



# विश्वगुणादश्चम्पूः

N. B. SHAM

## महाकविश्रीमद्वेङ्कराध्वरिविरचिता,

योगीत्युपाभिधश्रीमद्गणेशसूरिसूनुना बालकृष्णशर्मणा विरचितया 'पदार्थचन्द्रिका' टीकया सहिता।

सेयं

#### मुम्बय्याम्

'जावजी दादाजी' इत्येतेषां निर्णयसागरमुद्रालयाधिपतिना 'तुकाराम जावजी' इत्यनेन स्वकीये मुद्रणालये संमुद्य प्रकाशिता ।

स

शकाब्दाः १८२१, ख्रिस्ताब्दाः १८९९.

मूल्यमेको रूप्यकः

एतत्पुस्तकस्य सर्वेऽप्यधिकाराः सन १८६७ तमवर्षस्य २५ तमराज-कीयनियमानुसारेण लेखारूढीकृत्य प्रकाशियता स्वाधीना एव रक्षिताः ।

## अर्पणपत्रिका

### इयं सटीका

## विश्वगुणादर्शचम्पूः

श्रीमत्सकलानवद्यविद्यानेपुण्यागण्यपुण्यकर्मदाक्षि-ण्यनिखलराजकार्यप्रावीण्यादिगुणगणम-ण्डितानां निजकीर्तिधवलिमधवलित-दशदिङ्गुखानां

तत्रभवतां

श्रीमतां कुरुन्द्वाटमण्डलमहीभृतां पट्टवर्धनकुलललामायमानानां गणपतिराय (बापूसाहेब)

इत्याख्यानां चरणयोः

तदीयाविगीतगुणानुरक्तेन टीकाकत्री स्वान्तोद्भृतनैसर्गिकपूज्य-

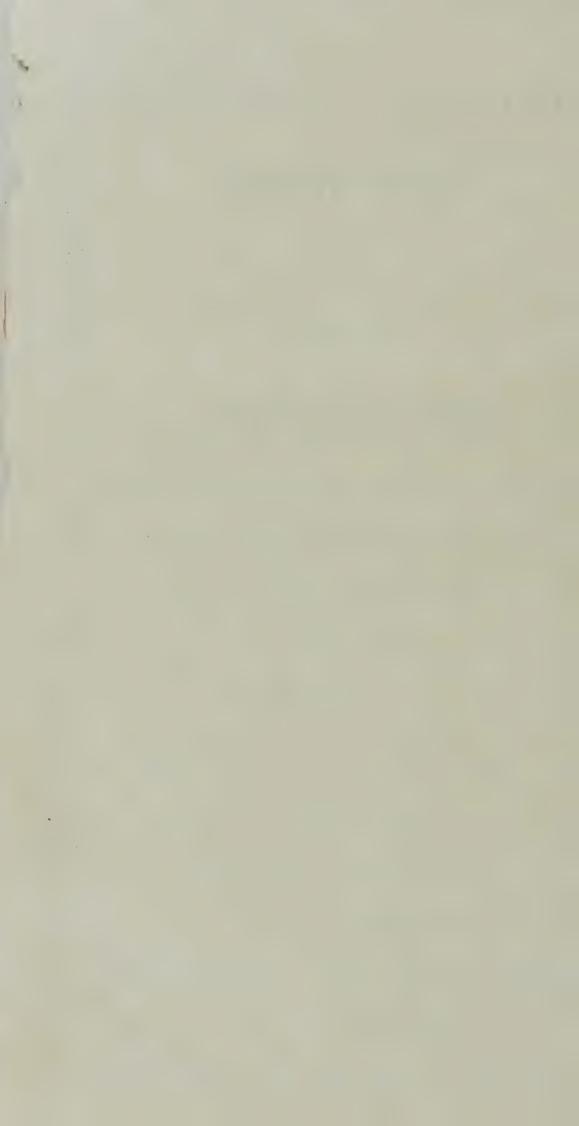

### नमः परमात्मने भूमिका-

-

भो भो विविधकाव्य-नाटकालंकार-साहित्यपारावारपारीणाः सहदया मनी-षणः, विदांकुर्वन्तु तत्रभवन्तः — गीर्वाणभाषाऽपारपारावारतितीर्षूणां सरसकाव्यप-रशीलनतरणिसमारोहणं विना उपायान्तरं तावन्न श्रूयते । तदर्थमेव च कविकुल-गृरुश्रीकालिदास-भवभूति-बाणभट्टप्रभृतिभिः कविमण्डलाग्रेसरै रघवंदा-कुमारसंभव-मालतीमाधव-काद्म्बर्यादीनि सपदि रसिकजनमनोविनोद-जनकानि संस्कृतभाषाव्युत्पित्सुजनानां सद्यः सम्यक्तया तद्व्युत्पत्तिसंपादकानि वय-पयप्रचुराणि काव्यादीनि विरचितानि जामसेव । एताहशकाव्यसेव क्षणादिपरिज्ञार्थे तदवान्तरव्यङ्यः ध्वनि-रस-दोष-गुणालंकारादिप्रतिपादनार्थ त्रभवद्भिममरादिभिः काव्यप्रकाशादयो प्रन्था विरचितास्तत्र च "तददोषो शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः कापि "इत्यादि काव्यलक्षणं च निर्दिष्टम् । (अत्र नच्छब्देन काव्यं ज्ञेयम् ) कैश्चित् तु "रमणीयार्थप्रतिपादकः राब्दः काव्यम् " त्यादोव लक्षणमुक्तम्। कथमप्यस्तु, परं च उभयत्रापि आखाद्यव्यक्षकलरूपलक्षणस्य वेद्यमानलात् सहदयहृदयाह्लादजनकं काव्यम् इति सामान्यतः संक्षिप्तलक्षणं वितुमहिति । तच केवलं पद्यप्रचुरं, गद्यप्रचुरं, गद्यपद्यमिश्रं वास्तु, सर्वमिप त्पूर्वीक्तलक्षण एवान्तर्भवति । किंच तत् दृश्य-श्राव्यभेदात् द्विधा भिन्नं, यत्केवलं ाचन-श्रवणसमकालमेव रसिकजनानां मनसि आह्वादजननपूर्वे चमत्कारं जनयति च्छाव्यम् । यच धीरवीरपुरुषचरितप्रचुरं विशेषतः प्रत्यक्षतयाभिनीय प्रदर्शितं द्रसविचित्तमानन्दयति तदृरयम्। अत एव तन्नाटकमित्यभिधीयते पूर्वीक्तं च केवलं विवयशब्देनैव व्यवहियते । एतिसमन्निप चम्पूशब्दाभिधेय एको भेदो भवति । स्य लक्षणं च ''गद्य-पद्यात्मकं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते'' इति प्रसिद्धम्। एतल्रक्षणसं-वनैवेयं प्रकृता विश्वगुणाद्शेचम्पूः प्रथते यत्संबन्धेन किंचिद्वकुमिलषाम इति। इयं च श्रीमता तत्रभवता सुगृहीतनामा वेङ्कटाध्वरिणा महाकविना वरचिता । अयं श्रीरामानुजमतावलम्बी भगवत्या लक्ष्म्या भक्तश्वासीत् । अयं तावत्कस्मिन् काले आविर्भूय खपितरावनन्दयत् तदादि प्रसक्षतया न प्रतीयते, किंतु इस्भनेनास्मिन्नेव प्रन्थे द्वितीय-तृतीयक्षोकयोः संक्षेपेण स्वकीयवृत्तं निवेदितं तस्मादयं श्रीमद्प्ययगुरोर्नप्ता, श्रीरघुनाथदीक्षितस्य च पुत्र इत्येव ज्ञायते। अयमप्पय-न गुरुः कुवलयानन्द् चित्रमीमांसादियन्थकर्तुस्तत्रभवतः अप्पयदीक्षिताद्भित संख्यवगम्यते। यतः स अप्पयदीक्षितो द्रविडजातीयः, भगवतः श्रीशिवस्य परमो भक्तः, भद्रैतमतपक्षपाती, वैष्णवमतखण्डकथासीदिति तद्वत्ततः श्रूयते। किंच टयङ्कटपतिना-वधेयस्य कस्यचिद्राज्ञः सभायां वेदान्त-धर्मशास्त्रादिविषये ताताचार्यमतमनेन

खण्डितम् । ततःप्रशृति ताताचार्यः अप्पयदीक्षितेन दृढतरबद्धवैर आसीत् । वदेव, केनापि प्रकारेणायं हृन्तव्य इत्यपि निश्चिकाय । ततश्चेकिसमन् समये तत्र विति दीक्षिते विपिनमार्गेण गच्छिति ताताचार्येण तत्र तं हृन्तुं चण्डालाः प्रेषित्र परंतु तेन तपिस्तना शिवभक्तिप्रभावः केवलं द्वेषपरवशतया नावगतः । तत तिस्मन्नरण्ये कश्चिद्वीरपुरुषः सहसाऽऽविभूय तेन चण्डालाः परिभूताः इत्यादि । अनामैतत् । अन्नत्योऽयं अप्पयगुरुस्तु ताताचार्यस्य भागिनेयः इति निश्चीयते । ता चार्यस्तु कर्नाटदेशीयस्य कृष्णरायाख्यस्य राज्ञो गुरुः, परोपकाररतश्चासीत् । अ 'सात्विकब्रह्मविद्याविलासः ' इति प्रसिद्धो वेदान्तशास्त्रप्रनथो व्यवस्त्यपि श्रूयते ।

अत्र (मुम्बय्याम् ) कर्नाटकनाम्नि मुद्रणयन्त्रालये मुद्रितपुस्तके आङ्ग्लभाषाम् प्रस्तावनायामस्य विश्वगुणादर्शकर्तुर्वृत्तं हर्यते तदित्थम्—

'अयं विश्वगुणादर्शकर्ता वेङ्कटाध्वरिनामा कविः नीलकण्ठदीक्षितसमका तत्सहाध्यायी चासीत्' इति । ततश्चैवं प्रतिपद्यते— नीलकण्ठदीक्षितः अप्पयदीक्षितः पौत्रः नारायणदीक्षितस्य च पुत्रः आसीत् इति काव्यमालाख्यमासिकपुत्र कस्य प्रथमगुच्छान्तर्गतश्चीमद्प्ययदीक्षितप्रणीतवैराग्यशतकाख्यप्रन्थस्य प्रथमश्चोक प्रथमगुच्छान्तर्गतश्चीमद्प्ययदीक्षितप्रणीतवैराग्यशतकाख्यप्रन्थस्य प्रथमश्चोक प्रथमा हस्यते । अनेन नीलकण्ठचम्पू रचिता, तत्प्रारम्भे स्वकीयप्रन्थनित्र णकालश्चापि निर्दिष्टः— 'अष्टित्रंशदुपस्कृतसप्तशताधिकचतुःसहस्रेषु । (४७३८ कलिवर्षेषु गतेषु प्रथितः किल नीलकण्ठिवजयोऽयम् ॥ ' इति । तस्मार्वनिश्चीयते, ४७३८ तमे वर्षे स्निस्ताब्दं १६३७ तमं तिस्मन्नेव वर्षे नीलकण्ठचम्पूर्विचिता, तत्समकालीनश्चायं वेङ्कटाध्वरिनामा किवरासीत्, ततश्च २६२ वत्सरेभ्यः प्रअयं विश्वगुणादर्शकर्ता कविः सुप्रसिद्ध आसीत् इति । परं च तेनायं प्रन्थः किस्मन् विमित्त इति तु न याथाध्यैन निश्चेतुं शक्यते, केवलं २६० वर्षेभ्यः प्राक्तनकालीनोऽप्रन्थ इत्यनुमीयते । अन्यद्प्यत्रत्यमुद्रितपुस्तकप्रस्तावनायाः किंचिद्वत्तमुपलभ्यते—

'अयं वेङ्कटाष्वरी काञ्चीपुरसमीपे 'अर्शनफल 'नाम्नि अप्रहारे प्रतिवस्त सम । 'वडघले ' इत्याख्यवैष्णवसंप्रदायपक्षपातिताताचार्यान्वयोत्पन्नश्चासीत इति । अथ उपरि 'वडघले ' इत्याख्यो वेष्णसंप्रदाय उक्तः तत एव अन्यसंप्रदा सत्त्वस्याकाङ्का उत्पद्यते, तत्परिपूरणार्थमन्यमतस्यापि निरूपणं यिकिचिदिपि प्रसङ्गादा तितं, ततश्चेतत्पथप्रवर्तकस्य रामानुजस्थामिनोऽपि किंचिद्यरित्रलेखनं प्रसङ्गं नार् कामिति । तच रामानुजीयं वृत्तं पुस्तकद्वये द्विधा श्रूयते । तत्र महाराष्ट्रभाषा किविचरित्राभिधमेकं पुस्तकं सुप्रसिद्धं विद्यते तस्मिन्नेवमस्य वृत्तान्तः—

'अयं रामानुजाचार्यः श्रीमच्छंकरमतप्रतिपक्षी शालिवाहनशकस्य ११ तमे शत दोरासमुद्र ' इत्याख्यनगरस्याधिपतौ 'बेटावर्धन'नाम्नि राज्ञि महीं शासा 'श्रीपेनुमुतूर'नाम्नि प्रामे श्रीकेशवाचार्यपत्न्यां कान्तिमन्त्यामाविर्वभौ । अयं प्रामः चन्नपट्टण (मद्रास ) पुराद्वादशकोशेषु काञ्चीनाम्ना भाषायां 'कंजेवरम् ' इति नाम्ना वा यत्प्रसिद्धं नगरं विद्यते तद्ध्वन्येव वर्तते। एतिस्मन्नेव प्रामे उपनयनाद्नन्त ि गिमता रामानुजेन यादवप्रकाशाष्यसमातुलात् वेद-शास्त्रादिप्रावीण्यं संपादितम्। तिश्वायं खकीयग्रामे एवैकं चिश्वातरमूलमाश्रित्यैकाग्रेण मनसा भगवन्तं श्रीराममु-सांचके, ततस्तत्प्रसादादेव जीवेश्वरयोभेंदवादमाश्रित्य अद्वेतवादिनः श्रीशंकरस्वा-ानो मतं प्रत्याचख्यौ, लोकांश्व श्रीसीतारामपूजनं त्रिपुण्ड्घारणादिसंप्रदायान् प्राह-मास । ततश्वानेकविधदेशेषु संचारमारचय्य तत्रत्यान् जनान् खमतमुपदिदेश । वं पर्यटन् ' दोरासमुद्र ' नगरमेत्य तत्रत्यराजकन्यायाः पिशाचबाधां न्यवर्तयत् । तः सुप्रसन्नेन राज्ञा तस्मै मूल्यवन्ति वस्त्रालंकारादीनि पारितोषिकानि दत्तानि स्वयं तस्माद्वैष्णवधर्ममङ्गीचकार । एवमयं यमदुनाचार्येण स्वस्य प्रियछात्रेण सह तिरु-ति-जगन्नाथ-काशी-जयपुरादिमहाक्षेत्रेषु संचरन् तत्रस्थबाह्मणान् वैष्णवदी-र्गतान् संपादयामास कतिचिन्मठांश्च स्थापयामास । किंचास्य वैष्णवधर्मप्रवचनं श्रुला यपुरमहाराजः अतीव ननन्द स्वपुरस्थान् जैनांश्व तैलयन्त्रे विनिष्पीड्य जघान । वमयं पर्यटन् बदरीक्षेत्रं गला तत्रस्थनारायणं देवं च स्तुत्वा स्वदेशमाजगाम। तत्र ीनेन व्याससूत्रभाष्यं, (रामानुजभाष्यं) भगवद्गीताभाष्यं, तर्कभाष्यं ्रित्यादयो बहवो प्रन्था विरचिताः। तथा चायं खमतस्थवैष्णवद्विजकृते एकां धर्मसं-तामपि रचयामास। एवं सर्वमपि जीवितकालं भगवद्भत्तया वेदान्तादिय्रन्थपरिशी-निन च निर्यापितवान्। एनं सर्वेऽपि तद्नुयायिनः शेषावतारं मन्यन्ते, अत एव तैः ीचार्यस्य धातुमयी प्रतिकृतिरिप निर्मिता सा चाद्याविध पूज्यतेऽपि। अस्यैकमास-'तादरी' नामि प्रामे तेङ्गल (महाराष्ट्रभाषायां 'तिंगल') पथप्रवर्तकं होबलनाम्नि मठे च 'वडघले' (भाषायां 'वडगळ') इत्याख्यसंप्रदायप्रवर्तकं च यते, अन्यद्प्येकमासनं 'गळता 'इत्याख्यप्रामे वर्तते । वडघळे-तेङ्गलसंप्रदाय-ः कालान्तरेण मतभेदात् कलहश्राजनि' इति ।

अत्रत्यमुद्रितपुर्तके च किल्पतोदन्तः (दन्तकथा) इति यद्वृत्तं निवेशितं तत्-' स्विस्तशकस्य ११ तमे शतके दाक्षिणात्ये जनपदे (दक्षिणहिन्दुस्थानाख्ये देशे)
माजिकधार्मिकाचारसंबन्धेन महती चर्चा प्रवृत्ता। तत्समय एव चन्नपट्टणराजधाः
स्वां (मद्रास इलाखा इति प्रसिद्धायां) चेङ्गलपटाख्यमण्डले वर्तमानस्य 'कञ्जीवरम्'
तेत नगरस्य निकटवर्तिनि ' श्रीपरम्बुदरम् ' इति प्रसिद्धपुरे स्विस्तशकस्य १००९
इपि वत्सरे श्रीरामानुजाचार्य इत्याह्वयः कश्चिद्विप्रोऽजनि । तेन वेष्णवो धर्मः प्रवन्तितः स्वयं च मनुजबान्धवः इत्युद्धोषितं च । ततश्च विजातीया अपि जनाः स्वधश्री आनीताः, स्वकीयानुयायिजनेषु च निर्धृणत्वद्योतका विधवावपनप्रवृत्तिर्निरुद्धा,
में अमेव रीतिस्तदनुयायिष्वद्यावधि वर्तते एव । किंच तजनमध्यगा विधवा अपि वपनं
इपरियतुं नैवोत्सहन्ते, किंतु 'यान्यस्माकं शिरांसि गुरोः पुरतोऽवनामितानि, तानि
किपितस्याग्रेऽवनामयितुं नार्हाणि' इति वदन्ति च । एवं कितपये काले गते
नित तत्प्रगत्थैव हेतुभूतया तदीयः पन्था द्विधा विभिन्नः । ततः कितपयेर्जनैः 'वडसके ' अथवा ' उत्तरदेशीयाः ' इत्यभिधानं स्वीकृतम् । एवं चैतैर्जनैः उत्तरदेशीयाः
विदेशः शास्त्रीयाश्चाचाराः संमानिताः । अयं विश्वगुणादर्शप्रणेता कविः एतन्मतस्य

आसीत्। अन्ये च ये केचित् पूर्वमेव पन्थानमाश्रित्य स्थितास्ते 'तेङ्गले 'अ 'दाक्षिणात्याः ' इत्याख्यया प्रचख्युः । एवमयं भेदोऽचापि प्रचलसेव । ततश्च ' घले ' इतिमतस्य जनैयां तेङ्गलीयानामवमानना कृता, तैः सह या च स्पर्धा प्रव कृता, अन्ये च ये छलप्रकाराः कृतास्तेषां सर्वेषामपि स्फुटीकरणार्थमयं प्रन्थोऽ कविना व्यरिच ' इति ।

एतत्सर्वमिप वृत्तं काल्पनिकमेवेति न वक्तं शक्यते । यतः रामानुजीयपथि श्रीमता वेङ्कटाष्वरिणाप्येतस्मिन् विश्वगुणादर्शे रामानु जवर्णने कृशानुभाषणे —

' हला मार्गे द्विजादीनिखलमपि धनं हन्त हत्वातिहप्ता दुर्वतास्तस्करा ये वनगिरिनिलया येच नीचा इहान्ये॥ कृला चकाङ्कमेषां झटिति विद्धतः किंच मन्त्रोपदेशं तइतैरेव वित्तैर्घति तनुममी वंशपारंपरीभिः॥

किंच-जारान् चोरान् किरातान् जनपददमनान् राजपाशान्महीशान् शिष्यान् कृत्वातिहप्ताः श्रुतिपथविधुराः श्रोत्रियेर्बद्मानिष्टैः ॥ साकं नो अञ्जतेऽमी सकृद्पि विनतिं कुर्वतेऽप्रेन तेषां संकेतेनैव सिद्धं तदिदमविदुषां श्लाघ्यमाचार्यपुंस्त्वम् ॥'

इत्यादिना तेषां दोषोद्धाटनं कृतं, सम्यक्तया तदुद्धरणं च न कृतं तस्म निश्चीयते । तेङ्गलसंप्रदायिनां जनानां विजातीयजनानामपि मन्त्रोपदेशकरणादि न रोचते इति च । वयं तु प्रन्थनिर्माणे एतावदेव कारणमिति न निश्चिनुमः, किंतु वि वैचित्रयद्योतनमेव प्रन्थनिर्माणहेतुरिति, अन्यथा इतरक्षेत्र-देवता-संप्रदायादिव स्य निष्फलत्वप्रसङ्ग आपद्येत । किंच स्वसंप्रदायदढीकरणार्थका अन्ये बहवो उ अनेनैव विरचिता इति श्रूयते । असु वा अन्यत्किमपि कारणं तत्राधिकलेख सांत्रतम्।

अथास्य विश्वगुणादर्शप्रनथस्य कालनिर्णायकं लिङ्गं अस्मिनेव प्रन्थे दर्यते तत ' हूणाः करुणाहीनास्तृणवत् ब्राह्मणगणं न गणयन्ति ।

तेषां दोषाः पारेवाचां ये नाचरन्ति शौचमपि ॥ '

इत्यादि यत् हूणानां (गौरकायाङ्ग्लदेशीयानां) वर्णनम्। तस्मादनुमीयते - स्निस् कस्य १६४० तमे वर्षे Sयं प्रन्थो विरचित इति । अस्मिन् रसालंकारादीनि काव्य णानि सर्वत्र परिपूर्णत्वेन दृश्यन्ते, तथापि अर्थालंकारापेक्षया शब्दालंकारे ( अनुपास-यमकादिषु ) कवेरतीवादरो हश्यते, तदनुसंधानादेव कचित् क्लिष्ट सिद्धशब्दप्रयोगादयो दोषाः प्रादुर्भवन्ति । एवमपि काव्यस्य सहजमाधुर्य-प्रौढल गुणा न विलीयनते, तत एवास्य वश्यवचस्लं स्फुटीभवति । तथा चास्मिन् वि णाद्शें तद्भिधानानुरूपाः सर्वेऽपि विषयाः न विद्यन्ते, सतामपि विषयाणां आ मृ समाप्तिपर्यन्तं एकैव पद्धतिर्नावलोक्यते । अस्य हि प्रथमत एवं रीतिः विश्वाव कुत्रहलौ कृशानु विश्वावस् द्रौ गन्धवौ कल्पितौ । तन्मध्ये एकः (कृशा दोषेंकदक्, अपरो (विश्वावसुः) द्रयवस्तुनो गुणप्रहणकौतुकी चासीत्। ततः

यं प्राप्तस्य वस्तुनः प्रथमं विश्वावसुः सानन्दं प्रशंसां करोति, ततस्तस्मिन्नेव कृशानु-पारोपं करोति, पुनश्च तदारोपितं दूषणं विश्वावसुर्निराकरोति । परं तु इयं पद्धतिः धिर्घाधीनचित्तलात् खाङ्गीकृतमतसमर्थननिघ्नलाद्वा भिना । एतत् सर्वमपि मार्मिक-चकजनैर्वाचनसमयेऽवगन्तुं शक्यमिति न तत्राधिकं लिख्यते । अयं कविर्यद्यपि ोरामानुजप्रवर्तितवैष्णवपथानुगस्तथाप्यन्यसंप्रदायानामपि याथार्थ्यवेत्ता आसीदिति निर्बाधमेव । किंचास्य काव्यस्य व्युत्पत्तावतीवोपयुक्ततया काव्यरसिकेषु बहुषु ण्डतेषु महाकवेरस्य प्रन्थानां च प्रख्यातिर्विद्यते। अस्य नीत्यन्योक्ति-राजवर्णनादि-बुरा अन्ये बहवो प्रन्थाः प्रसिद्धा इति तु प्रागुक्तमेव। तथा लक्ष्मीसहस्रं काव्यं, स्तिगिरिचमपूथे खेतौ द्रौ यनथौ विश्वगुणादर्शसहशावेव प्रसिद्धौ वर्तेते । तत्र मीसहस्राख्ये काव्ये केवलं भगवत्या लक्ष्म्याः स्तुतिरेव विद्यते । अस्य प्रन्थस्य स्तवकाः सन्ति, सकलस्यापि काव्यस्य संहत्य १००० श्लोकाः सन्ति, ते च सर्वेऽ-श्लेष-यमकानुप्रासादिशब्दालंकारपरिपूर्णाः अत एव सहद्यैराखादनीयाश्चेति यामहे । एतस्मिन् काव्ये करवीरपत्तनस्थ 'बाबामहाराज' इत्याख्यपण्डि-विरचिता टीकाऽपि सुप्रसिद्धा वरीवर्ति । हस्तिगिरिचम्प्वां तु जगित्पत्रोर्लक्ष्मीना-वियणयोर्विवाहवर्णनं विलसति । एतस्यां टीकादिकमस्ति न वेति न विद्यः। एतद्रन्थ-र्तुर्वृत्तं किंचित्प्राक् प्रदर्शितमपि किंचिदवशिष्टमत्र लिख्यते। अयं प्रलयकावेरी-निमः कस्यचिद्राज्ञः सभायां प्रमुखः पण्डित आसीत् । अन्याप्येतत्संबन्धिनी लोक-र्ता श्रूयते सा— अनेन विश्वगुणाद्शीकाव्यं स्तुतिनिन्दात्मकं विरचितमिति स देवताप्रकोपादानध्यं प्राप्तं, ततश्च सः लक्ष्मीसहस्रं विरचय्य जगजननीं महाल-विभिन्नीत् । ततस्तत्प्रसादात्पुनर्यथापूर्वे दृष्टिः संप्राप्ता इति ।

अस्मिन् विश्वगुणाद्र्शप्रन्थे मधुरसुच्वाशास्त्रिविरचिता भावद्र्पणाख्या ्रिख्या वर्तते। सा चात्र मुम्बापुर्यो कर्नाटकनाम्नि मुद्रणालये मुद्रिताप्यस्ति। सा कस्मिन् 🗳 है विरचिता कुत्रत्यो वायं टीकाकार: इत्यादि न ज्ञायते। एतत्या अन्या टीका नोपल-ते । इयं यद्यप्येका टीकाऽस्मिन् प्रन्थे विद्यते, तथापि तस्यां श्लोकस्थसर्वेषामपि नां विवरणं, अप्रसिद्धपदानां श्रिष्टपदानां च कोशादिनिर्देशेन स्फुटीकरणं, स्थले सालेऽलंकारलक्षणनिवेशनं, स्थलविशेषे व्याकरणनियमप्रदर्शनं चेत्यादिवैगुण्यम-च्छोक्य तत्परिहारार्थे नृतनटीकाकरणे बद्धः परिकरः, तथापि तत्र यादक् इहित्यं विद्वत्तं चापेक्षितं ताहगस्य संनिधौ नास्ति, तत एवायं विविधागम-तंगरपारावारीणसूरीणां व्याख्यानचातुरीं नावगच्छति । किंतु केवलमुपरिनिर्दि-भिवेषयसमावेशविशिष्टव्याख्याकरणप्रोल्लास एव मनस्यजनि । ततश्च तत्समये में दशविषयवत्पुस्तकसमूहमेकीकृत्येतन्महत्साहसं कर्तुं प्रवृत्तः, परंतु परमेशानुकम्पया इध्यमप्यतिदुस्तरकार्यभारोऽयमवतारितः । किंचास्मिन् प्रनथे यत्र यत्र धर्म-कामादिरीत्या विवेचनमवर्यं प्राप्तं तत्र तत्र तद्यथामति सप्रमाणं विवेचि-त्र । तच विवेकिभिस्तत्तत्स्थले विलोकनीयम् । एवमस्यां टीकायां मूलस्यं प्रतिपदं स्वन्मति विवेचितमिति 'पदार्थचिन्द्रका ' इलाख्ययेयमभिधीयते । इलपीयं कानां पुरतः कथमानीयेति विचारे निमम आसीत् । तावदेवात्रसप्रसिद्धनिर्ण-

यसागरयन्त्रालयाधिपतिभिः श्रीमद्भिस्तुकाराम जावजी इसेतैः सादरं द्रच प्रकाशीकरणे आश्वासितः। ततश्च मुद्रणकालीनसंशोधनकार्यमप्यस्मित्रे तम् । तदा च शाके १७७४ तमे वत्सरे अत्र ज्ञानदर्पणनामि शिलायन्त्रेऽि पुस्तकं, शाके १८१० वत्सरे कर्नाटकनामि यन्त्रालये मुद्रितं भावदर्पणव्या हितं द्वितीयं, एतदन्यानि षट् पुरातनानि पुस्तकानि संगृह्य मुद्रितमिति तदुपोद ज्ञायते, तृतीयं चैकं इस्तलिखितपुस्तकमिति त्रीणि पुस्तकान्येकीकृत्य मुहि तत्र च प्रायशः प्राचीनपुस्तकस्थानि पाठान्तराण्यादतानि । कर्नाटकयनत्रालये तपुस्तकस्थपाठान्तराणि तु टीकाया अधोभागे टिप्पणीरूपेण निवेशितानि । त स्मिन्नेव पुस्तके मूलेऽस्मत्संपादितप्राचीनपुस्तकाभ्यामनुमानतः २५।२६ श्लोकाः अ अवलोकिताः, तत्र ये तावनमूलेनातीव विसंबद्धा इति प्रतीतास्ते टीकास्थले सूक्ष र्निर्दिष्टाः, तत्र च मया टीकापि पृथङ्न विरचिता, ये तु मूलेन सुसंबद्ध लेन प्रतीत टीकां विरचय्य ते मूले एव [] इत्याकारकचिक्वे निवेशिताः केचित्यक्ता एतच तत्र तत्र स्फुटीकृतम्। अन्यचैतत् सप्रणामं निवेदयति — टीकाकरणसमये नसमये च कर्नाटकयन्त्रालयमुद्रितपुस्तकस्य महत्साहाय्यं सँल्लब्धम्। न ह्येता किंतु यदि तत्पुस्तकं नालप्स्यत, तदा एतद्दीकारचनादिकार्यं निष्पन्नमभविष्यक नैव निश्चीयते । किंचैतत्पुस्तके टीकायां यत्र यत्र मुद्रितपुस्तकसंबन्धेन कृतः तत्र तत्र तदेव ( कर्नाटकयन्त्रालये मुद्रितं ) निर्दिष्टमिति ज्ञेयम् । ततः टीकायां प्रमादा भवेयुस्ति मिमायं नृतन एव प्रयास इत्याकलय्य 'धावतः स न दोषाय' इति न्यायेन सदयहृदयैः कोविदाण्यैः क्षम्याः मह्यं निवेदनीयाश्च दृष्टिदोषस्य नैसर्गिकलात् कचिदवधानाभावाद्वा यदि शोधनेऽपि कचित्र स्युस्ति तें ऽपि सुधीभिः सदयं सहनीयाः महां कथनीयाश्व। तेन हि द्वितीयावृत्तं सावधानतया सर्वेषां यथाभिप्रेतं करिष्यामीत्यभीक्ष्णं सविनयं विज्ञापयति । तत्रभवता 'देवस्थळी' इत्युपाभिधेन पण्डितशंकरसूनुना भालचन्द्रशर्मणा शोध सुहत्तया यत् साहाय्यं दत्तं तस्यापि महत उपकारान् नैव विस्मरति—

> मनीषिजनचरणातुवर्मा बालकृष्णदामी।

## श्रीज्यिति ।

#### विश्वगुणादर्शनिदिंष्टविषयसूची—

|       | विश्वगुणादशानादेष्टविषयसूची—                              |                  |              |         |       |       |            |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|-------|-------|------------|--|--|--|--|
|       | विषयाः—                                                   |                  | ম্ব্রাঙ্কা:— |         |       |       |            |  |  |  |  |
| 7     | उपोद्धातः                                                 | * 6 6            | • • •        | • • •   | •••   | ***   | 9          |  |  |  |  |
|       | सूर्यवर्णनम्                                              | • • •            | • • •        | • • •   | • • • | •••   | ų          |  |  |  |  |
| 2 - 2 | भूलोकवर्णनम्                                              |                  |              | •••     | •••   | ***   | <b>२</b> २ |  |  |  |  |
| 1     | बदरिकाश्रमवर्णनम्                                         | • • •            | •••          | • • •   |       |       | 29         |  |  |  |  |
| 1     | अयोध्यावर्णनम्                                            | •••              | • • •        | • • •   | •••   | •••   | 3 2        |  |  |  |  |
| 1     | गङ्गानदीवर्णनम्                                           | • • • .          | •••          |         |       |       | 89         |  |  |  |  |
| 37    | काशीवर्णनम्                                               |                  | •••          | • • •   |       | •••   | 48         |  |  |  |  |
| 1     | समुद्रवर्णनम्                                             | •••              | •••          | • • •   | •••   |       | € Ø        |  |  |  |  |
|       | जगन्नाथक्षेत्रवर्णनम्                                     | • • •            | •••          | • • •   |       | •••   | ७२         |  |  |  |  |
|       | गुर्जरदेशवर्णनम्                                          | •••              | • • •        |         | •••   | •••   | ७३         |  |  |  |  |
|       | यमुनानदीवर्णनम्                                           | • • •            | • • •        | •••     | •••   | •••   | ७८         |  |  |  |  |
| No.   | <b>महाराष्ट्रवर्णनम्</b>                                  | • • •            | • • •        |         |       | •••   |            |  |  |  |  |
|       | आन्ध्रदेशवर्णनम्                                          |                  | • • •        | ***     | •••   | •••   | ८३         |  |  |  |  |
| 1     | कर्णाटदेशवर्णनम्                                          | • • •            | ***          | • • • • | •••   | •••   | 98         |  |  |  |  |
|       | वेङ्कटगिरिवर्णनम्                                         | •••              | •••          |         | •••   | •••   | 900        |  |  |  |  |
|       | वनवर्णनम्                                                 | •••              | • • •        | •••     | •••   | • • • | 999        |  |  |  |  |
|       | घटिकाचलवर्णनम्                                            | • • •            |              | ***     | •••   | •••   | 920        |  |  |  |  |
|       | वीक्षारण्यवर्णनम्                                         | • • •            |              | •••     | • • • | •••   | 922        |  |  |  |  |
| 10 1  | श्रीरामानुजवर्णनम्                                        | ***              | • • •        | • • •   | * • • | • • • | १२५        |  |  |  |  |
| 14    | चन्नपष्टण (मद्रास) व                                      | 0                | • • •        | • • •   | •••   | •••   | 920        |  |  |  |  |
|       | काञ्चीवर्णनम्.                                            |                  | • • •        | • • •   | •••   | •••   | 988        |  |  |  |  |
| and a | श्रीमद्वेदान्तदेशिकाचार्य                                 |                  | •••          | •••     | • • • | •••   | 949        |  |  |  |  |
|       | कामासिकानगरनृसिंहव                                        |                  | • • •        | • • •   | •••   | •••   | 9 6 3      |  |  |  |  |
|       | श्रीत्रिविकमवर्णनम्                                       |                  | * * #        | • • •   | • • • | • • • | 900        |  |  |  |  |
|       | श्रीकामाक्षीदेवीव ॰                                       | • • •            | •••          | • • •   | • • • | • • • | 902        |  |  |  |  |
|       | Andrew                                                    | • • •            | •••          | • • •   | • • • | •••   | '१७५       |  |  |  |  |
|       | 2-6-4                                                     | • • •            | * • •        | •••     | • • • | • • • | 909        |  |  |  |  |
|       | 7                                                         |                  | • • •        | • • •   | ***   | • • • | 983        |  |  |  |  |
|       |                                                           | • • •            | 000          | • • •   | •••   | • • • | 994        |  |  |  |  |
| -     | पञ्जीपुरी ( तंजावूर ) र                                   | i                | • • •        | * * *   | • • • | •••   | 990        |  |  |  |  |
|       | <sup>रजातुरा</sup> ( राजायूर ) र<br>पेनाकिनीगरुडनदीश्रीदे |                  | •••          |         | •••   | • • • | २०३        |  |  |  |  |
| 1     | - वाक्यागएडगदात्राद्                                      | पगापक <u>्</u> य | 0            | • • •   | • • • | •••   | २०७        |  |  |  |  |

世一一家市场前事中中

| 25  | १ श्रीमुष्णक्षेत्रयज्ञवराहव | 0                 |               |       |       |       |
|-----|-----------------------------|-------------------|---------------|-------|-------|-------|
| 4   |                             |                   |               | • • • |       |       |
| 3   | कावेरीवर्णनम्               | • • •             |               |       | • • • | • • • |
| 35  | ४ श्रीरङ्गनगरीवर्ण <i>०</i> |                   | e o o         | • • • | •••   | •••   |
| ३ ७ | श्रीजम्बूकेश्वर०            | • • •             | • • •         | •••   | •••   | • • • |
| 3 8 | चोलदेशवर्णनम्               | • • •             | • • •         | •••   | • • • | •••   |
| 3 4 | कुम्भघोणशार्ङ्गपाणिव०       |                   | • • •         |       | • • • | • • • |
| 3 0 | चम्पकारण्यश्रीराजगोप        | ालवर्णन <b>म्</b> |               | • • • |       | • • • |
| 30  | . सेतुवर्णनम्               | • • •             | • • •         | • • • |       | • • • |
| 80  | ताम्रपणींवर्णनम्            | • • •             | • • •         | •••   | • • • | •••   |
| ४९  | कुरुकानगरश्रीशठकोप          |                   | ***           | • • • | •••   | • • • |
| 8:  | पाण्ड्य-चोलदेशनिवासि        | स्मार्त-शैव       | ादिव <i>०</i> | • • • | • • • | •••   |
| ४३  | वेदान्तिवर्णनम्             | • • •             | •••           | • • • | • • • | • • • |
|     | ज्यौतिषिकवर्णनम्            | •••               |               |       | • • • | • • • |
| 80  | भिषग्वर्णनम्                | • • •             | •••           |       | • • • | •••   |
| ४६  | कविवर्णनम्                  | • • •             | • • •         | ***   | • • • | • • • |
| ४७  | तार्किकवर्णनम्              | • • •             | • • •         | •••   | •••   | • • • |
| ४८  | मीमांसकवर्णनम्              | • • •             | • • •         | • • • | • • • | • • • |
| ४९  | , वैयाकरणवर्णनम्            | • • •             | • • •         | •••   |       | • • • |
|     | वैदिकवर्णनम्                | • • •             | •••           | •••   | • • • | • • • |
| _   |                             | • •               | •••           | • • • | • • • | •••   |
|     | दिव्यक्षेत्रादिवर्णनोपसंह   |                   | • • •         | •••   | ***   |       |
|     | क्रमेर्टाक्या <b>ग</b>      | • • •             | •••           | • • • |       | •••   |

#### श्रीः।

## विश्वगुणादर्शचम्पृः पदार्थचिनद्रकाटीकया समेता।

#### उपोद्धातः १

श्रीराजीवाक्षवक्षःस्थलनिलयरमाहस्तवास्तव्यलील-लीलाब्जान्निष्पतन्ती मधुरमधुझरी नाभिपद्मे मुरारेः॥ अस्तोकं लोकमात्रा द्वियुगमुखिशशोराननेष्वप्यमाणं शङ्कप्रान्तेन दिव्यं पय इति विबुधैः शङ्कचमाना पुनातु॥ १॥

श्रीमद्भक्ष सनातनं श्रुतिनुतं ध्यानैकगम्यं सदा
सर्गाद्यस्य विधायकं त्रिजगतो मोदावहं यत्सदा ॥
सचिद्र्पतया यदर्थनिचयं व्याप्नोति तेजोमयं
भूयात्तित्विलाघहारि जगतामत्यन्तिनःश्रेयसे ॥ १ ॥
नमामि देवीं कुलदेवतामहं ब्रह्मादिदेवैरिभसंस्तुतां मुहुः ॥
महादंलप्रामकृताधिवासां महालसाख्यां प्रकृतिं गुणात्मिकाम् ॥ २ ॥
यत्सूित्तिधारासुनिषेचनेन मद्धीलता पक्षवितापि शुष्का ॥
स्मरामि तं श्रीगुरुवेङ्गटाख्यं विनम्रमूद्धां कृतहस्तसंपुटः ॥ ३ ॥
श्रीगणेशं च पितरं विद्वांसं खःस्थितं भजे ॥
अत्रस्थां मातरं चैव जयन्तीं जननप्रदाम् ॥ ४ ॥
गुरुप्रसादसंलब्धव्याकृतिज्ञानकौशलः ॥
काव्यं विश्वगुणादर्शे व्याकरोमि यथामित ॥ ५ ॥

अथ तत्रभवान् श्रीबेङ्कटाध्वरिनामा कविः प्रारिप्सितप्रन्थस्य निविन्नपरिस्मामें मिमिलिप्सुः शिष्टाचारप्राप्तं मङ्गलं तच्च ''आशीर्नमिस्किया वस्तुनिर्देशो वापि तन्सुइं.म्' इत्युक्तत्वादत्र आशीरूपमाचरन् प्राह—श्रीराजीवेति । सा मधुरमधुझरी
कधुरा मधुनः मकरन्दस्य धारा, अस्मान् सर्वानिति शेषः । पुनातु पवित्रीकरोतु ।
हशी मधुझरी । श्रीमतो (राजीवे कमले इव अक्षिणी यस्य तस्य) राजीवास स्य विष्णोः ''वहुत्रीहो सक्थ्यक्ष्णोः-'' इत्यादिना समासान्तः षच् । वक्षःस्थले
हित्य आक्षिष्य स्थितिर्यस्यास्तस्या रमाया लक्ष्म्याः ''क्षीरोदतन्या रमा'' इत्य-

१ 'नि:सरन्ती,' 'नि:स्रवन्ती'. २ 'महाडदळ' इति महाराष्ट्रभाषायां प्रसिद्धः।

#### काञ्चीमण्डलमण्डनस्य मिखनः कर्नाटभूभृदुरो-स्तातायस्य दिगन्तकान्तयशसो यं भागिनेयं विदुः॥

मरः । हस्ते वास्तव्यात् वर्तनात् लोलत् चलत् यत् लीलाब्जं विलासाः तस्मात् । श्रीभगवतो हृदये प्रेम्णा परिरम्य स्थिताया लक्ष्म्याः करस्थलील दिखर्थः। मुरारेर्विष्णोर्नाभिपद्मे निष्पतन्ती निर्गलन्ती, पाठान्तरे तु निःस्रवन्त माना । उत्प्रेक्षते । द्वे युगे युग्मे चत्वारी खर्थः । "युगं युग्मे कृतादिषु" इ मुखानि यस्य स चासौ शिशुश्व तस्य ब्रह्मण इति यावत् । आननेषु मुखेषु लपनं मुखम्'' इत्यमरः । लोकमात्रा लक्ष्म्या कर्र्या ''इन्दिरा लोकमाता मा'' इ शङ्खप्रान्तेन करणेन, अर्प्यमाणं प्रेम्णा समर्प्यमाणं, अस्तोकं बहुलं दिवि भवं दिव ''तत्र भवः'' इति यत्। पयः अमृतं, इति विवुधैः देवैः ''देवास्त्रिदशा विवुधाः इत्यमरः । शङ्कचमाना संभाव्यमाना । मधुझरीति संबन्धः । श्रीविष्णोर्वक्षसि षेण स्थिता लक्ष्मीः कमलं लीलया भ्रामयामास, तस्माद्रलन्ती मधुधारा भगवन्ना प्रति संगता, तां च दृष्ट्वा लक्ष्मीः प्रेम्णा निजबालकं शङ्काप्रेणामृतमेव पाययतीति र्देवैरुत्प्रेक्षितमिति भावः।अत्र लक्ष्मीकरस्थपद्मात् स्रवन्यां मधुधारायां दिव संभावनादुत्प्रेक्षालंकारः । तदुक्तम्-''संभावनमधोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्' नन्त्येक्षायामि संभाव्य-संभावनयोरुपमानोपमेयभाव आवश्यकः, स चा रेर्नाभिकमलस्य ब्रह्मण आननस्य च यद्यपि संभवति, तथापि लक्ष्मीहस्त स्य शङ्खस्य च न संभवति । शङ्कस्यैकतो यत्विचन्मुकुलीभावत्वादेकतश्र सनशीलत्वात् (शङ्को हि उपरितनभागे प्रस्तः अधोभागे च संकुचितो वर्तते चेत्, श्रीराजीवाक्ष इत्यस्य चन्द्रसूर्याक्ष इत्यर्थः । स यथा-" इरा भू-वाक् स्यात्" इत्यमरात् इराशब्दस्य भूवाचकलं, तस्य च स्थानवाचकतापि संभवा श्रियो लक्ष्म्याः इरा स्थानं श्रीरा कमलं, तां आजीवयति विकासयतीति श्री सूर्यः, तथैव 'इरा भू-' इत्यनेनैव कोशेन इराशब्दस्य जलवाचकत्वमपि सं ततश्च इराया जलात् आजीवति उत्पद्यते इति इराजीवश्वनदः, ततश्च श्रीर श्रीराजीवश्र श्रीराजीवौ चन्द्रसूर्यौ ''सरूपाणामेकशेषः-'' इत्येकशेषः।तौ अक्षिण स श्रीराजीवाक्षः। एवं च लक्ष्म्याः करस्थितपद्मस्य एकतश्चन्द्रकिरणसंपर्कात् सूर्यिकरणसंपर्काच मुकुलितलं विकसनशीललं च किंचित् संभवति, तेन चश पद्मस्य चोपमानोपमेयभावः संभवतीति ज्ञेयम् । स्रग्धरा वृत्तमेतत् " भ्र त्रयेण त्रि-मुनि-यतियुता स्रग्धरा-" इति तल्लक्षणात् ॥ १ ॥

अधुना कविः स्वकीयकाव्यरचनासामर्थ्यप्रकटनाय पूर्वजप्रशंसापूर्वकं कोविदलं प्रपञ्चयंश्विकीर्षितं प्रन्थं प्रतिज्ञानीते—काञ्चीति । काञ्चीमप् काञ्चीनगरीराष्ट्रस्य मण्डनः भूषणभूतः तस्य । स्वकीयविद्वत्त्वप्रभावेण राजधान्यां प्रसिद्धस्येति भावः । मखिनः प्रशस्तयज्ञकर्तुः । प्रशंसार्थेऽत्र इतिः । "भूम-निन्दा-प्रशंसासु " इत्याद्युक्तेः । कर्नाटभूभृतः कर्नाटदेश

अस्तोकाध्वरकर्तुर्पयगुरोरप्येष विद्वन्मणेः पुत्रः श्रीरघुनाथदीक्षितकविः पूर्णो गुणैरेधते ॥ २ ॥ तत्स्तर्क-वेदान्त-तन्त्र-व्याकृतिचिन्तकः ॥ व्यक्तं विश्वगुणाद्र्शं विधक्ते वेङ्कटाध्वरी ॥ ३ ॥ पद्यं यद्यपि विद्यते बहु सतां हृद्यं विगद्यं न तत् गद्यं च प्रतिपद्यते न विजहत्पद्यं बुधास्वाद्यताम् ॥

कृष्णरायसंज्ञकस्य " भूभद्रमिधरे नृपे " इत्यमरः । गुरोः वेदादेरध्या-र यात्रिषेकादिक दुरः " इत्यमरात् " निषेकादीनि कर्माणि भाग करोति यथाविधि । संभावयति चानेन स विप्रो गुरुरुच्यते " इति मनुस्मृ-मिं गर्भाधानादिसंस्कारकर्तुः पित्रादेरेव गुरुलं संभवति, तथापि तथात्रासंभवाद-ाः पकस्यैव गुरुलं प्रन्थकर्तुरभिष्ठेतम् । अन्यथा 'कर्नाटभूमृत्पितुः ' इत्येव ब्रूयात्। चाह मनुरपि-" अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। तमपीह गुरुं कि । एवं च गुरुशब्देनाध्यापकप्रहणे न दोष इत्यलमप्रस्तुतपल्लवितेन । श्मन्तेषु कान्तं मनोहरं श्राव्यमिति यावत् । यशः कीर्तिर्यस्य तस्य । तातार्यस्य ताचार्यस्य । यं (अप्पयगुरुं) भागिनेयं भगिनीपुत्रं, भगिनीशब्दात् " स्त्रीभ्यो " इत्यपत्यार्थे ढक् । " स्वस्रीयो भागिनेयः स्यात् "इत्यमरः । विदुः जानन्ति । का इति शेषः । 'विद ज्ञाने' इत्यस्माल्लट्। ''विदो लटो वा'' इति उस्। अस्य प्रसि-अस्तोकानां बहूनामध्वराणां ज्योतिष्टोमादियागानां ''यज्ञः सवोऽध्वरो यागः' ै। मरः । कर्तुः विधिवदनुष्ठातुः । विद्वत्सु पण्डितेषु मणेः श्रेष्ठस्य, अप्पयगुरोः र्भे यदीक्षितस्य, एष प्रसिद्धः पुत्रः श्रीरघुनाथदीक्षिताख्यः कविः, गुणैः सौशील्या-्रिः पूर्णः सन् एधते वर्धते । शार्दूलविकीडितं वृत्तम् । "सूर्याश्वेर्म-स-जास्त-ताः र्वरवः शार्वूलविक्रीडितम् ''इति तल्लक्षणात् ॥ २ ॥

सा प्तत्सुत इति। तस्य रघुनाथदीक्षितस्य सुतः पुत्रः, तर्कश्च वेदान्तश्च तन्तं मीमांसा न्य च्याकृतिर्व्याकरणं च तेषां चिन्तको विवेचकः ज्ञातेत्यर्थः । वेङ्कराध्वरी एतनामा इं विश्वगुणाद्रं विश्वस्य जगतो गुणा आहर्यनतेऽस्मिनिति तथाभूतं 'हिशिर् ति सणे ' इत्यस्मादाङ्पूर्वकादिधकरणे घञ् । अथवा विश्वगुणानामादर्श इति विग्रहः । ति पक्षे तु "पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण" इति घः। एवमन्वर्थनामकं चम्पूयन्थं, व्यक्तं में सिद्धं यथा स्यात्तथा विधत्ते करोति । 'डुधान् धारण-पोषणयोः । इत्यस्माद्धातो-इ । वृत्तमनुष्टुप् " पत्रमं लघु सर्वत्र" इत्यादित हक्षणात् ॥ ३ ॥

अथ कविः स्वचिकीर्षितप्रबन्धस्येतरप्रबन्धविलक्षणतामाह-पद्यमिति। (लोके) हा चिप पद्यं केवलं श्लोकरूपं कार्त्यं रघुवंश कुमारसंभव-माघ-किरातार्जुनीयादिकं, तच मां मनोहारि विद्यते, तथापि तत् विगदं गद्यरहितं ( अस्ति तस्मात् ) सतां बहु

१ 'पूर्णेर्गुणै'.

आर्देते हि तयोः प्रयोग उभयोरामोदभूमोदयम्
सङ्गः कस्य हि न स्वदेत? मनसे माध्वीक-मृद्वीकयोः॥
विश्वावलोकस्पृह्या कदाचिद्विमानमारुह्य समानवेषेम्॥
कृशानु-विश्वावसुनामधेयं गन्धर्वयुग्मं गगने चचार॥

तत्रै—

#### कृशानुरकृशास्यः पुरोभागिपदं गतः॥

अतिमनोहरं रसिकानां यथेप्सितमनोहरमित्यर्थः । न भवति । तर्हि कर्तव्यमित्याह । गद्यं च गद्यमपि (तत्तु कादम्बर्यादिकं) पद्यं विजहत् प ( विद्यते, तस्मात्तदपि ) 'ओहाक् त्यागे' इत्यस्मात् शतृप्रत्ययः । उभयोरिप मर्भज्ञपण्डितानां, आस्वाद्यतां रुच्यईतां न प्रतिपद्यते न प्राप्नोति किंविधिमष्टं स्यादित्याकाङ्कायामाह-आद्ते इति । हि यस्मात् कारणात् त ययोरुभयोः प्रयोगः प्रकृष्टो योगः अस्ति यस्मिन् सः, अत्र अर्शादित्वात् मत्वर्थ तादृशश्चमपूप्रबन्धः । " गद्य-पद्यात्मकं काव्यं चमपूरित्यभिधीयते " इति व आमोदस्यानन्दस्य "मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोद-संमदाः " इत्यमरः अतिशयस्योदयमुत्पत्तिं विधत्ते करोति । हि यतः माध्वीकं मधु च "मधु मा द्वयोः" इत्यमरः । मृद्वीका द्राक्षा च " मृद्वीका गोस्तनी द्राक्षा" इत्यमरः सङ्गः एकत्र योगः । कस्य मनसे न स्वदेत कस्य मनिस हिंच नोत्पादयेत् ? सर्वसमें रोचेतेत्यर्थः । 'ष्वद आस्वादने 'इत्यस्य विधिलिङि रूपम् । इत्यत्र च "रुच्यर्थानां प्रीयमाणः" इति चतुर्था । अर्थान्तरन्यासोऽत्रालं विशेषेण सामान्यस्य समर्थनात् । तदुक्तम्-"सामान्यं वा विशेषो वा तदन्य र्थ्यते । यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः "इति । वृत्तं शार्दूलविक्रीडितम् । लक्ष ( २ श्लोकटीकायां ) कथितम् ॥ ४ ॥

संप्रति कविः खकाव्ये वर्णनीयकथाप्रस्तावमाह—विश्वावलोकेति । विश्वस्य जगतोऽवलोकश्चमत्कारप्रेक्षणं तस्य स्पृह्या इच्छया "इच्छा काङ्का तृट्" इत्यमरः। समानस्तुल्यो वेष आकारो यस्य तत्, कृशानुरिति विश्वाव च नामधेये नामनी यस्य "नामधेयं च नाम च" इत्यमरः। तत् गन्धवयोव गन्धवावित्यर्थः। विमानं व्योमयानं "व्योमयानं विमानोऽस्त्री" इत्यमरः। अमयानद्वयमित्यवधेयम्। आरोहणकर्तृद्वयत्वात्। आरुह्याधिरुह्य, गगने आकार्यन्मनन्तं" इत्यतः "पुंस्याकाशः विहायसी" इत्यन्त अमरः। चचार। उपजाि "अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावपजातयस्ताः" इति तल्लक्षणात्।

द्वयोर्गन्धर्वयोरवस्थाविशेषमाह—तत्रेति । तत्र द्वयोर्मध्ये इत्यर्थः । वृ रिति । कृशानुः कृशानुनामा गन्धर्वः । अकृशा बहुला असूया गुणेषु सत्स

१ ' आधत्ते '. २ 'रूपम् '. ३ 'तत्र तु'.

5-

Ti

ग

#### विश्वावसुरभृद्धिश्वगुणग्रहणकौतुकी ॥ ६॥

#### अथ सूर्यवर्णनम् २.

अथ पुरतः समापतन्तमरविन्द्बान्धवमवल्लोकयन्नवन्दैतागमसार्गरपार-। विश्वावसुः।

विश्वावसु: - ब्रह्मचर्यव्रतोत्सर्गगुरवे कोकसन्ततेः ॥

छायाविब्बोकलोलाय छान्दसज्योतिषे नमः ॥ ७॥

करणं "अक्षान्तिरीर्घ्याऽसूया तु दोषारोपो गुणेष्विप "इत्यमरः। यस्य तथा-सन्, पुरोभागिनः दोषैकद्दशः "दोषैकद्दक् पुरोभागी" इत्यमरः। पदं स्थानं दं व्यवसित-त्राण-स्थान-लक्ष्माङ्कि-वस्तुषु "इत्यमरः। गतः प्राप्तः अभूत्। अनेन तो गुणप्राहिलेऽपि गुणदार्ब्यार्थमेव बहिर्दश्यमानं पुरोभागिलं नटवत्स्वीकृतिमिति तम्। "दार्ब्याय गुणसमृद्धेः" इत्येतद्रन्थान्ते तेनैवोक्तलात्। विश्वं वसु धनं यस्येति विधः "वसू रत्ने धने वसु" इत्यमरः। विश्वावसुस्तु "विश्वस्य वसुराटोः" इत्य-विश्वशब्दस्य दीर्घः। विश्वस्य गुणानां प्रहणे वर्णने कौतुकं यस्य तथाभूतः। कौतुकी-मलर्थीय इनिः। अभूत् आसीत्। अनेन तेनात्मनाम अन्वर्थकं कृतिमिति ध्वनि-। वृत्तमनुष्टुप्। लक्षणं पूर्व (३ श्लो० टीकायाम्) उक्तम्॥ ६॥

'पुरोभागिपदं गतः '' '' विश्वगुणग्रहणकौतुकी '' इत्यनेनास्मिन्काच्ये प्राधान्यतया गुण-दोषवर्णनमेव विषय इति द्योतितं, तत्र प्रथमतः माङ्गल्यतया च ''आदित्या-ते वृष्टिर्वृष्टेरत्रं ततः प्रजाः '' इति स्मृतेः '' अथादित्य उदयन् यत्प्राचीं दिशं शित तेन प्राच्यान्प्राणान् रिस्पष्ठ संनिधत्ते यद्द्विणां यत्प्रतीचीं चदधा यदूर्वि तरा दिशो यत्पर्वे प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रिस्पष्ठ संनिधत्ते '' इति श्रुतेश्व प्राणभूतत्वेन च सूर्यवर्णनमेवोचितमिति द्योतयन्प्रस्तौति—अथिति । अथ द्वाभ्यां शानु-विश्वावसुभ्यां ) यथायथं स्वानुरूपस्थानस्वीकारानन्तरं, पुरतोऽप्रतः समान्तमुदयमानं अरविन्दवान्धवं सूर्यमवलोकयन्, आगमानां वेदानां सागरस्य पार- दृष्टवान् इति तथाभूतः । सकलवेदार्थशातेत्यर्थः । दश्वेत्यत्र ''दृशेः क्विप्' इति प्रत्ययः । विश्वावसुः अवन्दत सूर्ये नमश्वकार ।

दिवाह-ब्रह्मचर्यति । कोकानां चक्रवाकानां " कोकश्चकश्चकवाकः " परः । संततेः समुदायस्य, ब्रह्मचर्यव्रतस्य मेथुनाभावस्य उत्सर्गस्त्यागः पन् कर्मणि गुरवे आचार्याय । चक्रवाकानां निशि विरहावस्थासत्त्वात् सुरतावसरप्रदायकायेत्यर्थः । छायया सूर्यप्रियया " छाया सूर्यप्रिया

तः " इत्यमरः । यो विब्बोको विलासः " स्त्रीणां विलास-विब्बोक-"

१ 'अवन्दतैनम्'. २ ' आगमसार '. ३ ' बिम्बैक '.

कुशानुः - अरे सकल्भेवनसंशोपकारिणं तपनमैपि किं नमनकः करोषि ? ॥ १ ॥ पश्य— पान्थान् दीनानहह वसुमानातपान्धान् विधत्ते शुष्कां पृथ्वीं रचयतितरां शोषयत्योषधिश्च ॥

इत्यमरः । तिस्मन् लोलाय सतृष्णाय सोत्सुकायेति यावत् । "लोलश्वल-सतृष्ण् इत्यमरः । छान्दसं छन्दिस भवं वेदप्रतिपाद्यमिति यावत् 'तत्र भवः ' इति र्थेऽण् । ज्योतिस्तेजो यस्य सः तस्मै । तथाच श्रुतिः-"विश्वरूपं हिरणं जार परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् । सहस्ररिमः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुद् सूर्यः '' इति । श्रुत्यर्थस्तु—'विश्वरूपं सर्वरूपं हिरणं किरणवन्तं, जातं वेदो ज्ञानं तज्ञातवेदसं जातप्रज्ञमित्यर्थः । परायणं परं उत्तमं (प्राणानां) आश्रयभूतम् चश्चर्भूतं ज्योतिस्तेजोरूपं तपन्तं तापिक्रयया वर्तमानम् । ब्रह्मविदो विदुरिति कोऽसौ यं विदुः तदाह—सहस्ररिमरिति । इत्यादि स्पष्टम् ।' अथवा छान्दसं वितुर्वरेण्यं '' इति गायत्रीच्छन्दः प्रतिपाद्यं ज्योतिर्यस्य तथाभूतः । तथा चाय 'यः सूर्यो नः सर्वेषामस्माकं धियो बुद्धीः प्रेरयित, तस्य जगदुत्पादकस्य सवितु प्रसिद्धं वरेण्यं श्रेष्ठं भगस्तेजो वयं धीमिह ध्यायेमेत्यर्थः ' इति । तादशाय नमः नमस्करोमीति यावत् । वृत्तमनुष्टुप् ॥ ७ ॥

सूर्यं वर्णयन्तं विश्वावसं दृष्ट्वा जगत्संतापकारितं तद्दोषमुद्भाव्याह कृशानु इति । अरे भो विश्वावसो, सकलभुवनानां संशोषणं करोतीति तथाभूतं "जातौ–" इति ताच्छील्ये णिनिः । अत एव तपनं तप्यते अनेन जगदिति तं, णाधिकरणयोश्व" इति ल्युट् । तापरूपमपि सूर्यमित्यर्थः । किं कथं नमनिव कर्मरूपं करोषि । तं नमस्करोषीत्यर्थः । अभूततद्भावे च्विः । तस्मिस्तापकारि सत्त्वात् नमनमयुक्तमिति भावः ॥ १ ॥ तदेवाह—प्रयेति ।

पान्थानिति । अयं वसुमान् वसवः किरणाः विद्यन्ते अस्येति विद्याः तदस्त्यस्या- "इति मतुप् । किरणवान् सूर्य इत्यर्थः । "र्मे रत्ने धने वसु "इत्यमरः । दीनान् अध्वगमनिखन्नान् पान्थान् पथिकान् "पथिक इत्यपि "इत्यमरः । आतपान्धान् आतपेन प्रकाशेन "प्रकाशो द्योत पः "इत्यमरः । अन्धान् दृष्टिहीनान् विधत्ते करोति । अहह इति खेदे । ए कष्टमित्यर्थः । दीनान् पान्थान् इत्यनेन दीनानामेव क्षेत्राधिक्यं सूचितं, ये दीनाः संपत्तिमन्तः, ते तु छत्र-शकटादिसाधनरातपं दूरीकर्तु शक्कवन्ति । दिनानां क्षेत्रदायिलं महतामयुक्तमिति भावः । तथा पृथ्वीं शुष्कां जलहीनां "शुष्टे इति क्तप्रत्ययार्थे कः । रचयतितरां अतिशयेन करोति । रचयति इत्यस्मात् शयार्थे 'तिडश्व' इत्यनेन तरप्, तदन्ताच "किमेत्तिङव्यय-" इत्यादिना अ

१ 'सखे कथं'. २ 'सुवनशोषकारिणं'. ३ 'तपनमपि नमनक०'.

4

<u></u>-

नु-

: 5

शा

सा

तें.

कासाराणां हरति विभवं क्षान्तिशान्तिप्रदानाम् कूरस्यैवं गुणलवकथा का ? स्वतो भास्वतोऽस्य ॥ ८ ॥ विश्वावसुः—िकिमरे भगवन्तमरिवन्द्बान्धवमि विनिन्दिसि ? शृणु भागिन् ॥ २ ॥

वृष्टिं वृष्टिभिरारचय्य जगतस्तुष्टिं सरीसिंध यः

पुष्टिं द्राग् विशिनष्टि दृष्टिषु नृणां ध्वान्तं पिनष्टि स्थिरम् ॥ प्राज्ञानामपवर्गमार्गद्ममुं पद्मागृहोल्लासिनं

को न स्तौति ? समस्तलोकसुहृदं द्योभूवणं पूषणम् ॥ ९ ॥

थीः फलपाकानन्तरं नाशवन्तो व्रीहि-यवादयः ''ओषध्यः फलपाकान्ताः''इत्यमरः। पि—''ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्प-फलोपगाः'' इत्याह । शोषयति सत्त्वहीनाः ते च । ननु पान्थानां पथि जलपानप्राप्तेः क्लेशः सुपरिहर इत्याशङ्क्य, तदपि मित्याह-कासाराणामिति । क्वान्तिशान्तिप्रदानां श्रमशान्तिकराणां प्रदद-ते प्रदाः क्लान्तेः शान्तिप्रदास्तेषामिति विष्रहः "आतोऽनुपसर्गे–" इति कः। कासा-सरोवराणां " कासारः सरसी सरः " इत्यमरः । विभवं जलरूपमैश्वर्यं हरति पति । एवं च दीनानां पथि जलपानमात्रं साधनमपि विनाशयतीति भावः । त्थं खभावतः कूरस्य निर्दयस्य, अस्य पुरतो दृश्यमानस्य भाखतः सूर्यस्य खद्विवखत्सप्ताश्व-" इत्यमरः । गुणानां सद्गुणानां लवस्य लेशस्यापि ''लव-ले-गाणवः " इत्यमरः । कथा वार्ता का ? अपि तु नास्तीत्यर्थः । अत्र 'पान्थान् न् आतपान्धान् विधत्ते ' इत्यादिवाक्यं कूरत्वस्य हेतुरूपं, तस्मात् काव्यलिङ्ग-ारः "-काव्यलिङ्गं हेतोर्वाक्यपदार्थता" इति तल्लक्षणात् । मन्दाकान्ता वृत्तम् । राकान्ता जलधि-षडगैम्भौं न-तौ तादुरू चेत् '' इति तल्लक्षणात् ॥ ८॥ वं तद्वचनं श्रुत्वा न भवता सम्यग्विचारितमित्यभिप्रेत्य सतिरस्कारमाह विश्वा-किमरे इति । अरे कृशानो, भगं तेजोऽस्यास्तीति भगवान् "ऐश्वर्यस्य सम-तेजसो यशसः श्रियः । ज्ञान-वैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीङ्गना " इति । तं, न तेजोयुक्तमेव, अपि तु अरविन्दबान्धवं अरविन्दानां कमलानां विकासकरणात् ाहशं, एताहशमपि सूर्यं निन्दिस ? अत एव हे पुरोभागिन् दोषेकदृष्टे, श्रुणु ाय एतद्रक्ष्यमाणमिति शेषः ॥ २ ॥

माकर्णयेत्याह - वृष्टिमिति । यः सूर्यः घृष्टिभिः किरणैः "घृष्टिर्वराहे रङ्मो च हंस्योषधौ स्त्रियाम्" इति शब्दरत्नमञ्जूषायाम् । वृष्टि वर्षणं आरचय्य कृत्वा,

पतियते ' इत्यस्माण्णिजन्ताह्रयप् "त्यपि लघुपूर्वात् ' इति णेरयादेशः । सर्वतः । सर्वतः प्रसार्येति यावत् । जगतः तुष्टिं तोषं सरीसार्टि अतिशयेनोत्पादयति ' सज

<sup>&#</sup>x27;क्वान्त'. २ 'विनिन्दयसि '.

यदा न पश्यन्ति तमोविमर्दिनं रविं जनास्तत् कथयन्ति दुर्दिनम् । धिनोति चाम्भोजतितं सरोगतां धुनोत्यसौ देहभृतां सरोगताम् ॥

विसर्गे ' इत्यस्माद्यङ्खिक लटो रूपम् " हिप्रको च खिक " इत्यभ्यासस्य रीगा तथा नृणां दृष्टिषु नेत्रेषु ''-नेत्रमीक्षणं चक्षुरिक्षणी । दृग्दृष्टी '' इत्यमरः । द्राक् समकालमेव ''द्राक् मङ्झु सपदि द्रुते'' इत्यमरः । पुष्टि पोषणं विशिनष्टि वि त्पादयति 'शिष्ल विशेषणे ' इत्यस्माद्रुधादिकाल्लर् । तथा स्थिरं निखिलनिशां स्थितं ध्वान्तमन्धकारं "अन्धकारोऽस्त्रियां ध्वान्तं" इत्यमरः । पिनष्टि चूर्णी विनाशयतीति यावत् । 'पिष्लु संचूर्णने ' इत्यस्माल्लट् । किंच प्राज्ञानां यथ तन्माहात्म्याभिज्ञानां पण्डितानां "धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः" इत्यमरः । अप मोक्षस्य " मोक्षोऽपवर्गः " इत्यमरः । मार्गदं मार्गप्रदातारं, ज्ञानिनो हि सूर्य मार्गेण मुक्ति प्राप्नुवन्ति इति प्रसिद्धिः । तथा च श्रुतिः-"अथोत्तरेण तपस चर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । एतद्वे प्राणानामायतन मृतमभयमेतत् । परायणमेतस्मान पुनरावर्तन्ते " इति । "द्वाविमौ पुरुषौ सूर्यमण्डलभेदिनौ । योगनिभिन्नमूर्धैकोऽपरावृत्तमृतः परः'' इति स्मृतिश्च । पद्माया लक्ष्म्या गृहाणि निवासस्थानानि कमलानि तेषामुह्रासं विकासं करोतीर्व भूतं, ताच्छील्ये णिनिः । एतादृशगुणविशिष्टलादेव च समस्तानां लोकान निरपेक्षतया हितकरं, द्योः आकाशस्य " द्यो-दिवौ द्वे स्त्रियामभ्रं " इत्यमरः णमलंकारभूतं अमुं, एवंविशिष्टबहुसद्गुणयुक्तं, पूषणं सूर्ये ''विकर्तनार्क-मार्तण रारुण-पूषणः" इत्यमरः। कः पुरुषः न स्तौति स्तुति न करोति ? अपि तु सर्व वन्तीत्यर्थः । 'ष्टुञ् स्तुतौ' इत्यस्य लट् । "उतो वृद्धिः-" इत्यादिना वृद्धिः। हशा एव सर्वे वृथा दोषेंकदर्शिन इति भावः । अत्र 'वृष्टि घृष्टिभिः' इत्यादे साम्यात् अनुप्रासोऽलंकारः ''वर्णसाम्यमनुप्रासः'' इति तल्लक्षणात् । तस्यैव व च 'को न स्तौति ' इल्स्य हेतुरूपतया काव्यलिङ्गं, एवमुभौ मिलिला संस्रष्टिरव तदुक्तम्-" सैषा संसृष्टिरेतेषां ( अलंकाराणां ) भेदेन यदिह स्थितिः '' इति लविकीडितं वृत्तम् । लक्षणं प्राक् ( २ श्लो॰ टीकायां ) उक्तम् ॥ ९॥

किंच नैतावदेव किंतु अन्यद्पि तन्महृत्वं शृण्वित्याह—यदेति । जन अन्धकारं "अन्धकारोऽश्चियां ध्वान्तं तिमिसं तिमिरं तमः" इत्यमरः । वि नाशयतीति तथाभूतं रिवं सूर्यं, यदा न पश्यिन्त, तदा तत् दुार्देनं दुष्टदिनं कथ् यदा मेघाच्छादनात् सूर्यस्यादर्शनं भवति, तदा लोकास्तद्दुर्दिनमिति वदन्तीति तदुक्तममरे-"मेघच्छन्नेऽहि दुर्दिनम्" इति । अपि च असौ सूर्यः सरिस "कासारः सरसी सरः" इत्यमरः । गता स्थिता सरोगता तां, अम्भोजानां व ततिं समुदायं धिनोति प्रीणयति विकासयतीति यावत् 'धिवि प्रीणने देश् स्वादिकात् लट् । तथा देहं विभ्रति धारयन्ति ते देहभृतः प्राणिनस्तेषां सिहताः सरोगास्तेषां भावः सरोगता तां, धुनोति नाशयति 'धूण् कम्पने '

1

Ĭ-

[ ]

नु-

: 5

शा

सा

तें.

भाराापालेषु पाशायुध-यम-बल्धिनमारुतेशादिकेषु

प्रायो भूयस्मु जाग्रत्स्विप च शुचितया भामुरा भूमुराद्याः॥ स्मै कालत्रयेऽपि प्रतिदिवसममी कुर्वतेऽध्यप्रदानम्

सैषा त्रय्येव विद्या तपित रविमयी सर्वलोकान् पुनाना ॥ ११॥

। "आरोग्यं भास्करादिच्छेत् "इत्याद्यागमात्सूर्यस्यैव रोगनाशकरत्वं प्रसिद्धम् । प्रतिपादान्ते समानवर्णानां पुनः पुनः श्रवणात् यमकालंकारः । "अर्थे सत्यर्थ-नां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः । यमकं पाद-तद्भागवृत्ति-" इत्यादितल्लक्षणात् । वंश-म् । "ज-तो तु वंशस्थमुदीरितं ज-रो" इति तल्लक्षणात् ॥ १० ॥

च आशापालेष्विति। अमी शुचितया अन्तःकरणशुद्धचा भासुरा दीप्ति-'भास्र दीप्तों ' इत्यस्मात् 'भञ्ज-भास-मिदो घुरच्' इति घुरच् प्रत्ययः । भूसुरा ा आद्याः येषु ते । ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्या इत्यर्थः । पाशायुधो वरुणश्च "प्रचेता पाशी '' इत्यमरः । यमश्र बलं बलनामानमसुरं भिनत्तीति बलभिदिन्द्रश्च अत रे तस्य बलारातिलमुक्तम् "बलारातिः शचीपतिः" इति । "अन्येभ्योऽपि ते" इति किप् । मारुतो वायुश्च "समीर-मारुत-मरुत्–" इत्यमरः । ईश ईश्वरश्च रेषां अग्नि-सूर्य-निर्ऋति-सोमानां तेषु पाशायुध-यम-बलभिन्मारुतेशादिकेषु । । बहुषु अष्टि स्वर्थः । आशाः दिशः " दिशस्तु ककुभः काष्टा आशाश्र्य " इस-पालयन्ति रक्षन्तीति आशापालास्तेषु दिक्पालकेषु, जाग्रत्सु खखाधिकारतत्प-त्खिपि । 'जागृ निद्राक्षये' इत्यस्मात् शतृप्रत्ययः । "नाभ्यस्ताच्छतुः " इति वः। ''जिक्षित्यादयः षट्'' इत्यभ्यस्तसंज्ञा च।यस्मै सूर्यायैव प्रतिदिवसं काल-पे प्रातर्मध्याहे सायं चेति त्रिकालमित्यर्थः। प्रायः अर्ध्यस्य प्रदानमर्पणं कुर्वते त । 'डुकुञ्' करणे ' इत्यस्माद्वर्तमाने लट्। 'अत उत्सार्वधातुके ' इति गुणो-जारादेशः । "आत्मनेपदेष्वनतः" इति झस्यादादेशः । केचिजनाः सूर्यादन्यां मिप भजन्ते, किंतु न सूर्ये विहाय, अपि तु प्रथमं संध्यावन्दनसमये सूर्यायाध्ये म अजनते, इति 'प्रायः' इत्यनेन सूचितम् । संध्यावन्दनमन्तरान्यस्मिन् कसिंग-कर्मण्यनधिकारात् । अर्घ्यप्रदानं हि गायत्रीमन्त्रेण विहितं, स च मन्त्रो वेद-द्भतः अत एव तस्य त्रिपादलं, तदुक्तं मनुना-' त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं दुइत्। " इति। यस्मादेवं तस्माद्भगवान् सूर्यो वेदत्रयीरूप एवेति संभाव्याह-त । सा एषा मूर्तिमती रविमयी सूर्यरूपा, सर्वलोकान् पुनाना पवित्रयन्ती सती पवने ' इत्यस्मात् शानच् । त्रयी वेदत्रयीरूपा विद्यैव " स्त्रियामृक्साम-यजुषी दास्त्रयस्त्रयी " इत्यमरः । तपति प्रकाशते । अत्र सूर्ये वेदत्रयारोपात् उत्प्रेक्षालं-स्रग्धरा वृत्तम्। अस्य द्वयस्यापि लक्षणं प्राक् (प्र. १ श्लोकटीकायां) उक्तम् ॥११॥

कृतित्रद्रापोषणं कृरारथाङ्गसंतोषणं पिरााचकुलभीषणं पृथुतमरछटापेषणम् ॥ विनम्रगद्रोोषणं विहितवारिजोन्मेषणं

नमस्कुरुत पूषणं ननु नभःस्थलीभूषणम् ॥ १२

इत्थं विश्वावसुर्विभावसुमिष्टुवन् प्राञ्जिलः कृशानुना स शात्मानं समया गमयामास विमानम् । आनमच तिह्रम्बमध्यध तिमानमहिमानं परमात्मानम् ।

अथेदानीं सामान्यतः सूर्यवर्णनमुपसंहरन् एवंविधमहिमवते भगवते तस् स्काराचरणमेव श्रेय इसिमयनाह-कृतेति । कृतं त्रिद्शानां देवान येन तं, ''वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत'' इत्यादिश्रुतिभिस्तावद्वसन्तादिवि यज्ञादि कर्म विहितं, तस्मिन् कर्मणि समर्पितहविद्वीरा देवानां पोषणं : तत्कालनिर्माणं च सर्वथा सूर्याधीनं, तस्मात् देवतानां पोषणमपि सूर्यार भावः । क्रशाः निशि विरहेणेति शेषः । खिनाः ये रथाङ्गाश्वकवाकाः तेषां मानन्दजनकं ''कोकश्रकश्रकवाको रथाङ्गव्हयनामकाः'' इत्यमरः । तथा वि कुलस्य समुदायस्य भीषणं भयोत्पादकम् । पिशाचानामहि संचाराभावो हि तथा पृथुतमर्छटापेषणं तमसः छटा तमर्छटा पृथ्वी महती या तमर्छटा अ समुदायः निविडान्धकार इति यावत् । तस्याः पेषणं नाशकम् । तथा वि अनन्यभत्तया शरणागतानां गदस्य रोगस्य ''रोग-व्याधि-गदामयाः'' इत्यमरः निवारकम्। विहितं कृतं वारिजानां कमलानां उन्मेषणं विकसनं येन तथाभूता नभः आकाश एव स्थली अकृत्रिमस्थलं '' जानपद-कुण्ड-गोण-स्थल- '' इ स्थलशब्दात् अकृत्रिमार्थे डीष्। तस्याः भूषणमलंकारभूतं, एतादशं पूषणं श्रीसूर्य, ननु निश्चयेन नमस्कुरुत। यूयं सर्वे जना इति शेषः। अत्र 'कृतित्रदः इत्यादिवाक्यस्य नमस्करणहेतुलात् काव्यलिङ्गमलंकारः । पृथ्वी वृत्तम् '' द्विती कुन्तले गुरुषडष्टमद्वादशं चतुर्दशमथ प्रिये गुरुगभीरनाभिह्नदे। सपञ्चदशमन्ति यत्र कान्ते यतिर्गिरीनद्र-फणभृत्कुलैर्भवति विद्धि पृथ्वीति सा" इति तल्लक्षणात्

दृत्थं सामान्यतः सूर्यं वर्णयिला तद्गतिवशेषधर्मानुवर्णनार्थे प्रस्तौति कविः विश्वावसुरिलादिना । इत्थमुक्तप्रकारेण, विश्वावसुः प्राञ्जलिः कृताञ्जलि विभावसुं सूर्ये " चित्रभानुविभावसुः " इत्यमरः । अभिष्ठुवन् तस्य सूर्ति सन्, कृशानुना सह । अत्र "सहयोगेऽप्रधाने" इत्यनेन तृतीया । तेन चर्विश्वावसोरेव प्राधान्यं सूचितं, अत एव अप्राधान्यात् कृशानुशब्दात् तृतीया । आत्मानो मासभेदेन अवयवा यस्य स तं, समया सूर्यस्य समीपमित्यर्थः । "द्वाविवाकरः " इत्यमरः । अत्र " अभितः-परितः-समया-निकषा-हा-प्रतियोगेऽ

१ 'कृत ?

5

7

i-

<u></u>-

[1

नु-

: 5

शा

ारा

तें.

प्रशास्तगुणिसन्धवे प्रपदनस्पृशां बन्धवे स्वतोऽपहतपाप्मने सकलदेहिनामात्मने ॥ नमः कमलवासिनीनयनसौरूयसंदायिने तमःशमविधायिने तरणिमण्डलस्थायिने ॥ १३॥

द्वेतीया। सूर्यस्य मासमेदेन द्वादशावयवलं "पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं " इति गिनषित भाष्ये श्रीमच्छंकराचार्येः प्रतिपादितम्— 'द्वादशाकृतिं द्वादश मासा योऽवयवा आकारणं वा अवयविकरणमस्य' इति । विमानं गमयामास मास । गमयिला च किं कृतवांस्तदाह—आनमचेति । तस्य सूर्यस्य विम्बमध्ये अमध्ये धाम स्थानं यस्य तम् । अतिमानः मानं प्रमाणं अतिकान्तः मिहमा म्यं यस्य स तं परमात्मानं श्रीनारायणरूपं आनमच नमस्कृतवान् । नाराय-सूर्यमण्डले स्थितलं " ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्तीं नारायणः " इत्याद्या-सिद्धम् ॥

दनप्रकारमेवाह - प्रशस्तेत्यादिना। प्रशस्ताः स्तुत्याः ये गुणा दया-दाक्षिण्या-भक्तारिष्टनिरसनादयो वा तेषां सिन्धुः समुद्रस्तस्मै अपारगुणवते इत्यर्थः । नं पादाप्रं तत् स्पृशन्तीति तेषां बन्धवे हितकारिणे। यद्यप्यमरे "पादाप्रं प्रपदं " इति पादाप्रवाची प्रपदशब्द एवोक्तः, न तु प्रपदनशब्दस्तथापि तत्र प्रपूर्व-

पद गतौ 'इत्यस्माद्धातोः सकाशात् "खनो घ च " इति सूत्रे घित्करणस्या-ऽपि ज्ञापनार्थलात् घप्रत्ययः । अत्र तु तस्मादेव त्युट् प्रत्ययः इयानेव भेदः । वैक एवेति ज्ञातव्यम् । पादस्पर्शनं च पूजनादौ भगवन्मूर्तेः । तदुक्तं भागवते रो मत्पादयोः कृला बाहुभ्यां च परस्परम् "इति । अथवा प्रकर्षेण पद्यते

अनेन तत् प्रपदनं ज्ञानं तत् स्पृशन्ति संपादयन्ति ते प्रपदनस्पृशो ज्ञानिनः तेषां प्रियाय। भगवान् हि ज्ञानिनामतीव प्रियः। तथा च भगवद्गीतायाम्-"चतुर्विधा मां नराः सुकृतिनोऽर्जुन। आतौं जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी

ने मां नराः सुकृतिनोऽजेन। आतों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी कि एकभक्तिर्विशिष्यते।" इति "प्रियो हि ज्ञानिनोऽस्थिमहं स च मम प्रियः"

म । स्वतः अपहताः नष्टाः पाप्मानो जन्मादयः (जायते अस्ति वर्द्वते गमते अपक्षीयते नश्यति इति) पड्विकाराः यस्मात् तथाभूताय। तथा सकलदेहिनां

णनामात्मने आत्मरूपेण हदि स्थिताय। "हदि होष आत्मा" "इहैवान्तः शरीरे स पुरुषः" इति श्रुतिः " ईश्वरः सर्वभृतानां हदेशेऽर्जुन तिष्ठति" इति श्री-

तिता च। कमलवासिनी लक्ष्मीः तस्याः नयनसौख्यस्य नेत्रसुखस्य संदायिने काय । तमसः अज्ञानस्य अन्धकारस्य वा शमं शान्ति विधत्ते

तच्छीलः तस्मै । तरणेः सूर्यस्य " द्युमणिस्तरणिर्मित्रः " इत्यमरः ।

विम्वमध्ये " विम्बोऽस्त्री मण्डलं त्रिषु" इत्यमरः। तिष्ठति तच्छीलः तस्मै

पुनः सभत्तयुन्मेषम्—

भानुमानुद्लद्ब्जलोचनं भक्तलोकभवपारामोचनम् ॥ धाम तामरसवासिनीसखं हेमवर्णमिह सौति मे सुखम् । कृशा०-किंमरे केवलं निर्वृणोऽपि नारायणो भवता विवेकल स्तवनभाजनीकियते ! ॥ ३ ॥

तथाहि— स्वेनादौ निर्विंडं जगद्विरचितं स्वेनैव संरक्षितम् भिन्दन् हन्त मुकुन्द एष विधृतानन्दो हि निन्दोचितः

भगवते नमः । अस्लिति शेषः । पृथ्वी वृत्तम् । लक्षणं प्राक् ( १२ श्लो॰ कथितम् ॥ १३ ॥

पुनः भक्तः प्रेमपूर्वकानुध्यानस्य "प्रेमपूर्वमनुध्यानं भक्तिरित्यभिधीयते गमात् । उन्मेषेण विकासेन सहितं यथा भवति तथा प्राहेति शेषः ॥

भान्वित । भानोः सूर्यस्य भानुभिः किरणेः "भानुईसः सहस्रांग्रः ' करो मरीचिः स्री " इत्युभयत्राप्यमरः । दलती विकासमाने ये अब्जे कमते लोचने यस्य तत्, अत्रोपमावाचकस्येवशब्दस्य लोपात् लुप्तोपमेयम् "समासे सा " इति तल्लक्षणात् । भक्तानां भजकानां लोकः समुदायः तस्य पाशः संसारपाशः तस्य मोचनं निवारकम् । पुनः कथंभूतम् । तामरसवासि निवासिनी लक्ष्मीः "पङ्करहं तामरसं सारसं सरसीरुहम् " इत्यमरः । तस्य मित्रभूतं इति तत् । "राजाहः-सिल्भ्यष्टच् " इति समासान्तष्टच्प्रत्ययः हेम सुवर्णं "सुवर्णं हेम हाटकम् " इत्यमरः । तत् इव वर्णो यस्य तत् । धाम वैष्णवं तेजः इहेदानीं इह सूर्यमण्डले वा । मे मम सुखं सौति जनयि दयतीति यावत्। रथोद्धता वृत्तम् "रात्रराविह रथोद्धता लगी" इति तल्लक्षणा

एवं नारायणवर्णनं श्रुला तत्रापि निर्दयलरूपं दोषमुद्भाव्याह कृशानुः इति । अरे विश्वावसो, केवलमत्यन्तं निर्घृणो निर्दयो नारायणोऽपि भवता वेकस्य सदसद्विवेचनस्य लाभः प्राप्तिर्यस्यास्तीति तथाभृतेनापिसता, स्तवन त्रस्य भाजनीकियते पात्रीकियते योग्य इव कियत इति यावत् । "योजनयोः पात्रं" इत्यमरः । किम् ? आश्चर्यमिदमिति भावः । भाजनीकियां अभूततद्भावे च्विः । अभूततद्भावो नाम वर्णनीये वस्तुनि वर्ण्यधर्माभावे तद्भारोपकरणम् । एवं चात्र वस्तुतो निर्दयलान्नारायणः स्तवनभाजनस्ति कृतः एतद्युक्तमिति कृशानुना सूचितमिति ज्ञेयम् ॥ ३ ॥

तथाहि निर्दयलमेवोपपादयति-स्वेनेति । हि यस्मात् कारणात् ए

१ 'किमये' २ 'विवेकलोभवता' ३ 'सकलं'

4

<u></u>-

11

नु-

: 5

शा

गरा

ते?

उत्पाद्य स्वयमुत्तमान् फलतरूनुहास्य चारूद्कै-रुन्मत्तोऽपि किमुच्छिनत्ति जगति च्छित्वापि किं नन्द्ति ? ॥१५॥ कंच—

ानुज्ञामनवाण्य दर्पभरतः स्वाज्ञां विलङ्घेत य-स्तस्यैवेह तनोति लौकिकनृपश्चण्डोऽपि दण्डं रुषा ॥ मन्तर्याम्यपथे प्रवर्त्य भविनो हन्त स्वयं नारके यस्तान् पातयति कुधा स तु न किं १ नारायणो निर्धृणः ॥ १६॥

माजनीकृतो मुकुन्दो नारायणः, आदौ सृष्टिकाले खेन रजोगुणीभूतचतुर्मुख-ण, निखिलं संपूर्णे '' समस्त-निखिलाखिलानि नि:शेषम्। समग्रं सकलं पूर्णम्'' ोऽमरः । जगद्विश्वं विरचितमुत्पादितं, तथा स्वेनैव सत्त्वगुणरूपविष्णुस्वरूपेण तं पालितं, एतादशमिदं जगत्, पुनः स्वत एव भिन्दन् विनाशयन् तमोगुणह-बिरूपतयेति भावः । एतावत् कृलैव न स विरराम, किं तु पुनर्विधृतानन्दः युक्तं मयेति मला मोदमान इलर्थः। अत एवायं निन्दोचितः निन्दितुं योग्यो न तु योग्य इत्यर्थः । हन्तेति विषादे । एतदेव लौकिकोदाहरणेन दृष्टान्तयति—उत्पा-। जगति लोके यः कश्चित् उन्मत्तोऽपि, न तु सावधान इति अपिशब्दस्वार-। स्वयं उत्तमान् फलतरून् फलदान् बृक्षान्, रत्पाद्य भूमौ बीजं निक्षिप्य रेतान् कुला, अपि च चारूणि वृक्षपोषणपर्याप्तानि च तानि उदकानि जलानि तैः षणपर्याप्तजलसेचनैरित्यर्थः । ( यद्यप्यमरे " सुन्दरं रुचिरं चारु " इति चारु-स सुन्दरवाचकलं, तथाप्यत्र जलस्य वृक्षपोषणेनैव सुन्दरलमित्यभित्रत्यायमु-मोऽर्थः कृत इति ज्ञेयम् ।) उल्लास्य संवर्ध्य, खयमेव उच्छिनत्ति किम्? अपि च पि नन्दति आनन्दं करोति किम् ? अपि तु नैव छिनत्ति नैव नन्दति चेत्यर्थः। यदि ताधारणोऽपि जनः ''विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य खयं छेत्तुमसाम्प्रतम्''इति नयमनुसत्य त्पादितस्य स्वत एवोच्छेदकरणमनुचितमिति जानाति, तर्हि यस्त्रिलोकीमुत्पा-पालयति च, तेन नारायणेनायं नयः किं न ज्ञातुं शक्यः ? अपि तु शक्य तथापि यदायं स्वयमुत्पादितान् लोकान् बुद्धिपूर्वकं विनाशयति, तदायमत्यन्तं एवेति भावः। अत्र प्रकृतवाक्यार्थस्य 'स्वेनादौ-' इत्यादेः तद्घटकस्य 'उत्पाद्य' वाक्यार्थस्य च विम्बप्रतिविम्बभावात् वैधम्येण दृष्टान्तालंकारः । तदुक्तम्-न्तः पुनरेतेषां ( उपमादीनां ) सर्वेषां प्रतिविम्बनम् " इति । शार्दूलविकीडितं । लक्षणमुक्तं प्राक् ( २ श्लोकटीकायाम् ) ॥ १५॥

च स्वानु शामिति । यः कश्चित् जनः सेवको वा दर्पभरतः गर्वातिशयाद्वेतोः, स्तिसिल् । स्वस्य (लोकिकनृपस्य) अनुज्ञां संमितिं अनवाप्य अगृहीला, (लाकिकनृपस्य) आज्ञां विलक्षेत उल्लक्षेत, तदा चण्डः अतिकोपयुक्तः स्लत्यन्तकोपनः " इत्यमरः । अपि, लोके भवः लोकिकः स चासौ नृपश्चेति

.

वि०—अहो ! तव मितरितस्थूला, यतः परमकारुणिकं भगवन पङ्कजवासिनीप्राणनाथमि स्पृश्ति तवोपालम्भः । आकर्णयेद्रम् चिराय संस्टत्युद्धौ समज्जनं नमज्जनं मज्जन इत्यधोक्षजः ॥ द्यापयोधिः परिगृह्य दुर्लभं निजं पदं प्रापयित स्वयं प्रभुः ॥ १७ ॥

विमहः। लीकिको राजैत्यर्थः। रुषा स्वाज्ञोह्रङ्कनजनितकोधेन, तस्यैव आज्ञोहः इह दण्डं शिक्षां तनोति करोति । न खन्यस्यानपराधिन इत्यर्थः । योऽयं स्तु अन्तः मनः यमयति प्रेरयति तच्छीलः अन्तर्यामी । ताच्छील्ये णिनि तिष्ठन् ग्रुभाग्रुभकर्मप्रेरक इत्यर्थः । "ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति यन् सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया " इति स्मृतेः । एतादशः सन् एव भविनः संसारयुक्तान् जनान् अपथे दुर्मार्गे दुष्कर्मणीत्यर्थः स्वयमेव तान् दुष्कर्मकर्तृन् जनान्, कुधा रोषेण नारके निरये "स् नरको निरयो दुर्गतिः स्त्रियाम् । " इत्यमरः । पातयति । इन्तेति खे निर्घृणः निर्दयः न किम् ? अपि लत्यन्तं निर्घृण एवेत्यर्थः । अयमाश्रयः — ले हि अपराधिनमनपराधिनं च दृष्ट्वेव अपराधिनं दण्डयति, स्वनियमप्रसिद्ध्याः नीतिपथमनुशिक्षयति च; अयं (नारायणः ) तु ययन्तर्यामी, तर्हि अनेन लोकाः सन्मार्गे एव प्रवर्तियतव्याः, तथा सति सर्वेऽपि जनाः सत्कर्माणि कृत मेवाप्नुयुः, न कश्चिदपि दुर्गतिं, परं तु तदकुर्वन् यदा दुष्कर्मण्येव प्रव गमयति तदाऽत्यन्तं निर्घृण इति । अत्र 'स्वानुज्ञामनवाप्य-' इत्यावि विवक्षितवचनेन हेतुलात् काव्यलिङ्गमलंकारः, उत्तरत्र अपराधकारणाभावेऽ कार्यकथनात् विभावनालंकारः । एवं च उभयत्रापि परस्परवाक्यापेक्षण भाव।च द्वाविप मिलिला संकरालंकारः । तदुक्तम्-" अविश्रान्तिजुषामात्म लं तु संकर:" इति। वृत्तं च शार्द्लविकीडितम्। लक्षणं (२ श्लो॰टी) पूर्वोक्तमे

अथ कृशानुना उद्घाटितं निर्घृणत्नह्णं दोषं परिहरत्राह विश्वावसुः-इति । अहो इत्याश्वर्ये । अथवा अहो इति संबोधनार्थम्, हे कृशानो इत्यर्थः । त बुद्धिः अतिस्थूला सदसद्विवेकश्चन्या । कृत इत्यत आह—यतः यस्मात् व परमकारुणिकमत्यन्तद्यालुं "स्याद्यालुः कारुणिकः " इत्यमरः । भगवन्तं णैश्वर्यसंपन्नं, पङ्कजवासिन्या लक्ष्म्याः प्राणनाथं पतिं नारायणमिष, तव संबन्धी इत्यर्थः । उपालम्भो निन्दा स्पृशित परामृशिति, तमिष निन्दसीति यावत् । इदं नारायणविषये करुणाप्रतिपादकं वचः, आकर्णय सावधानमनसा श्रणु

चिरायेति । दयापयोधिर्दयासागरः, अनेन नायं लोक इव केनचिर दयाशीलः, किंतु कारणं विनापि स्वभावत एवापरिमितदयाशील इति सूचितम् केंच--

लीलालोलतमां रमामगणयन्नीलामनालोकयन् मुश्चन् किंच महीमहीश्वरमयं मझं हठाद्वश्चयन् ॥ आकर्षन् द्विजराजमप्यतिजवाद्धा हन्त लोकान्तरात् गोप्तं शौरिरुदित्वरत्वर उदैत् ग्राहग्रहार्तं गजम् ॥ १८॥

यं नारायणः संस्तिरूपे संसाररूपे उदधौ समुद्रे, चिराय बहुकालपर्यन्तं, सम-जनेन परिश्रमणेन सिहतः तं, परं तु संसारदुः खपरिहारायेति शेषः । नमन् त्रिकं नमस्कुर्वश्वासौ जनो लोकश्च तं, मजनः मदीयोऽयं जन इति एवंप्रकारेण रिगृह्य स्वीकृत्य, इतिवाकर्मणः अभिहितत्वात् प्रथमा । प्रभुः कर्तुमकर्तुमन्यथा ते समर्थः, दुर्लभं भक्तया विना दुष्प्रापं, निजमात्मीयं पदं स्थानं वैकुण्ठलोक-। प्रापयति नयति । अत्र पद्ये पूर्वार्द्वे अनुप्रासालंकारः, तच्च वाक्यं निज-स्वीकरणस्य निजपद्प्रापणस्य च हेतुरूपं, तेन काव्यलिङ्गमलंकारः। एवं चात्र क्षानुप्रासयोः संस्रष्टिः " सेषा संस्रष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः " इति । त् वंशस्थवृत्तम् । लक्षणमुक्तं प्राक् (१० श्लोकटीकायाम्) ॥ १७॥

क्तं 'नमजनं मजन इति परिगृह्य निजं पदं प्रभुः प्रापयति' इति, तदेव कैश्चित् सिद्धैस्तद्वतारचरित्रैः स्पष्टमाह-तत्र तावत् प्रथमं भगवत्कृतं गजेन्द्रमोक्षं -लीलेत्यादिना । किंच प्राहस्य नक्रस्य "प्राहोवहारो नक्रस्तु" इत्यमरः । प्रहणात् आर्ते पीडितं गजं हस्तिनं ''दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विरदोऽनेकपो द्विपः। गजो नागः "इत्यमरः । गोप्तुं रिक्षतुं, उदित्वरा आविर्मवन्ती त्वरा संभ्रमो : उदित्वरे त्यत्र उत्पूर्वकात् 'इण् गतौ ' इत्यस्मात् धातो: सकाशात् ''इण्-न-श-भ्यः करप्"इति करण्प्रत्ययः "हस्वस्य पिति कृति –"इति तुक्। शूरस्य वसुदेवस्य शौरि: "अत इज्" इत्यपत्यार्थे इज्। कृष्ण इत्यर्थ:। लीलया गृङ्गारभावेन "हेला नी हावाः कियाः शृङ्गारभावजाः '' इत्यमरः । अतिशयं लोला कामतृष्णायुता ोलश्वल-सतृष्णयोः " इत्यमरः । रमां, लक्ष्मीं अगणयन् अपश्यन्, नीलां i अनालोकयन् तामप्यपर्यत्रित्यर्थः। भगवता हि कृष्णावतारे कालिन्दीनाम्न्या-त्याः स्त्रियाः स्वीकारः कृतः इति श्रीभागवते दशसस्कन्धे प्रसिद्धम् । यद्वा मिजिती तस्मिनेवावतारे परिणीता ज्ञेया । "नीलां नमजितः पुत्रीं" रीकाव्ये तथा दर्शनात् । किंच महीं पृथिवीदेवीं मुत्रन् त्यजन्, पृथिव्यपि ति "समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले । विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यम्-" मप्रसिद्धम् । तथा अहीश्वरमयं शेषस्वरूपं मत्रं शयनं च ''शयनं मत्र-पर्यङ्क-'' । हठात् सहसा वन्नयन् तिरस्कुर्वन्, अपि च द्विजानां पक्षिणां राजा गरुडस्तं, :सिखभ्य:-" इति टच्। "दनत-विप्राण्डजा(पिक्षणः) द्विजाः" इति"गरुतमान्

5

प

3-

11

नु-

: 5

शा

गरा

तें.

उपैत् '.

वैकुण्ठो महताहताखिलमहारम्भं मदेनोचकै— श्चण्डं खण्डियतुं हिरण्यकशिपुं वेतण्डमुत्कण्ठया। सैंहं वेषमरोषभीषणमहो गृह्णन् त्वरागौरवात्

प्रह्लाद्व्यसनासिहण्णुरुद्गादाकण्ठकण्ठीरवः ॥ १

गरुडस्ताक्ष्यों वैनतेयः खगेश्वरः" इति चामरः । आकर्षन् भक्तपीड सलरं गन्तुमित्यर्थः। लोकान्तरात् वैकुण्ठात् , अतिजवात् अतिवेगेन, उ मत् 'इण् गतौ' इति धातोः कर्तरि लङ् । हा हन्त इति निपातसमुदायात् परिहारार्थमत्यन्तद्यावत्त्वं भगवतः सूच्यते "हा विषाद-शुगर्तिषु । हन्त म्पायां" इत्यमरात् । एतेन पद्येन यदि गजस्य पशोरिप भिक्त दृष्ट्वा तत्र वान् एवं करोति, तदा मनुष्यार्थं कुर्यादित्यत्र किमु वक्तव्यमिति सूचितम् कथा महाभारते शान्तिपर्वणि प्रसिद्धा । यथा-चित्रकूटपर्वते एकं प सरोवरमासीत्। यस्मिन्नेको महानकः प्रतिवसति स्म । तस्मिन्नेव सरसि ऋ णीभिः सह कश्चिन्महागजः समाययौ।स च जले प्राविशत्।तदास नकेण सुदृढं पादे धृतः । तदा गजस्तं नकं केनाप्युपायेन निवारियतुमशक्नुवन्न भगवन्तं नारायणमेव शरण्यं मला पुष्कराग्रेण सर:स्थमेकं पङ्कजं तस् "ॐ नमो मूलप्रकृतये अजिताय महात्मने।" इत्यत आरभ्य "नमस्ते काक्ष भक्तानामभयंकर । सुब्रह्मण्य नमस्ते ऽस्तु त्राहि मां शरणागतम् । मे दुःखं चिन्ता संसारसागरे । यावत् कमलपत्राक्षं न स्मरामि जनार्दनम्। स्तोत्रं जगौ । तदा परमकारुणिको भगवान् सत्वरमुपेत्य प्राहात् गजममो शार्दूलविकीडितं वृत्तम् ॥ १८ ॥

अथ नृसिंहावतारे कृतं निजभक्तस्य प्रह्लादस्य रक्षणमाह—वैकुण्ठ इति हिरण्यकशिपुपुत्रस्य स्वभक्तस्य व्यसनासिहण्णुः तितपत्रा दीयमानं दुःख " अलंकुञ्-निराकुञ्-"इत्यादिना इष्णुच् प्रत्ययः। वैकुण्ठोऽयं नारायणः वि पराभवं प्रापयति रात्रूनिति विकुण्ठः 'कुठि प्रतिघाते' इति धातोः "अन हर्यन्ते''इत्युणादिसूत्रेणाच्प्रत्ययः। विकुण्ठ एव वैकुण्ठः इति विम्रहः। 'विष्णु कृष्णो वैकुण्ठः" इत्यमरः । महता मदेन गर्वेण, हता विनाशिताः अखिल महान्तः आरम्भाः यज्ञयागादिकाः क्रिया येन तं, गजपक्षे तु महता मदेन उपलक्षितं, महान् आरम्भो येषां ते महारम्भाः हताः अखिला महारम्भा पवनादयो येन तं, उचकैरतिशयेन चण्डं महाभयंकरं हिरण्यकशिपुं एतदू गजं, खण्डयितुं विनाशयितुं, उत्कण्ठया हिरण्यकशिपुरूपगजमारणातिशय त्वरायाः शीघ्रतायाः गौरवात् अतिशयेन अतीव शीघ्रमित्यर्थः । अशेषाणां ( रात्रूणां ) भीषणं भयंकरं, सैंहं सिंहसंबन्धिनं वेषं आकारं, गृह्णन् धारय

१ 'महसा'.

भन्यच-

श्रानम् २]

अवेमव्यापाराकलनमतुरीस्पर्शमचिरा— द्नुन्मीलत्तन्तुप्रकरघटनायासमसकृत् ॥ विषीद्तपाञ्चालीविपद्पनयैकप्रणियनः पटानां निर्माणं पतगपतिकेतोरवतु नः॥ २०॥

प्रिंपर्यन्तं "आङ् मर्यादाभिविध्योः" इति समासः । कण्ठीरवः सिहरूपः र्यात् नरसिंहशरीरः सिन्नत्यर्थः। "कण्ठीरवो मृगिरपुः" इत्यमरः। उद्गात् पूव । स्तम्भादिति शेषः। अहो इत्याश्चर्ये । 'इण् गतौ' इति धातोर्छङ् "इणो दे" इति 'गा' आदेशः । "गाति-स्था—" इत्यादिना सिचो छक् । एतत् प्रह्लाद्व-अीमद्भागवते सप्तमस्कन्धे प्रसिद्धम् । अत्र पूर्वार्द्धे 'हिरण्यकशिपुं वेतण्डं' रण्यकशिपावेव गजत्वस्थाभेदेनारोपाद्रूपकमलंकारः, उत्तरत्र च 'अशेषभीषणं' कोः साभिप्रायत्वात् परिकरालंकारः । "तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः" विशेषणैर्यत्साकृतैरुक्तिः परिकरस्तु सः" इति च द्वयोर्लक्षणात्। द्वाविप मिलित्वा । शार्व्लिविकीडितं वृत्तम् ॥ १९ ॥

वेदानीं कृष्णावतारे कृतं भक्तिमत्या द्रौपद्याः कौरवसदिस वस्त्रपूरणात्मकं भगवच-ह-अन्यचेति। अवेमेति। विषीदन्त्याः कुरुसद्सिदुःशासनकृतवस्त्रापहरणेन याः पात्राल्याः द्रौपद्याः विपदः वस्त्रापहारकृतदुःखस्य अपनये दूरीकरणे एकः प्रणयः सेहोऽस्यास्तीति तथाभूतस्य। मत्वर्थे इनिः। पतगानां पक्षिणां "पतित्रि-तग-" इत्यमरः। पतिर्गरुड: केतुर्ध्वजो यस्य तथाभूतस्य भगवतः संबन्धि, भगव-मेत्यर्थः। अवेमव्यापाराकलनं न विद्यते वेमः वयनदण्डस्य ''पुंसि वेमा वायदण्डः'' ।व्यापारस्य आकलनं स्वीकरणं यस्मिन् तत् वयनदण्डम्रहणरहितमित्यर्थः। वेद्यते तुर्याः तन्तुवेष्टनसूक्ष्मदारुविशेषस्य स्पर्शो यस्मिस्तत् तुरीस्वीकाररिह-। यावत् । तथेव च अनुन्मीलत्तन्तुप्रकरघटनायासं अनुन्मीलन् अप्रकटीभवन् रघटनायाः वस्रसंबन्धिसूत्रसमूहरचनायाः ''सूत्राणि नरि तन्तवः'' इत्यमरः। यत्नो यस्मिस्तत्। अचिरात् शीघ्रं, असकृत् वारंवारं च पटानां वस्त्राणां निर्माणं नोऽस्मान् अवतु रक्षतु । एतचरित्रं श्रीमहाभारते सभापर्वणि सविस्तरं प्र-तच सर्वे जानन्त्येव परं च तत्समये द्रौपद्या कृतः कृष्णस्तवः प्रेमभक्तियुत-गवत्कृतपटनिर्माणप्रकारश्चात्र लिख्यते । यथा-''आकृष्यमाणे वसने द्रौपद्या हरि:। गोविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥ कौरवै: परिभूतां मां ानासि केशव । हे नाथ ! हे रमानाथ ! व्रजनाथार्तिनाशन ।। कौरवार्णवमप्तां व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन ॥ प्रणतां पाहि कुरुमध्येऽवसीदतीम् । इत्यनुस्मृत्य कृष्णं सा हरिं त्रिभुवनेश्वरम् ॥ प्रारुद्दुः-नन् मुखमाच्छाय भामिनी। याज्ञसेन्या वचः श्रुला कृष्णो गह्नरितोऽभवत्॥

'ते'.

ſ

य

22-2

3-

नु-

: 3

शी

गरा

अपरं च-

काकः शोकं व्यंसजद्मितं वृद्धगृधोऽप्यनेकान् लोकान् लेमे कुशलमगमन्निर्विषादं निषादः ॥ राज्यं प्राप्तौ कपि-निश्चित्तौ राघवत्वे मुरारेः

पारेवाचां जयति करुणा पश्य पद्मासखस्य ॥ २१

त्यक्त्वा शय्यासनं पद्धां कृपाछः कृपयाभ्यगात् । आकृष्यमाणे वसने विशां पते । तद्रूपमपरं वस्त्रं प्रादुरासीदनेकशः ॥ नानाराग-विरागाणि वस् प्रभो" इति । अत्र 'अवेमव्यापाराकलनम्'इत्यादिना पटनिर्माणकारणाभावे कथनाद्विभावनालंकारः । तदुक्तम्—"क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्ति। इति । वृत्तं शिखरिणी " रसै रहैश्छित्रा य-म-न-स-भ-ला गः शिखरिष तल्लक्षणात् ॥ २० ॥

सांप्रतं रामावतारप्रसिद्धानि भगवतः कानिचिचरित्राणि वर्णयति —आ काक इति । मुरारेर्मुरनामकदैत्यशत्रोर्नारायणस्य, राघवले रामावत एतद्र्प इन्द्रपुत्रो जयन्त इत्यर्थः । अमितं अतिशयितं शोकं दुःस् तत्याज । तद्वृत्तं हि रामायणे इत्थं-चित्रकूटपर्वते कदाचित् सीताया उत आधाय भगवान् रामः सुष्वाप, तदैवेन्द्रलोकात् काकरूपधरो जयन्त निज़नख-तुण्डैः सीतायाः पादाङ्गुष्ठं विदारयामास, सा च भर्तृनिद्राभङ्गी न चालयामास । अनन्तरं प्रबुद्धो रामस्तादशीं प्रियां सीतां दृष्ट्वा काव कृदुत्पतन्तं दृष्ट्वा, तस्यैवायमपराध इति ज्ञात्वा, एकं दर्भखण्डं संमन्त्र्य तस्मिन तदा शरणार्थीं स काको ब्रह्मादिदेवान् प्रति जगाम, परं तु रामप्रभावा रक्षितुं नाशक्तुवन् । तदा स राममेव शरणमायया, शरण्यो रामश्र अमे तस्यैकं नेत्रमपहत्य तं ररक्ष इति । तथा वृद्धगृधोऽपि अनेकान् बहून् लो ण्ठादीन् लेभे प्राप्तवान् 'डुलभष् प्राप्तौ' इत्यस्माल्लिट् । ''अत एकहल्–'' ना एलाभ्यासलोपौ । अयं गृघ्नोपि दशरथसखः परमभक्तश्च रामस्य, अने हरणसमये रावणेन सह बहु युद्धं कृतं, परं च रावणास्रव्यथितः स रामदर्श विपिने न्यपतत् । ततो रामेणापि सीतां विचिन्वता स्वकरस्पर्शात् कृपया प्रापितः इति । तथा निषादः कश्चित् गुहनामा श्वपचः "निषाद-श्वपचाव चाण्डाल-पुक्तसाः " इत्यमरः । निर्विषादं दुःखरहितं कुशलं क्षेमं "कुशलं स्त्रियाम्" इत्यमरः । अगमत् प्राप्तः । गमधातोर्छङ् लदत्त्वादङ् । अयमि क्तस्तत्कृपया दु:खान्मुक्त इत्यपि रामायणे प्रसिद्धम्। तथा कपि-निशिचरे विभीषणी वानर-राक्षसौ राज्यं प्राप्तौ, तस्यैव कृपयेति शेषः । तस्मात् प

१ 'व्यजहद०' अस्मिन् पाठे व्यजहदिति रूपं प्रामादिकम्, तस्मादयमपपा माति । न च तावदिभरूपः कविदछन्दोभङ्गभियाप्येतादृशं रूपं प्रयुङ्को ।

वं देवंपरिवृहे द्यापयोनिधावपि उपन्यस्तं नैर्घृण्यं तव तावद्नै-पुण्यफलं बुद्धेः पिशुनयति ॥ ९ ॥

गु तावत्—

वानां हर्षेदादिमत्त्वमयतां स्वर्गापवर्गास्पदं

देहं दत्तवत्ति श्रियः प्रियतमे नैवोपकारस्पृतिः ॥

यस्य नारायणस्य करुणा दया पारेवाचां वाणीमतिकम्येत्यर्थः । अत्र मध्ये षष्ट्या वा" इति सूत्रेण समासः । निपातनादेव पारशब्दस्य तः एदन्तलं च । जयति सर्वीत्कर्षेण वर्तते । पर्य अवलोकय । ाक्यार्थ: कर्म । 'लीलालोलतमां–' इत्यादिश्लोकचतुष्टयेनैतत्सूचितं तावद्भक्तिं विना न किंचिदपि प्रियं, तस्मात् भक्तिं कुर्वाणा जनाः सन्तु न तेषु अल्पल-महत्त्व-स्त्रील-पुरुषलादिविवक्षा, नापि मनुष्यल-विचारः, किंतु भक्तिप्रभावात् सर्वेऽपि समाना इति भावः। तदुक्तं स्वयं भग-तायाम्-"मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा वि यान्ति परां गतिम् ॥ " इति । किंच भक्तया प्रसन्नो भगवान् भक्तान् प्रति न तह्रक्ष्मी-ब्रह्मादयोऽपि लब्धुं शक्नुवन्ति । तदुक्तं श्रीमद्भागवते यशोदाकृत-बन्धनसमये-''नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया । प्रसादं लेभिरे त्तत् प्राप विमुक्तिदात् ।। नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः । ज्ञा-ात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥ " इति । तस्मादेतस्मिनैर्घृण्यारोपो न यु-ति भावः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम् । लक्षणमुक्तं प्राक् (८ श्लोकटीकायाम्)॥२१॥ गाह—तदेवमित्यादिना । तत् वस्तुतो भगवतः अपरिमितदयावत्वाद्वेतोः रुढे देवानां प्रभौ " प्रभुः परिवृढोऽधिपः " इत्यमरः । दयापयोनिधौ दयासा-एवं 'स्वेनादौ निखिलं जगद्विरचितम्-' इत्यादिप्रकारेणोक्तं उपन्यस्तमा-नैर्घृण्यं निर्दयत्वं कर्तृ, तावत् तव बुद्धेः अपुण्यस्य पापस्य फलं, अनैपुण्यं च वारराहित्यं मूढलमिति यावत् । पिशुनयति सूचयति । भगवत्स्वरूपयाथार्थ्यवि-पे बुद्धौ प्राक्तनपुण्यकर्म विना न स्फुरति । तदुक्तं भगवद्गीतायाम् योगभ्रष्टगति-सङ्गे — " ग्रुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो ऽभिजायते । अथवा योगिनामेव विति धीमताम् । एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदशम् । तत्र तं बुद्धिसं-भते पौर्वदैहिकम् ॥" ॥ इति ॥ ५ ॥

तावतापि जगत्संहरणरूपस्य नरकपातरूपस्य च दूषणस्य न तावत् परिहारः, भ-द्गतिप्रापणं तु न खलु विशिष्टगुणापादकं, निर्दयेष्विप स्वीयरक्षणस्य तत्सुखप्रदा-संभवादिलाशङ्कचाह-श्रृणु तावत् — जीवानामिलादि । दषत् पाषाणः ा-प्रस्तर-प्रावोपलाइमान: शिला हषत्" इत्यमर:। आदिम: प्रथमो येषां ते हषदा-

तस्मिन्'. २ 'पयोधां'. ३ 'दृषदामिवत्व', 'दृषदामिषत्व'.

दुःखं जातुचिदागते स्वकलिताहुष्कर्मणः पिक्रमा-न्नाथे हन्त निरागिस व्यसनिभिनैर्घृण्यमारोप्यते ॥ २ हन्त जन्तवः पामराः स्वापराधं परमकारुणिके परस्मिन् इ स्यन्ति ॥ ६ ॥

दिमाः देहाः तेषां भावः दषदादिमत्वं पाषाण-तरु-पर्वादिदेहलमित्यर्थः। अय 'अय गतौ ' इत्यस्मात् शतृप्रत्ययः। अयं धातुर्ययप्यात्मनेपदी, तथापि चि रणात् ज्ञापकाम् अनुदात्तेत्वलक्षणस्यात्मनेपदस्यानित्यत्वात् साधुः । यद्वा कटी गतौ ' इत्यत्र प्रिष्ठिष्य इधातोः शतृप्रत्ययः इति समाधेयम् । अत यति विततो धर्वरिमरजौ 'इति माघः, 'उदयति हि शशाङ्कः कामिनी इति मुच्छकटिके शूदकश्च प्रयुक्तवान् । अर्थात् प्राक्तनस्वकर्मवशादिति हे हि शरीरप्राप्तिभविति—''योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। प्रपचनते यथाकर्म यथाश्रुतम् " इति श्रुतिप्रसिद्धम् । एतादृशां जीवा अपवर्गो मोक्षश्च "मोक्षोऽपवर्गोऽथाज्ञानम्-" इत्यमरः । तयोः आस्पव देहं मनुष्यदेहं नैसर्गिकस्वकीयापरिमितकृपयेति शेषः । दत्तवति श्रियो ल यतमेऽस्मित्रारायणे विषये, उपकारस्य एतादृशश्रेयःसंपादकदेहप्रदानरूपर स्मरणं नैव। भवतु नाम न हि तावत्तादृशसृक्ष्मविवेकिनो जीवास्तेन विस्मर परं च न होतावदेव, किंतु तस्मित्रिरुपमकृपाली दोषारोपं कुर्वन्तीत्याह-दुः जातुचित् कदाचित्, "कदाचिजातु सार्धे तु" इत्यमरः । स्वकलितात् दुष्कर्मणः पापकर्मणः पिकमात् फलाभिमुखात् 'डुपचष् पाके ' इत्यस्मात किः " इति किप्रत्ययः । तस्य च 'केमीमित्यम्' इति मप्। दुःखे आगते व्यसनं खपापकर्मजनिता विपत् अस्ति येषां ते व्यसनिनः तैः, अर्थात् वि नैरिलर्थः । ''व्यसनं विपदि भ्रंशे दोषे कामजकोपजे '' इल्पमरः । निराग शदुःखप्रदानविषये निरपराघे "आगोऽपराघो मन्तुश्र" इत्यमरः । एतावदेव नैव, प्रत्युत नाथे सर्वेषामधिपतौ नारायणे, न हि योऽधिपतिः दानशील इति भावः । तस्मिन्नपि निर्घृणस्य भावः नैर्घृण्यं निर्दयलमिति आरोप्यते । हन्त एतदतिकष्टमित्यर्थः । अत्र नारायणे दुःखारोपस्य द कारणस्य च अत्यन्तविलक्षणत्ववर्णनात् विषमालंकारः " कचियदतिवैधम्य घटनामियात्" इत्यादित लक्षणात् । शार्दूलिविकी डितं वृत्तम् ॥ २२ ॥

'व्यसनिभिनैर्घृण्यमारोप्यते' इति यदुक्तं तदेव स्पष्टयति हन्तेति वास्तविकदुः खकारणानभिज्ञलात् नीचाः, जन्तवः प्राणिनः स्वेष्वां अपराधं दुः रूपं, करुणा एव शीलमस्य कारुणिकः "शीलम्" इति ठक् । परमश्रासौ कतस्मिन् परस्मिन् इन्द्रियादिसंघात् परे, ब्रह्मणि ब्रह्मरूपे नारायणे अध्य आरोपयन्ति । इन्तेति खेदे ॥ ६ ॥

१ 'अध्यास्यन्ति'.

थाहि—

क्षेत्रात्यागकृतेऽपितेन करणव्यूहेन देहेन च स्वानर्थं बत जन्तुरार्जयित चेन्मन्तुर्नियन्तुः कुतः ॥ रास्त्रे रात्रुजयाय नैजगुरुणा दत्तेऽथ तेनैव चेत्

पुत्रो हन्ति निजं वपुः कथय रे तत्रापराधी तुकः ? ॥२३॥ बहुना ॥ ७ ॥

कृशानुना 'स्वेनादौ निखिलं जगद्विरचितं ' इत्यादिना स्वोत्पादितजी-नैव नाशकरणरूपं दूषणं तत्परिहारं सदृष्टान्तमाह—तथाहि-क्रेरोति। बीवः कर्ता "प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तु-जन्यु-शरीरिणः " इत्यमरः। वचनम् । सर्वे प्राणिन इत्यर्थः । क्रेशानां आध्यात्मिकाधिदैविकादिसांसा-नां त्यागकृते नाशार्थं न तु कामाद्यासक्ततया संपादनार्थं, कामाद्यासक्तानां क्तु नैव, अपि तु तद्धिकप्राप्तिभवति । तदुक्तम्—"न जातु कामः पुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते।। " इति। कृते तादथ्यें "अर्थे कृतेऽव्ययं तावत् तादथ्यें वर्तते द्वयम् । " इति कोशसंारः। समर्पितेन, एतदुभयान्विय । करणानां चक्षुरादीन्द्रियाणां व्यूहेन समूहेन रीरेण च करणेन, खस्य आत्मनः अनर्थे विषयासक्ततया दुःखं आर्जयति ते चेत्, नियन्तुः ईश्वरस्य मन्तुः अपराधः, कुतो भवति ? अपितु नैव भव-। क्लेशत्यागार्थे करणानामुपयोगप्रकारः प्रोक्तः श्रीमद्भागवते-''वाणी गुणानु-वणों कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास-मे दृष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु भवत्तनूनाम्॥" इति। "सावाग् यया तस्य गुणान् स्तौ च तत्कर्मकरौ प्रशस्तौ।" इत्यादि च।स्वोक्ते ऽर्थे दृष्टान्तमाह - रास्त्रे । नैजगुरुणा स्विपत्रा शत्रूणां रिपूणां जयाय पराजयाय "रिपौ वैरि-द्विषद्वेषणदुर्हदः। द्विड्विपक्षाहितामित्र-दस्यु-शात्रव-शत्रवः॥''इत्यमरः। शस्त्रे दत्ते समर्पिते सति, अर्थात् शस्त्रविद्यामध्याप्येति यावत् । अथ अनन्तरं गन्तरारम्भ-प्रश्न-कात्रन्येष्वयो अथ '' इत्यमरः । पुत्रः तेनैव पितृदत्तेनैव नेजं स्वीयमेव वपुः शिरआदिशरीरं, हन्ति छिनत्ति चेत् यदि "पक्षान्तरे च'' इत्यमरः। तु तर्हि तत्र पितृ-पुत्रयोर्मध्ये, रे हे कृशानो, अपराधी कः ? अनेन शस्त्रदृष्टान्तेनैतत्सूचितं-यथा तावत् शस्त्रसमपंणेन पुत्रनाशे सति तत्र तथा ईश्वरोऽपि क्रेशनाशक्षमं शरीरं समर्प्यं, तेनैव जन्तुभिः क्रेशो-ते अन्तर्यामी सन्नपि तत्र न दूषणाई:, कुतः एतादशक्तेशनाशकशरीरस-क्केशकरलाभावात् । किंतु जीवा एव तादशाः, स ईश्वरस्तु दयाछरेवेति ष्टान्तालंकारः । वृत्तं शा० वि० ॥ २३ ॥ हिना अधिकेनोक्तेन किमित्यर्थः ॥ ७ ॥

शास्त्रं भूरि निजम्बरूपमतये स्वाराधनार्थं वपुः स्वध्यानाय मनश्च वुद्धिमनघां लब्धुं च तीर्थादिक तत्त्वान्यप्युपदेष्टुमुत्तमगुरून् दत्त्वाऽनुगृह्णाति नः संसारे तद्पि भ्रमेम यदि किं कुर्वीत ? सर्वेश्वरः

### अथ भूलोकवर्णनम् ३

इति परिकामन् किंचिदुत्तरमुपसृत्याधस्तादवलोक्य च-सखे सकलपुरुषार्थसाधनानुष्ठानस्थानभूतं तावद्वैलोकय भूलो

किंतु सारांशतया यत् कथयामि तच्छृण्वित्याह — द्वास्त्रिमिति । यः ईः आत्मनः स्वरूपस्य सर्वत्र व्यापकस्य, मतये ज्ञानार्थं, भूरि बहु "पुरुहूः स्फारं भूयश्च भूरि च" इत्यमरः। शास्त्रमुपनिषच्छारीरकसूत्रादि च, स्वस्य पूजार्थं वपुः करचरणादीन्द्रियसहितं शरीरं, स्वध्यानाय स्वस्मिन् स्वरू चित्तस्यैकतानताये "तत्र प्रत्ययैकतानता चित्तस्य (ध्यानं)" इति योगसू अनयां निर्मलां बुद्धि च लब्धुं, तीर्थादिकं प्रयाग-पुष्करादिरूपं च, तत्त्वानि च दिषु कथितानि 'तत्त्वमिस' इत्यादिमहावाक्यानि उपदेष्टुमिप उत्तमगुरू इस्मान् अनुगृह्णाति । तदिप एवमनुग्रहे कृतेऽपि शास्त्रावलोकन-पूजन-ध्यमस्य कस्यापि साधनस्यानाचरणेन, प्रत्युत कामाद्यासङ्गेन चेति शेषः । स्थिमेम "पुनरिप जननं पुनरिप मरणं" इत्याद्युक्तरीत्या परिश्रमामः, ' इत्यस्माद्विधिलिङ्गुत्तमपुरुषः । तदा सः सर्वेश्वरः किं कुर्वात ? एवं च नरकपातादिरूपोऽयं न भगवतोऽपराधः , किं तु तादशकर्मकर्तृणां तस्माच परमकारुणिके भगवति नारायणे दोषारोपो न युक्त इति म वि० वृत्तम् ॥ २४॥

एवं सिवस्तरं सूर्यवर्णनमुपसंहत्य भूलोकवर्णनप्रस्तावमाह — इती। वदन् विश्वावसुरिति शेषः । परिकामन् विमानेन परिम्नमन् 'क्रमु पादिव स्मात् शतृप्रत्ययः । ''क्रमः परस्मैपदेषु '' इत्युपधादीर्घः । किंचिदु पुरतो गला, अधस्तादधोभागे अवलोक्य दृष्ट्वा च, आहेति शेषः ॥

सखे इति । हे सखे कृशानो, सकलाश्चलारश्च ते पुरुषार्था धर्मार्थाव नानां कर्मणामनुष्टानस्य स्थानभूतं भूलोकमवलोकय पर्य ॥ ८॥

१ 'शुद्धिम'. २ 'किंचिदन्तर'. ३ 'हेतुभूतं'. ४ 'त्वमवलोकय'.

बहुमानम्—

स्वर्गीकोभिरदोनिवासिपुरुषारब्धातिशुद्धाध्वर-

स्वाहाकार-वषट्कियोत्थममृतं स्वादीय आदीयते ॥

आम्नायप्रवणैरलंकृतिजुषेऽमुष्यै मनुष्यैः शुभै—

र्दिन्यक्षेत्रसरित्पवित्रवपुषे वदेन्यै पृथिन्यै नमः ॥ २५ ॥

ातु:- ननु सखे नाकगतोऽपि भवान् न मध्यमैं होकं नमस्कर्तु-

ं⊮हि—

जनन-मरण-काधि-व्याधिप्रभेद्-शुभेतरा—

कलनमलिना लोकाः शोकातुराश्च भुवं गताः ॥

पुरुषार्थसाधनलमेव सबहुमानं प्राह—स्वर्गीकोभिरिति । खर्गः सुरलोकः

नेवासस्थानं येषां तैर्देवैरित्यर्थः । अदः अस्मिन् भूलोके निवसन्ति ते अदो-स्तैः पुरुषैरारब्धाश्च ते अतिशुद्धा मन्त्र-तन्त्रविपर्यासादिदोषरहिता अध्वरा खाहाकारश्च वषट्किया च ताभ्यां, खाहाकार-वषट्किये हि खाहा वषट् ते च देवतार्थं हविस्त्यागकाले मन्त्रान्ते प्रयुज्येते । तेन तादशमन्त्रोचारणेन भ्यामित्यर्थः । " खाहा देवहविर्दाने श्रीषट् वौषट् वषट् खधा " इत्यमरः । नं, सादीयः अतिमधुरं, सादुशब्दात् अतिशायने ईयसुन्प्रत्ययः । अमृतं आदीयते स्वीकियते । अपि च आम्रायेषु वेदेषु "श्रुतिः स्त्री वेद आम्नायः" । प्रवणै: निपुणै: अर्थात् तदध्ययन-तद्विहितकर्मानुष्ठानासक्तैरिति यावत् । शुभैः कल्याणयुक्तैः मनुष्यैः, अलंकृतिजुषे अलंकारयुक्तायै 'जुषी प्रीति से-इत्यस्मात् किप्। दिव्यानि च तानि क्षेत्राणि वाराणसी-बदरिकाश्रमादीनि तैः गङ्गा-यमुनादिभिश्व पवित्रं शुद्धं वपुः शरीरं यस्यास्तस्ये, अमुष्ये दश्यमानाये । इपायै पृथिव्यै नमः । अस्तु इति शेषः । शा० वि० वृत्तम् ॥ २५ ॥ युव्यपि दोषारोपं कुर्वन् प्राह कृशानुः निन्वति। निन्वति विरोधे। "ननु ोघोक्तौं" इत्यमरः । सखे हे विश्वावसो, भवान् नाकगतोऽपि अत्रापिहेंल-तः स्वर्गस्थस्तत इत्यर्थः । मध्यमश्वासौ लोकश्च तं भूलोकमिति यावत् । नमस्कर्तुं नाईसीत्यर्थः । भवच्छब्दयोगात् "शेषे प्रथमः" इति प्रथमपुरुषः ॥ ९ ॥ नमस्कारानईलमेवोपपादयति—जननेति । भुवं गता लोका जनाः, जननं 'जनुर्जनन-जन्मानि'' इल्पमर: । मरणं च काधि: कुत्सित: था च चिन्तेति यावत् । "पुंस्याधिर्मानसी व्यथा । स्याचिन्ता-" इत्यमरः । दा ज्वरादयो नानारोगाश्च ग्रुभेतराणामग्रुभानां कर्मणामाकलनं आचरणं च

रयै '. २ ' मध्यलोकं '.

तदिह मिदिभिः क्षुद्रैि इछद्रैकमार्गणतत्परैः
प्रभुभिरुदितक्षत्यै क्षित्यै बुधः स्पृह्येत कः १॥ २६
बाल्रत्वे वा तरुणिमिन वा प्रायशो वार्द्धके वा
मृत्वा मर्त्या बत यमभटैर्बर्द्धचमाना व्यथन्ते ॥
श्रेयस्तेषामितविपदां जीवतां वा किमास्ते १
किसान् ग्रामे पुनरन्डहां कर्षणक्षेशहानिः १॥ २७

तैर्मिलिनाः, अत एव शोकेन दुःखेन आतुराः पीडिताः, सन्तीति शेषः । न ले किंतु राजानोऽपि भूःस्था अविनयमनुसरन्तीत्याह – तिद्हेत्यादिना । तत् कारणात् छिद्राणां परकीयदोषाणामेकं मुख्यं यथा स्थात्तथा मार्गणे अन्वेष् रा आसक्तास्तैः "तत्परे प्रसितासक्तौ" इत्यमरंः । अत एव क्षुद्रैः नीचैः र्वथाहंकारयुक्तैः । मदशब्दान्मत्वर्थ इनिः । प्रभुभी राजिभः उदिता प्रारब्ध नीशो यस्थाः, अर्थात् अधिककरप्रहणादिद्वारेति केयम् । तस्यै क्षित्यै पृथिव्या कः बुधः ज्ञाता, न तु मूर्खः, इह स्वर्गस्थः सन् स्पृहयेत ? न कोपीत्यर्थः । "स्पृतः " इति चतुर्था । हरिणी वृत्तम् । "रस-युग-हयैिष्ठना न्सौ म्रो स-लो गुरः " इति तहक्षणात् ॥ २६ ॥

अन्यदिष भूलोकदूषणमाह—वालत्वे इति । प्रायशो बहुधा मर्त्या , बालले बाल्यावस्थायां वाथवा तरुणस्य भावस्तरुणिमा तिस्मिन् तारुण्ये इं 'पृथ्वादिभ्य इमिन्ज्वा' इति भावार्थे इमिन्ज्यस्यः । वृद्धस्य भावो वार्द्धकं वयसीत्यर्थः । ''द्वन्द्व-मनोज्ञादिभ्यश्व'' इति व्रज्यप्रत्ययः । मनोज्ञादेशः लात् । मृत्वा, यमभटैर्यमदृतैः कर्तृभिः, बद्ध्यमानाः निजपाशैर्दढं बद्धा व्हत्यर्थः । ताहशाः सन्तः व्यथन्ते दुःखिनो भवन्ति । ननु मरणोत्तरं नो भवन्ति चेत् भवन्तु नाम, परंतु जीवितकालपर्यन्तं सुखिन एव ते इत्यार्थः भवन्ति चेत् भवन्तु नाम, परंतु जीवितकालपर्यन्तं सुखिन एव ते इत्यार्थः अयस्तेषामित्यादि । तेषां पूर्वोक्तरीत्या दुःखभागिनां जनानां, अमिताः या विपदो व्याध्यादिरूपा येषां तेषां, जीवतां सतां वाऽिष, श्रेयः सुखं कि अपि तु नैवेत्यर्थः । अपि च पुनः अनुद्धां बलीवर्दानां कर्षणेन क्षेत्रादिभूम्यां कर्षणेन शकटाद्याकर्षणेन च यः क्लेशो दुःखं तस्य हानिर्विनाशः, कर्षणादिक्लेश्लोकपूज्यानामि बलीवर्दानां तृणादिना पोषणमिति भावः । किस्मन् प्रामे वर्तते तु किसमिश्चदिपि नैवेति भावः । तस्मात्स्वर्गस्थसुकृतिजनैर्नायं पापिजनाधिष्ठितो प्रशंसनीय इति । मन्दाकान्ता वृत्तम् । लक्षणमुक्तं प्राक् (८ श्लोकटीकायाम् ॥ श्रितंसनीय इति । मन्दाकान्ता वृत्तम् । लक्षणमुक्तं प्राक् (८ श्लोकटीकायाम् ॥

भावपु: - सत्यमेवं तथापि सखे मह्याश्रयं मानुषजनम मा

सामः क्षेमस्य दाता भुवि ननु मनुजो रावणस्य प्रहर्ता तत्तातः किं न मर्त्यिस्त्रदशकुलपतेर्देत्ययुद्धे सहायः ॥ किं वृष्णो मदं योऽहरत नरतया न श्रुतः किं १ त्वयासौ के वैं। देवाः प्रभावात् स्वयमतिशयिता? मानवाद्दानवा वा॥२८॥

राानुनोक्तं दूषणमुद्धारयनाह विश्वावसुः सत्यमिति । सत्यमिदे । यित्विचिद्द्षणसत्त्वेऽपि सर्वथा दूषणानहित्वं तस्यार्थः । तदेव द्योतयितिरानो, तथापि यित्विचिद्शेन दूषणसत्त्वेऽपि, मह्याश्रयं पृथिव्याश्रयं मानुद्याणां जन्म उत्पत्तिं, मा दूदुषः मा दूषय । 'दुष वैकृत्ये 'इत्यस्माण्णिजरूपम् । "णि-श्रि-" इति चङ् "चिङ् " इति द्वित्वम् । "णेरिनिटि "
रिणोपः । "णौ चिङ्-" इति हस्वः "दीघी लघोः " इत्यभ्यासस्य दीर्घः
प्रमुक्ति । " पौ चिङ्-" इति हस्वः "दीघी लघोः " इत्यभ्यासस्य दीर्घः
प्रमुक्ति । " पौ चिङ्-" इति हस्वः "दीघी लघोः । भू ।।

नुषजन्म मा दू दुषः ' इत्युक्तं तदेव सहेतुक मुपपादयति – राम इत्यादिना ।

मस्य कुशलस्य "कुशलं क्षेममिश्रियाम् " इत्यमरः । दाता, रावणस्य प्रहर्ता द्रामो दशरथपुत्रः, मनुजो ननु मनुष्य एव । बभूवेति शेषः । 'रावणस्य प्रहर्ता' तुः । भें विशेषणम् । लोककण्टकी भूतरावणिवनाशात् लोकानां सुखोत्पादक र्थः। सहायः, तस्य रामस्य तातः पिता दशरथः, मर्त्यः मनुष्यः न किम् ? अपि तुः । सहायः, तस्य रामस्य तातः पिता दशरथः, मर्त्यः मनुष्यः न किम् ? अपि तुः । तथेव यः नरतया मनुष्यत्वेन "तस्य भावः" इति भावार्थे तन्यः । कृष्णः वस्रदेवपुत्रत्वेन प्रसिद्धः, वृष्णः इन्द्रस्य "इन्द्रो महत्वान् —" इत्यारभ्य । लेले वृत्रहा वृषा " इत्यन्तो इमरः । मदं गर्वे लोकपालत्वाभिमानमित्यर्थः । वलेपो इवष्टम्भित्रत्तोद्रेकः स्मयो मदः " इत्यमरः । अहरत हतवान् , गोवर्द्ध- । नेति भावः । असौ कृष्णः त्वया न श्रुतः किम् ? 'वृष्णो मदमहरत ' इत्यु- मेष्टं । नेति भावः । असौ कृष्णः त्वया न श्रुतः किम् ? 'वृष्णो मदमहरत ' इत्यु- मेष्टं । नेति कंसवध – ब्रह्ममायानिरासादिकान्यन्यान्यपि बहूनि कार्याणि ज्ञेयानि । गुन्यते के वा देवाः दानवा दैत्याः वा मानवात, ल्यञ्लोपे पञ्चमी । मनु-

य संजातं-" इति तारकादिलादितच् । न केऽपील्यर्थः । एवं च यत्र एताहर्शीं रे रेडिप वीर्यवन्तो मनुष्या बभ्युस्ताहशभूलोकनिन्दनमयुक्तमिति भावः । स्रग्धरा समा। लक्षणमुक्तं प्राक् (१ श्लो॰ टीकायाम्) ॥ २८ ॥

कि वियमनपेक्ष्ये स्थियं प्रभावात् खपराक्रमादेव अतिशयिताः संजातोत्कर्षाः ?

<sup>&#</sup>x27;सा 'सत्यमेव तथापि मा स्म '. २ 'द्विषः '. ३ एतत्कचित्पुस्तके नोपलभ्यते. ४ 'ते'.

मिंच—
मांधाता च मगीरथश्च सगरो मान्यः ककुत्स्थो रष्ट्
पूरुः सोऽपि पुरूरवाः स च शिबिः पुण्यश्च रुक्माक्ष्यः ॥
वैदेहो नहुषश्च हैहयपतिवीरो ययातिर्नलः
पार्थश्चेति नृपाः प्रशस्तयशसः प्रादुर्बभूवुर्न किम् १॥२९॥

ननु राम-कृष्णयोरीश्वरावतारलाद्दशरथस्य च रामिपतृत्वाद्युक्तमेव थाविधत्वं, किंतु तावता सर्वेऽपि तादशा एवेति न शक्यं वक्तु मित्याशङ्क्य समाधते - गातिति। मांधात्रादयो युगान्तरभवा नृपाः ज्ञातव्याः । एतेषां पुण्यचरितानि भद्भागवते भारते च विस्तरतो वर्णितानि विद्यन्ते । तत्र भागवते नवमस्कन्धे यथानंधाता हि सूर्यवंशीयो युवनाश्वनाम्नो राज्ञः पुत्रः । अयं च खपितुः कुिं त्वैवोत्पन्नः तदा च स्तन्यार्थी रुरोद । तद्रोदनं श्रुला च युवनाश्वश्चिन्तयामास- धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भृशम् "इति । तदा कृपया इन्द्रेणेवमुक्लरक्षितः-"मां धाता वत्स मा रोदीरितीन्द्रो देशिनीमदात्" इति । अस्यैव त्रस्रितीन्द्रे-णान्यदिप नामाकारि । तथानेन स्वप्रौढे वयसि स्वपराक्रमात् सर्वाञ् त्रिर्जित्य सार्वभौमलं संपादितम्। यज्ञादिपुण्यकर्मभिश्व भगवन्तमतोषयत् । सग्विमेध-श्वातकर्ता आसीत्। शततमेऽश्वमेधे च इन्द्रेणाश्वापहारः कृतः। अनन्तरः व वंश-भवेन भगीरथनाम्ना राज्ञा कपिलमहामुनिकोपदग्धस्वपूर्वजोद्धारकाम्यया हामा वेण सुरनदी (भागीरथी) भूलोकमानीता । तथा ककुतस्यः अयमपि वंशीयो विकुक्षिनृपतेस्तनयः अतीव वीर्यवान् स्वपराक्रमादेवान्यान्यन्वर्थनाम संपा-दितवान् । तत्प्रकारस्तु यथा-"कृतान्त आसीत्समरो देवानां सह दानः पाणि-त्राहो वृतो वीरो देवेदैं त्यपराजितैः ॥ वचनाद्देवदेवस्य विष्णोर्विश्वात्मी प्रभोः। वाहनले वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः ॥ स संनद्धो धनुर्दिव्यमादाय शिखान् शितान् । स्तूयमानः समारुह्य युयुत्सुः ककुदि स्थितः । तेजसाप्यायि विणोः पुरुषस्य महात्मनः । प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यरुणित्रदशैः पुरम् ॥ तै चा-भूत्प्रधनं तुमुलं लोमहर्षणम् । यमाय भहेरनयदैत्यान् येऽभिययुर्म्धे। स्येषु-पाताभिमुखं युगान्तागिमिवोल्बणम् । विस्रस्य दुदुवुदैत्या हन्यमानाः खलाधा-जिला पुरं धनं सर्वे सश्रीकं वज्रपाणये । प्रत्ययच्छत् स राजर्षिरिि विना राहृतः ॥" इति । एवं च पुरंजयः, इन्द्रवाहृनः, ककुत्स्थः, इति नारः अपि एवात्रास्य मान्य इति विशेषणं दत्तम् । तथैव रवुर्दिलीपसूनुः । अनेन भूलोकः यज्ञे सर्वस्वं ब्राह्मणेभ्यः समर्पितम् । एतन्महाकविश्रीकालिदासकृतरह् २०॥ द्धम् । ययातिः सोमवंशीयो नृपो यः शुक्तकन्यां देवयानीं वृषपर्वसुतां परिणीतवान् । तयोर्द्वयोरिप भार्ययोः सुतानुत्पाद्य वार्द्धक्ये च पूरुनाम्ने र्-समप्यं तपसे वनं ययो। पूरुस्तु तत्सुतः, यः शुक्राचार्यदत्तशापसमये स्ट

कृशानुः — साद्धीङ्गीकारम् —

कामं जनाः केऽपि गुणाभिरामाः क्षमातले सन्तुं युगान्तरेषु ॥ कलौ युगेऽस्मिन् गुणलेशवन्ध्याः सर्वेऽपि खर्वेतरदोषभाजः ॥ ३०॥ किचै—

मन्देतरस्मरमलीमसमानसानां
मन्यु-स्पृहा-दुरभिमान-मदास्पदानाम्॥
काले कलो कलुषतः कलितोदयानाम्
दोषाय दृष्टिरपि हन्त दुरीश्वराणाम्॥ ३१॥

जेरां गृहीला तस्मै स्वतारुण्यं ददौ। पुरूरवा अयमपि सोमवंशीयो बुधसुतः ऐलनामा राजा। यत्सौन्दर्यमोहिता उर्वशी स्वर्लोकात् भूलोकमाययौ। अस्यैव पुत्रो नहुषः। य इन्द्रस्य ब्रह्महृत्यादोषावसानपर्यन्तं सुरलोकमशासत् । शिबिः य स्वमांसं श्येनाय समर्प्य कपोतं शरणागतं ररक्ष । रुक्माङ्गदो नाम भगवतः श्रीविष्णोः परमभक्तः, यः एकादशीव्रतं सर्वराष्ट्रे प्रवर्तयामास । एतद्द्योतनार्थमेव पुण्य इति तस्मै विशेषणं दत्तम् । वैदेहो जनकः, यो राज्यकर्ता सन्नपि देहाद्यासक्ति-रिहतः आसीत् श्रुकाचार्यस्य तत्त्वोपदेष्टा च । हेहयदेशानामधिपतिः सहस्रार्जनः । यस्य श्रीतः तप्रसादात् बाहुसहस्रं शत्रुभ्योऽपरिभृतत्वं च संप्राप्तम् । अत एव वीरः इति प्रशेषणं संगच्छते । एते प्रशस्तं स्तुत्यं यशः कीर्तिर्येषां तथाविधा नृपाः राजानः, न प्रादुर्वभृद्यः किम् ? अपि तु एवंविधाः शतशो मानवा बभूशरित्यर्थः । शार्दूर्ला मेकीडितं वृत्तम् ॥ २९ ॥

एवं तद्वचनं श्रुत्वा पुनरिष एतेषां कृतादिपूर्वयुगभवत्वात् सांप्रतं किल्युगे तचिरित्रमः प्युक्तिमित्यमिप्रेत्याह कृशानुः — कामिति। गुणैः सौशील्यादिभिः अभिरामाः भिनोहराः केपि अनिर्वाच्याः, पूर्वोक्ता मांधातृप्रभृतयो जनाः लोकाः, युगान्तरेषु एतत्कि लियुगादन्येषु कृतादियुगेषु, मयूरव्यंसकादिसमासः । अन्यानि युगानि युः तित्राणीति विग्रहः । क्षमातले पृथ्वीतले, कामं यथेष्टं । "कामं प्रकामं पर्याप्तं निक्ता मेष्टं यथेप्सितम्" इत्यमरः । सन्तु भवन्तु । किंतु अस्मिन् कलौ कलिसंज्ञके र्वता गणित्य लेशेन लवेन "लव-लेश-कणाणवः" इत्यमरः । वन्ध्या हीनाः, तमं यितंकिचिदंशेनापि रहिता इत्यर्थः । एवंविधाः सन्तः सर्वेऽपि सकला एव हित्र विदेव । खर्वात् अल्पात् इतराः खर्वेतरास्तान् बहूनिति यावत्, दोषान् प्रविद्ये सेवन्ते इति तथाभूताः । विद्यन्ते इति शेषः । वृत्तमुपजातिः । लक्षणमुक्तं सिर्म प्रकोकटीकायाम्) ॥ ३०॥

चिष्ण प्रभाक्लमेव प्रपञ्चयति — मन्देतरेति । मन्देतरो बहुलश्चासौ स्मरश्च कामः

<sup>&#</sup>x27;सन्ति'. २ एतत्कचित् पुस्तके नैवोपलभ्यते. ३ 'कलुषताक॰'.

विश्वावसु:—तथापि सर्वथौ कलिकालिका अपि मानुषा न दूष-णीयाः । यतः सर्वकालपेपि केचन सन्त्येव साधवः ॥ ११ ॥

पश्य--

दुरितभरितक्षीबक्ष्मापप्रसादिनरादराः कमलनयनस्वैरकीडागृहायितहृद्धहाः॥ निगमपद्वीनिर्वाहाय क्षितावुदिताः स्वयं

कति न कृतिनः संदृश्यन्ते ? कलाविप निर्मलाः ॥ ३२ ॥

"कामः पश्चशरः स्मरः" इत्यमरः। तेन मलीमसं मिलनं "मलीमसं तु मिलनं-" इत्यमरः। "ज्योत्म्ना-तिम् सान्-" इत्यादिनिपातनात् साधु । मानसं मनो येषां तेषां, तथा मन्युः क्रोधश्च " मन्युर्दैन्ये कतो कुधि" इति हैमः । स्पृहा विषयेच्छा च "इच्छा काङ्क्षा स्पृहेहा तृट्-" इत्यमरः। दुरिममानः 'अहं श्रेष्टः, अहं धनी, अहमेव प्रभुः' इत्यादिरूपो वृथाहंकारश्च मदो युक्तायुक्तिविवेकराहित्यं च तेषां आस्पदानां स्थानभूतानां, अत एव कलौ काले एतिस्मन् पापिनि किलयुगे, कल्लघतः प्राक्तनपापकम् वशादेव, किलितः संप्राप्तः उदयः उत्पत्तिर्येषां तथाभूतानां, दुरीश्वराणां दुष्टराज्ञां, हिष्टद्रिनेनमिप, दोषाय पापार्थमेव भवति । ताद्थ्यं चतुर्थ्येषा । किमुत स्पर्शन-भाषणा दिकम् । एवं च एतादशजनाधिष्ठिता भूमिनं खलु प्रशंसनीयेति भावः । वसन् तिलका वृत्तम् । "उक्ता वसन्तितिलका त-भ-जा ज-गोगः" इति तल्लक्षणात् ॥ ३ व्या

एतदिष दूषणमपाकुर्वन्नाह विश्वावसुः — तथापीति। तथापि लदुक्तदो युक्तेषु केषुचिह्नोकेषु सत्स्विष, सर्वथा सर्वे इत्यर्थः । कलिकालिकाः कलिकालभदा अपि "तत्र भवः" इत्यधिकारे कालाहुन् । मानुषा मनुष्याः न दूषणीयाः दूषितं योग्या न भवन्तीत्यर्थः । यतो यस्मात् कारणात्, सर्वकालेऽपि केचन कतिपयाः साधवः

सजनाः सन्त्येव भवन्येव ॥ ११ ॥

एतदेवोपपादयति—पर्येति—दुरितेति । दुरितेन पापेन भरितानां पूर्णान् गं अत
एव मद्यादिपानेन क्षीबानां मत्तानां च क्ष्मापाणां भूमिपानां राज्ञां प्रसादे प्रसान् तायां
निरादरा आदररहिताः । यतः कमलनयनः कमलपत्राक्षः विष्णुः, यद्वा कमले पर्रक्षं
नयति हस्तं प्रापयतीति कमलनयनः शिवश्च "स्यात् कुरक्षेऽिप कमलं" इत्यमरः ज्ञां
च विष्णोः शिवस्य वा स्वैरकीडा स्वेच्छाविहारः तदर्थे गृहायिता गृहवदान हन्सः
हद्भुहा हृदयस्थदहराकाशा येषां ते, सम्यग्ध्यानादिसाधनेरन्तःस्थपरमात् वृत्वानः
संपन्ना इत्यर्थः । तेनैव राज्ञः प्रसादेऽिप निःस्पृहाः । अत एव निगमानां वेदानां प्रदवी
मार्गः तस्य निर्वाहाय संरक्षणाय, अर्थात् वेदिविहितकर्माद्यनुष्टानेन तत्सार्थकर्यः
नायेत्यर्थः । स्वयं क्षितौ पृथिव्यां उदिता उत्पन्नाः कृतिनः पुण्यवन्तः नि भिलाः
शुद्धान्तःकरणाः एताहशाः सज्जनाः, कलौ युगेऽिप कित न संहर्यन्ते १ व्यापि तु

१ 'सर्वे'. २ 'सर्वकाले'.

अथवा यदि ते मद्वचिस न विस्नम्भक्ताई तत्र तत्र संचारमारचय्य तत्तद्भुणदर्शनं करवाव ॥ १२ ॥

## अथ बदरिकाश्रमवर्णनम् ४.

इति विमानमग्रतः प्रस्थापयन्नङ्गल्या निर्दिश्य-विश्वा०-

इदं बदरिकाश्रमस्थलिमहैष नारायण— स्तपस्यति नमस्यतां स्थिरतेमं तमः शोषयन् ॥ विकासिधिषणोन्मिषद्विषयवर्जनाः सज्जना जनार्दनमहर्दिवं भुजगमञ्चमर्चन्यमी ॥ ३३ ॥

बहवो हरयन्त एवेल्पर्थः । हरिणीवृत्तम् । लक्षणमुक्तं प्राक् (२६ श्लोकटी-कायाम् भा। ३२॥

स्ववाविस कृशानोः किंचिद्विश्वासवैधुर्ये दृष्टा बदरिकाश्रमादिपुण्यक्षेत्रवर्णन-प्रस्तावार्थमाह-अथवेति । अथवेति पक्षान्तरे । यदि मदीये मदुक्ते वचिस भाषणे नु विस्नम्भः विश्वासो नास्ति चेत्, "समौ विस्नम्भ-विश्वासौ " इत्यमरः। तर्हि त तत्र पुण्यक्षेत्रे संचारं गमनं आरचय्य कृला, तत्तद्रुणदर्शनं तत्तत्पुण्य-क्षेत्राणां सम्यग्गुणनिरीक्षणं करवाव कुर्वः ॥ १२ ॥

इति एवमुक्ला विमानमप्रतः अप्रभागे प्रस्थापयन् प्रापयन्तृत्वा निर्दिश्य, किंचित्र प्रदेशमिति शेषः।

इद मिति । इदं पुरोभागवर्ति बदरिकाश्रमाख्यं स्थलं स्थानं, वर्तत इति शेषः । इह अंक्सिन् बदरिकाश्रमे एष प्रसिद्धो नराणां समूहो नारं जीवसमूहः तस्य अयनं आश्रद्धः । यद्वा नारं उदकं अयनं आश्रयो यस्य सः जलशायीत्यर्थः । तदुक्तं मर्रे हो - "आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । तस्य ता अयनं प्रोक्ति नारायणः स्मृतः॥" इति । नारायणः, नमस्यतां भक्तिभावेन नमस्कु-र्वतां रें युनानां, नमःशब्दात् ''नमो-वरिव-'' इत्यादिक्यजन्तात् शतृप्रत्ययः । स्थिर-तमं विपित्रयेन स्थिरं, अतिशायने तमप्। तमः अज्ञानं शोषयन् विनाशयितुम्, हेरे कातृंप्रत्ययः । तपस्यति तपश्चर्यो करोति । तपःशब्दात् " तपसः परस्मै-प्यन् " इति वार्तिकात् क्यङ् परस्मैपदं च । अत एव अमी एतत्क्षेत्रनिवासिनः रिं! सेन्याः परमात्मज्ञानेन विकसनशीलायाः धिषणायाः बुद्धेः "बुद्धिर्मनीषा धिषण " इत्यमरः । उन्मिषत् उत्पद्यमानं विषयाणां शब्दादीनां वर्जनं निरसनं येषां

र एतत् कचित् कचित्र दृश्यते. २ 'स्थिरतरम्'.

कृशानुः—सखे तवात्र गुणवत्तासमर्थनं न रोचते मह्यम् ॥ १३॥ कुतः—

यदत्र जागार्ते शिलासमं हिमं सुशीतला गन्धवहाश्च दुःसहाः ॥ जंलावंगाहाच्चिकतो जनस्ततः कुतस्त्वनुष्ठास्यति कर्म निर्मलम् ॥ ३४ ॥ विश्वावसुः—अस्मान्मतानुकूलमेवैतद्भवति भवदुक्तम् ॥ १४ ॥

तथाभूताः शब्द-स्पर्शादिविषयाद्यनासक्ततया केवलमीश्वरपरायणा इत्यर्थः । अत एव सज्जनाः साधुजनाः, भुजगः शेषः मञ्चः शयनं यस्य तथाभूतं जनार्दनं, जननं जनः भावे घञ् " जिन-वध्योश्व " इति बृद्धयभावः । जनः जन्म अर्दयति नाशयतीति विष्रहः । अर्द हिंसायाम् दिले धातोर्नन्द्यादिलात् ल्युः । यद्वा जनैः अर्दते प्राप्यते इति विष्रहः । अर्द गतौ याचने च दत्यस्मात् "कृत्यल्युटो बहुलम् " इति कर्मणि ल्युद्द । एतादशं नारायणं अहर्दिवं प्रतिदिनं "अचतुर-विचतुर-सुचतुर- " इत्यादिना समासः । अर्चन्ति पूजयन्ति । पृथ्वी वृत्तम् । लक्षणमुक्तं प्राक् (१२ क्षोकटीकायाम् ) ॥ ३३ ॥

पुनरिप खानुरूपमाह कृशानुः सखे इति । हे सखे मित्र, तव ल तकृतिमिन् त्यर्थः । अत्र बदिरंकाश्रमे, गुणाः भगवित्रवासादयः सन्ति यस्मिस्तत्याः तस्य भावः तत्ता तस्याः समर्थनं प्रतिपादनं, मह्यं मे न रोचते न प्रीणयित । नु क्चय-र्थानां-" इति चतुर्था ॥ १३ ॥

कृतो न रोचते इत्याह—यद्त्रेति । यद्यसात् कारणात् अत्र वद्विकाश्रमे, शिलासमं घनीभृतत्वात् पाषाणसदृशं हिमं तुहिनं "तुषारस्तुहिनं हिमम् " इत्यमरः। जागतिं विद्यते । कदापि वसन्त-प्रीष्माद्युष्णकालेऽपि न विनश्यतीति विद्यते । तथा गन्धवहाः वायवश्च "—वायुर्मातिश्वा सद्योगताः । पृषदश्वो गन्धवहो—" इत्यमरः । सुतरामत्यन्तं शीतलाः शीतयुक्ताः, अद्यान् एव दुःसहाः सोद्धमशक्याः वहन्तीति शेषः । तत एव च जले योऽवगाहः सानं तस्मात् चिकतो भीतो जनः । जाताविकवचनम् । सर्वेऽपि जनाः स्नातुं न शक्नन्ति न्ती-त्यर्थः । "भी-त्रार्थानां भयहेतुः" इति पञ्चमी । ततः ततस्तु उपर्युक्तदोषः स्वानं तथिः । "भी-त्रार्थानां भयहेतुः" इति पञ्चमी । ततः ततस्तु उपर्युक्तदोषः कथं करिष्यतीत्यर्थः । एवं च पूर्वोक्तं तव गुणवत्ताप्रतिपादनं नात्र संगच्छते इति । वः । वंशस्थवत्तम् । लक्षणमुक्तं प्राक् (१० श्लोकटीकायाम् ) ॥ ३४ ॥

एवं कृशानुत्रोक्तं दूषणमि गुणपरतया संप्रहीतुमाह विश्वावसुः निर्माहितं, स्म-दिति । एतत् 'यदत्र जागर्ति शिलासमं हिमं' इत्यादि भवदुक्तं लया प्रति निर्माहितं, अस्माकं मतस्य बदरिकाश्रममहत्त्ववर्णनरूपस्य अनुकूलं युक्तमेव भवति ॥ १४ देश

१ 'अस्मदनुकूलमेतद्भवति'.

यतः---

परमहिमयुतत्वात् प्राप्तवेकुण्ठसाम्यं
पदमिदमुपयान्तः पण्डिताः शान्तिमन्तः ॥
मुहुरिह समयेषु स्नानहेतोः सरोगा—
स्तदपि भृशमरोगास्ताक्ष्यकेतोः प्रसादात् ॥ ३५ ॥

इति विमानमन्यतः प्रस्थाप्य साञ्जलिबन्धम्-

तदेवाह-यत इति-परमेति । परमं अतिशयितं च निविडमिति यावत् । तत् हिमं तुहिनं च तेन युतत्वात् युक्तत्वात्, पक्षे पर उत्तमश्रासौ सर्वलोकातिरिक्त इति यावत् महिमा माहात्म्यं च तेन युतलात्, प्राप्तं विशेषेण कुण्ठः कियामन्दः किंचिद्पि कार्य कर्तुमशक्तं इत्यर्थः। " कुण्ठो मन्दः कियासु यः " इत्यमरः। विकुण्ठः, विकुण्ठ एव वैकुण्ठः तस्य साम्यं साद्रयं येन, पक्षे प्राप्तं वैकुण्ठस्य वैकुण्ठलोकस्य साम्यं येन, तादशं इदं पदं बदरिकाश्रमस्थानं प्रति, उपयान्तः आगच्छन्तः, शान्तिमन्तः शान न्तियुत्त्ः, पण्डा आत्मज्ञानविषया बुद्धिः सा प्राप्ता येषां ते पण्डिताः । पण्डाशब्दात् तारकार्ित्वादितच् । इह बदरिकाश्रमे समयेषु प्रातमध्याहादिकर्मकालेषु स्नानहेतोः स्नानका पृणादेव " हेतुर्ना कारणं बीजं '' इत्यमरः । मुहुर्वारंवारं, सरोगाः शीत-वाता-दिरोगयुक्ताः, पक्षे सरः सरोवरं गच्छन्तीति तथाभूताः भवन्तीति शेषः । तदपि तथापि ते ताक्ष्यः गरुडः "गरुतमान् गरुडस्ताक्ष्यः " इत्यमरः । केतुर्ध्वजो यस्य सः विध्याः तस्य प्रसादात् अनुत्रहात् भृशमत्यन्तं अरोगा रोगरहिताः कुशलिन इसर्थः । भवन्ति । एतदुक्तं भवति – यत्पूर्वमुक्तं दूषणं ' जलावगाहाचिकितो जनः ' इत्यांक्ति, तत्तु भगवद्भक्तेषु न संगच्छते, ते तु भगवत्प्रसादान्निरन्तरं कुशलिन एव, परं च ये तावदभक्ताः काम-रागादिदोषयुक्ताश्च ते एव भगवदनुष्रहाभावात् शीता-दिरोगंयुक्ता भवन्तीति । अत्र विरोधालंकारः । भगवत्त्रसादेन 'सरोगाः ' इस्रत्र सरोव रगमन रूप श्लेषार्थेन च विरोधपरिहारः । तदुक्तम्-" विरोधः सो ऽविरोधे ऽपि विन्ड त्वेन यद्वचः " इति । मालिनी छन्दः । " न-न-म-य-य-युतेयं मालिनी भोगि-लोप्यने इत्यादित हक्षणात् ॥ ३५ ॥

अयोध्यापुरवर्णनमाक्षिपन्नाह कविः—इतीति । इत्येवंप्रकारेणोक्त्वा विमा-नमन्य गोऽन्यत्र प्रस्थाप्य नीत्वा अञ्चितिः करसंपुटः तस्य बन्धः करणं तेन सहितं यथा तथा । हिति शेषः ॥

# अथ अयोध्यावर्णनम् ५.

साकेताय नमः पुराय भवतु स्तोकेतरश्रीपुषे
नानादोषमुषे तदन्तिकंजुषे देव्यै सरय्वै नमः ॥
येऽमी तत्त्वटभूमिषु प्रविलसदूपाश्च यूपाः स्थिता—
स्तेभ्यो भानुकुलीनकीर्तिलितकोपन्नायितेभ्यो नमः ॥ ३६ ॥
पुनैः पुरीं निरीक्ष्य सभत्तयुन्मेषम्—
भवसागरशोषणेन पश्यच्चरणान्तःपुरजीवनौषधेन ॥
रजसा रघुनाथपादभाजा रचितांहःप्रशमामिमां नमामि ॥ ३७ ॥

साकेतायेति । स्तोकात् अल्पात् "स्तोकाल्प-क्षुह्रकाः सृक्ष्मं " इत्यमरः । इतरा भिन्ना अर्थात् अनल्पा तां श्रियं शोभां पुष्णाति धारयतीति तस्मै स्तोकेतरश्रीपुष 'पुष पुष्टौ ' इत्यस्मात् किप् । साकेताय पुराय अयोध्यानगर्ये नमः भवतु अस्तु । तथा नानादोषान् बहुविधपापानि मुख्णाति नाशयतीति तथाभूतायै । 'मुष स्तेये' इस्यस्मात् किप्। तस्या अयोध्यायाः अन्तिकं समीपं जुषति सेवते तिष्ठतीति यावत्। तस्यै ' जुषी प्रीति-सेवनयोः ' इत्यस्मात् किप् । देव्यै दिव्यरूपायै सर्ध्वै स्रियूनाच्यै नचै च नमः। तथा तस्याः सरय्वाः तटभूमिषु तीरभूमिषु ''कूलं रोधश्व तीरं च प्रतीरं च तटं त्रिषु" इत्यमरः । प्रविलसत् शोभायमानं रूपं येषां तथाभूताः ये अमी 🛛 यमाना यूपाः यज्ञीयपशुबन्धनस्तम्भाः स्थिताः सन्ति । कीदशास्ते । भानुकुले सूर्यवे रो भवा भानुकुलीनाः कुलशब्दात् भवार्थे खप्रत्ययः ''आयनेयीनी-'' इत्यादिना च खर्य ईना-देशः । सूर्यवंशोत्पन्ना राजान इत्यर्थः । तेषां कीर्तिरूपा या लतिका लतास्तासि उपन्नाः अन्तिकाश्रया इव " स्यादुपद्गोऽन्तिकाश्रयः " इत्यमरः । आचरन्ति ते ज्वपद्गायि-तास्तथाभूतेभ्यः । सूर्यवंशोत्पन्ननृपतिकीतिसूचकेभ्य इति यावत् । उपनशब्दित् उप-मानार्थे " कर्तुः क्यङ्-" इति क्यङि क्तप्रत्ययः । तेभ्यो यूपेभ्यश्च नमः अस्तु। अत्रोपमावाचकस्येवशब्दलोपात् छप्तोपमालंकारः। " वादेलीपे समासे सा कर्म्याधार-क्यिच क्यिङ '' इति तल्लक्षणात् । शार्दृलिविकीडितं वृत्तम् ॥ ३६ ॥

पुनरिति । पुनः पुरीमयोध्यां निरीक्ष्यावलोक्य, भक्तेः पूज्येष्वनुरागस्य उन्मे-

षेण विकासेन सहितं यथा भवति तथा प्राहेति शेषः ॥

भवसागरेति । भवसागरस्य संसारसमुद्रस्य शोषणेन विनाशकेन, परसृ चरणो गोतमर्षिः तस्य अन्तःपुरं पत्नी अहल्या तस्य जीवनं गोतमदत्तशापमोचनं तस्य गा गोषधं औषधरूपं तेन, रघुनाथस्य श्रीरामचन्द्रस्य पादौ चरणो भजति सेवते इति रघु में थपा-दमाक् तेन रामचन्द्रचरणसंबन्धिनेति यावत् । रजसा रेणुना ''रेणुर्द्वयोः स्त्रियां

१ 'तदन्तर'. २ 'पुनः पुनर्नि'.

पुनः सानुस्मरणरोमाञ्चम्—
कल्याणोल्लाससीमा कलयतु कुशलं कालमेवाभिरामा
काचित्साकेतधामा भवगहनगतिक्लान्तिहारिप्रणामा ॥
सौन्दर्यहीणकामा धृतजनकस्रतासादरापाङ्गदामाँ
दिक्षु प्रख्यातभूमा दिविषदिभिनुता देवता रामनामा ॥३८॥

धूलिः पांसुनां न द्वयो रजः " इत्यमरः । रचितः कृतः अंहसां पापानां "पापं किलिबष-कल्मषम् । कल्लषं वृजिनैनोऽघमंहः—" इत्यमरः । प्रशमो नाशो यया तां इमां
अयोध्यां नमामि । औपच्छन्दसिकं वृत्तम्, " पर्यन्ते यौं तथैव शेषमौपच्छन्दसिकं
सुधीभिरुक्तम् " इति तल्लक्षणात् ॥ ३७॥

पुनरिति । अनुस्मरणं मनिस चिन्तनं तेन ये रोमाञ्चाः रोमहर्षास्तैः सिहतं यथा भवति तथा प्राहेति ।।

एवमयोध्यां वर्णयिलाथ तत्रस्थं श्रीरामचन्द्रं वर्णयति कल्याणेति । कल्या-णस्य मङ्गलस्य य उल्लास आधिक्यं तस्य सीमा मर्यादा । एतस्मादिधकं कल्याण-साधनं नास्तीत्यर्थः । तथा कालमेघवत् अभिरामा सनोहरा वर्षाकालीनमेघ इव इयामवर्णेत्यर्थः । अपि च भवः संसारस्तदेव गहनं वनं '' गहनं काननं वनम् '' इत्य-मरः । तस्मिन् गत्या परिभ्रमणेन या क्वान्तिः श्रमः तस्या हारी हरणशीलो विना-शक इति यावत् । प्रणामो नमस्कृतिर्यस्याः सा तथाभूता, यस्याः प्रणाममात्रेणैव स-कलसांसारिकदुः खनिरसनं भवतीत्यर्थः । पुनश्च सौन्दर्येण निजलावण्येन हीणः लजितः " हीण-हीतौ तु लिजते" इत्यमरः । कामो मदनो यस्याः सा तथाभूता । अत एव धृता जन्त्रेकसुतायाः सीतायाः सादरं यथा स्यात्तथा अपाङ्गदामा कटाक्षपिङ्कर्यया तथाभृतः च। "अपाङ्गी नेत्रयोरन्ती कटाक्षोपाङ्गदर्शने" इत्यमरः। तथा दिक्षु पूर्वादिद् शदिशासु प्रख्यातः प्रसिद्धः भूमा माहातम्यं यस्याः सा, तत एव च दिवि ख्रुं। विदिन्त तिष्ठन्तीति दिविषदो देवाः 'षद्लृ विशरण-गत्यवसादनेषु ' इत्यस्मा-र्भ सत्सू-द्विष-द्रुह-" इत्यादिना किप्। " आदितेया दिविषदो छेखा अदि-तिनन्द नाः " इत्यमरः । तैः अभिनुता संस्तुता । एतादशी साकेतमयोध्या " सा-केतं स्यादयोध्यायां " इति कोशः । धाम स्थानं यस्याः सा, काचिदनिर्वाच्या राम-नामा रामाख्या देवता, सर्वेषामिति शेषः । कुशलं क्षेमं कलयतु करोतु । अत्र-'सीच्यन धामा-दामा-नामा' इति सर्वत्र स्त्रीलविवक्षायां ''डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्'' इतिह । प्रिययः । स्रम्धरा वृत्तम् लक्षणं पूर्वोक्तं (१ श्लोकटीकायामुक्तम् )॥३८॥

श 'गामा '.

किंच-

द्शाननकुशासनत्रसद्शेषलोकन्यथा— विलोपकरकोपको वसुमतीस्रतावल्लभः ॥ कृपारसमपारसंस्रतिपयोनिधेस्तारकं कृषीष्ट स ऋषीष्टकृत्कृपणतेकताने मयि ॥ ३९ ॥

अपि च---

स जयित चित्रचरित्रो यस्य हि वरचरणपुष्करकरेणुः ॥ महिषीमृषिसिंहस्य प्राजीजनद्पि वृषोद्ये हेतुः ॥ ४०॥

द्शाननेति । किं च पुनः दशाननस्य रावणस्य यत् कृत्सितं शासनं राज्यकरणं तस्मात् त्रसन्तो विभ्यतो ये अशेषाः सकला लोकास्तेषां व्यथाया दुःखस्य
विलोपं नाशं करोतीति तथाभूतः कोपः कोधः यस्य सः विलोपकरकोपकः शैषिकः
कप् प्रत्ययः । क्विन्त् रोपकः ' इति पाठस्तत्पक्षे—व्यथाविलोपकरः रोपः बाणः
यस्य तथाभृत इत्यर्थः । " पत्री रोप इषुर्द्वयोः " इत्यमरः । एतादशः
वसुमतीसुतायाः पृथ्वीसुतायाः सीताया वल्लभः प्रियकरः । अपि च ऋषीणां इष्टकृत् यशादिसकलकर्मप्रत्यृहभूतरावणादिराक्षसविनाशनेन तत्कर्मप्रवर्तक इत्यर्थः । सः
श्रीरामचन्द्रः, कृपणतायाः दीनतायाः एकताने अनन्यवृत्तो " एकतानोऽन्-यवृत्तिः"
इत्यमरः । अत्यन्तकृपणे इत्यर्थः । मयि अपारः तर्तुमशक्यः यः संस्तिपद्योनिधिः
संसारसागरः तस्मात् तारकं उद्धारकं कृपारसं दयारसं, कृषीष्ट कुर्यात् । " इक्रन्
करणे' इत्यस्यात्मनेपदिनः (अयमुभयपदी तस्मादात्मनेपदिववक्षायां ) आशीर्लिङि
रूपम् । अत्र कृपारसकरणस्य 'दशाननकुशासन—' इत्यादिवाक्यं हेतुरूपं, ते न काव्यलिङ्गमलंकारः। " काव्यलिङ्गं हेतोः—" इत्यादितल्रक्षणात् ।। ३९ ॥

१ 'विलोपकररोपकः '. २ 'पयोधिनिस्तारकं '. ३ हेतुम्'.

श्रेयांसि भ्यांसि महावदान्यः प्रेयान्स देयाज्ञनकात्मजायाः ॥ काकाय कङ्काय च योऽदितेष्टं दाशाय कीशाय च राक्षसाय॥४१॥ अपि च—

अभीष्टघटकः क्षितावतुर्लदीप्तिकोदण्डभा-गिति क्षमितदं पुनः परममद्भतं ब्रूमहे ॥ विधूतपरमार्तिको विघटितारिचकः स्वयं स कुम्भजनकं प्रभुः शकेलयांबभूव कुधा ॥ ४२ ॥

पधात् कित्" इत्युणादिसूत्रात् इन् प्रत्ययः । गत्यर्थलात् ज्ञानार्थलम् । तेषां सिंहस्य श्रेष्ठस्य " सिंह-शार्दूल-नागाद्याः पुंसि श्रेष्ठार्थगोचराः " इत्यमरः । गौतमस्येत्यर्थः । मिहषीं पत्नीं प्राजीजनत् शिलारूपलादुइधार । पक्षे ऋषेः सिंहस्य च मिहषीं मिहषित्रयं चेत्यर्थः । अत एव चित्रमाश्चर्यजनकं चिरत्रं यस्य सः, सः प्रसिद्धः श्रीरामः, जयित सर्वोत्कर्षण वर्तते । अत्र श्लेषानुप्राणितो विरोधालंकारः । गीतिश्चन्दः " आर्याप्रथमदलोक्तं यदि कथमि लक्षणं भवेदुभयोः । दलयोः कृतयितशोभां तां गीतिं—" इति तल्लक्षणात् ॥ ४० ॥

अपि च-श्रेयांसीति । यः श्रीरामः काकाय वायसाय, कङ्काय जटायुनाम्ने गृ-ध्राय, ( यद्यप्यमरे कङ्कराब्दस्य गृध्रवाचकलं कुत्रापि नोपलभ्यते, तथाप्यत्र गृध्रवा-चकलमे वेष्टं, गुधं प्रत्येव श्रीरामादिष्टप्राप्तेः । कोशान्तरे च गुधवाचकत्वं कङ्कराब्दस्यो-उभ्यते चेत् तद्वयं न जानीमः ।) च तथा दाशाय गुहारव्यधीवराय, कीशाय सु-श्रीवाय भारतये वा वानराय, राक्षसाय विभीषणाय च, इष्टं तत्तदभीष्टमनोरथं, अदित दत्तवान् 'डुदान् दाने ' इत्यस्मात् लुङि आत्मनेपदिववक्षायां तङि ''स्था-ध्वोरिच'' इतीत्वे सिज्लोपे च सिद्धमिदं रूपम्। सः महावदान्यः महांश्वासौ वदान्यश्वेति विग्रहः। अतीव दानग्रर इत्यर्थः । "आन्महतः समानाधि-" इत्यादिना महच्छब्दस्यालम् । '' स्युर्वद्वान्यः स्थूललक्ष्य-दानशौण्डा बहुप्रदे'' इत्यमरः । जनकात्मजायाः सी-तायाः प्रयान् अतिशयप्रियः पतिः श्रीराम इत्यर्थः । प्रियशब्दात् अतिशयार्थे ईय-सुनि "प्रिय-स्थिर-स्फिरोर-बहुल-" इत्यादिना प्रादेश: । भूयांसि अतिशयानि बहु-शब्दाद्वीयसुनि " बहोर्लीपो भू च बहोः " इति बहुशब्दस्य 'भू' आदेशः इकारलो-पश्च । व्रियांसि कल्याणानि देयात् ददातु । ददातेराशीर्लिङि "घु-मा-स्था-" इत्या-दिनेत्त्वम् । इन्द्रवज्रा वृत्तम् । "स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ ज-गौ गः" इति तल्लक्षणम्॥४१॥ अन्दिपि तद्भृत्तमाह-अपि चेति । अभीष्टेति । क्षितौ पृथिव्यां अयं श्रीराम इति शेषः । भाषेष्ठं भक्तजनेष्टं घटयति जनयतीति तथोक्तः खार्थे कः । तथा अतुला अतिशिक्षिता दीप्तिः कान्तिर्यस्य तत् तादृशं कोदण्डं धनुः "धनुश्वापौ धन्व-शरा-

१ 'अन्यच ? २ 'क्षितावमित'. ३ 'प्रशमयां '.

कृशानुः—कथं नाम रामभद्रमनुचितकर्माणमप्येवमीडिडिषे ।। १५॥ वर्षीयानिप जानकीसहचरो मातुः सपत्न्या मुदे संपन्नं रथ-हस्ति-पत्ति-तुरगैः संत्यज्य राज्यं निजम् ॥ विन्दन् हन्त घनं वनं कथमसो न स्यादयुक्तिकयो गव्यं दुग्धमपास्य पास्यति ? जनः को वा यवागूरसम् ॥४३॥

सन-कोदण्ड-कार्मुकम्" इत्यमरः । भजति धारयतीति कोदण्डभाक् अस्ति । इतीदं क्षमं युक्तम् वक्कमिति शेषः । पुनः इदं वक्ष्यमाणं च परममत्यन्तं अद्भुतं विचित्रं, ब्र्महे ब्र्मः । 'ब्र्ज् व्यक्तायां वाचि' इति धातोर्जित्वादात्मनेपदमि । किं तत् । सः पूर्वोक्तः अभीष्टघटक इत्यादिविशेषणविशिष्टः एव, खयं विघटितं नाशितं अरीणां शत्रृणां चक्रं समूहो येन तथाभूतः, अत एव विधूता विनाशिता परमा अतिशयिता आर्तिः जन्ममरणादिपीडा (अर्थात् भक्तानां) येन सः वि० परमार्तिकः । शैषिकः कप् । प्रभुः श्रीरामः कुधा रोषेण, कुम्भस्य कुम्भनाम्रो राक्षसस्य जनकं रावणं, कुम्भनामा रा-क्षसो रावणपुत्रलेन रामायणादौ प्रसिद्धः । शकलयांबभूव खण्डयामास विनाशित-वानिति यावत् । रावणस्य देवादिभिरप्यजेयलात्तन्नाशकरणमाश्चर्यजनकमिति भावः । इति वास्तवोऽर्थः । श्लिष्टार्थोऽप्यत्र संभवति यथा—क्षितौ अभीष्टः इच्छितः घटः यस्य स अ॰ घटकः । शैषिकः कप्। दीप्यते प्रकाश्यते उत्पद्यत इति यावत् । घटो-Sनया दीप्तिर्मृतिपण्डः अतुला अप्रतिमा दीप्तिर्यस्य स तथाभूतः अत्रापि शैषिकः कप्। दण्डं भजति खीकरोतीति दण्डभाक् घटस्य निमित्तकारणरूपदण्डा नितिति यावत् । इत्येवं क्षमं योग्यमेव । परं च पुनः इदं वक्ष्यमाणं, परममद्भुतमत्या श्रम्भर्यकरं, ब्रमहे । किं तत् । सः अभीष्टघट एव प्रभुः पुमान् विधूता परा उत्कृष्टा मृत्तिकैव मार्तिका स्वार्थेऽण्। येन तथाभूतः, अराः चक्रान्तर्भूतिर्विकाष्टानि यस्य तच तत् चकं च तत् विघटितं विनाशितं येन तथाभूतः सन्, कुधा कुम्भजनकं धारीत्पादकं दण्डादिकमपि, शकलयांबभूव शकलीचकार । शकलशब्दात् 'तत्करोति-ू' इत्यर्थे णिचि लिटि च प्रत्ययान्तलादाम् तदन्तात् "कृ-भवस्तयोऽनु—" इत्यादिना भत्तातेरनुप्र-योगः । घटस्पृहावत एव मृद्ण्डादितत्साहित्यनाशनमतिविचित्रमिति हेनावः । अत्र क्षिष्टविशेषणैरप्रकृतार्थसंभवात्समासोक्तिरलंकारः । तदुक्तम्-" परोक्ति क्रिभेंदकैः क्षिष्टैः समासोक्तिः " इति । पृथ्वी वृत्तम् ॥ ४२ ॥

अथ कृशानुराह कथं नामेति । अनुचितानि अयोग्यानि कर्माणितं यस्य तथाभूतमपि रामभद्रं रामचन्द्रं, एवमुक्तप्रकारेण ईडिडिषे स्तोतुमिच्छसि (१) (इंड स्तुतौ' इति धातोः सन् " पूर्ववत्—" इति तङ्॥ १५॥

अनुचितकर्मलमेव प्रपञ्चयति-वर्षायानिति । यः वर्षायाः निर्विष्विपिवन दशरथ पुत्रेषु ज्येष्ठः, वर्षीयस्शब्दस्य ज्येष्ठभातृवाचकले व्याकरणकोशादिना तो केनापि न किंच--

धिकृत्यैव दशास्यदर्पशर्मनं धीशालिनं वालिनं सोऽयं राक्षसवर्गनिमहकृते सुम्रीवमन्वम्रहीत् ॥ तुङ्गमस्तरभङ्गलिप्सुरिह निश्शङ्कं तु टङ्कं त्यजन् संकल्पं कलयेत पङ्कजदलादानप्रसङ्गाय कः ॥ ४४॥

सिंद्यति । यथा — वृद्धशब्दादीयसुनि "प्रिय-स्थिर-स्फिरोरु-बहुल-गुरु-वृद्ध-" इत्या-दिना वृद्धशब्दस्य वर्षादेशः। अत एव "वर्षीयान् दशमी ज्यायान्" इत्यमरटीकायां महेश्वरमद्टः — 'अतिशयेन वृद्धो वर्षीयान् ' इत्येवं व्याचख्यौ । तस्मादत्रायं प्रयोगः कविमतिभ्रमद्योतक एवेति भाति । यद्वा वृद्धशब्दस्य श्रेष्ठवाचित्वं संगृह्य समाधेयम्। अपि च जानकी सीता सहचरी सह गच्छन्ती यस्य तथाभूतश्च सन्। सीतासहित इति यावत् । सपतन्याः मातुः कैकेय्याः, सपतिशब्दस्य स्त्रील॰ विवक्षायां "नित्यं सपत्न्यादिषु" इति नकारादेशो डीप् च । मुदे संतोषार्थं, रथाश्र हस्तिनश्च पत्तयः पादातयश्च "पादाति-पत्ति-पद्ग-" इत्यमरः । तुरगा अश्वाश्व तैः संपन्नं समृद्धं, निजं ज्येष्टभातृलात्स्वकीयं राज्यं संत्यज्य त्यक्ला, घनं निबिडं वनमरण्यं विन्दन् गच्छन्, 'विद्ल लामे ' इति धातोः शतृप्रत्ययः मु-चादिलानुम् । हन्तेति विषादे । असौ रामः अयुक्ता अयोग्या किया वनगमनरूपा यस्य तथाभूतः कथं न स्यात् ? अपि तु स्यादेवेत्यर्थः । अयमाशयः — ययसौ (श्रीराम ) स्वकीयौरसमातुः संतोषार्थं वनं गच्छति स्म, तर्हि तस्य तद्गमनमुचि-तमेव । । इंतु केवलं मात्सर्यभरितायाः एकाकिन्याः सापत्नमातुः सुखार्थमेव स्वमातरं पित्रादींश्व शोकसागरे निमज्ज्य यदसौ वनमगमत् तदत्यन्तानुचितमेवेति । एतदेव दष्टान्तेन स्पष्टयति-गव्यमिति । लोके गव्यं गोसंबन्ध "गोपयसोर्यत्" इति यतप्रत्ययः । दुर्गधं क्षीरं अपास्य त्यक्ला, अपपूर्वात् 'असु क्षेपणे 'इत्यस्मात् क्लाप्रत्यसे ल्यबादेश: । यवागूरसं उष्णिकारूपं रसं (अयं महाराष्ट्रभाषायां 'आटवल' 'पातळ भात' इति नाम्ना प्रसिद्धः) ''यवागूरु िणका श्राणा'' इत्यमरः । को वा जनः पास्यति पिबेत् न कोऽपीत्यर्थः । दृष्टान्तालंकारः । शार्दूलविकीडितं वृत्तम् ॥ ४३ ॥ नैताब्देव अन्यद्प्येतस्मात् (पूर्वोक्तात्) अवयं कृत्यमाह—धिकृत्यैवेति। सः राज्यं संत्यज्य वनं गच्छन् अयं रामः, दशास्यस्य रावणस्य दर्पशमनं गर्वनिवारकं अत एवं धीशालिनं बुद्धिमन्तं वालिनं वालिनामानं वानरं, वालिना हि पूर्वे रावणं निगृह्य िनवालकस्यान्दोलिकायां पुत्रिकेव स बालकीडनकीकृतः इति प्रसिद्धिः। धिकृत्यां , रस्कृत्य तं हत्वेत्यर्थः । पुनश्च राक्षसानां रावणादीनां वर्गः समुदायः तस्य निग्हकृते वधार्थे, सुयीवं अल्पपराकमं तन्नातरं अन्वमहीत् स्वीकृतवान् । एत-देव सदृष्ट्यन्तमुपपादयति-तुङ्गिति । इह लोके तुङ्गः कठिनश्चासौ प्रस्तरः पाषाणश्च

१ 'द दमनं'.

अपि च— कृत्वा सेतुं किल जलिनेधो खण्डियत्वा दुरध्वान् लब्ध्वा देवीं स्फुटिविदितसंशुद्धिमित्रप्रवेशात् ॥ भूयोऽप्येनां भुवनजननीं भूमिकन्यामनन्या-मन्तर्वद्धीमनयत वनं हन्त पौलस्त्यहन्ता ॥ ४५ ॥

विश्वा ॰ — सखे गुणिषु दोषाविष्कारं कथंकारमारचैयित ॥ १६॥

"पाषाण-प्रस्तर-प्राव-" इत्यमरः । तस्य भङ्गः स्फोटनं तत् लिप्सः इच्छुः, ' डु-लभष् प्राप्तो ' इति धातोः सनि "सनि मी-मा-घु-रभ-लभ-" इत्यादिना इस् आदेशः "अत्र लोपः—" इत्यभ्यासलोपश्च । निःशङ्कं शङ्कारिहतं यथा स्यात्तथा टङ्कं पाषाणदारकमायुधविशेषं "टङ्कः पाषाणदारणः " इत्यमरः । 'टांकी ' इति महाराष्ट्रभाषायां प्रसिद्धम् । त्यजन् सन्, पङ्कजस्य कमलस्य दलं पत्रं तस्यादानं पाष्पणभेदनार्थं स्वीकारः तद्र्पो यः प्रसङ्गः संबन्धः तं कर्तुं, "कियार्थोपपदस्य " इत्यादिना चतुर्थो । कः संकल्पं विचारं कलयेत कुर्यात् ? अपि तु न कोऽपीत्यर्थः ॥ दिष्टान्तालंकारः । शार्दूलविकीडितं वृत्तम् ॥ ४४ ॥

अन्यदिप गईणीयं कृत्यं वृण्वित्याह—अपि चेति । अपि च अन्यचेत्यर्थः । कृत्वेति । पुलस्त्यस्य अपत्यं पुमान् पौलस्त्यो रावणः "तस्यापत्यम्" इत्य-पत्यार्थे ऽण्। तस्य हन्ता घातकः रामः, जलनिधौ समुद्रे सेतुं कृत्वा बद्धा, दुरध्वान् दुष्टमार्गान् " उपसर्गादध्वनः " इति समासान्तोऽच् प्रत्ययः । सैंग्जियिला नाशयिला किलेति प्रसिद्धार्थम् । अग्निप्रवेशाद्धेतोः स्फुटं यथा तथा विदिता गापिता सं सम्यक् शुद्धिः सतीलपावित्र्यं यस्यास्तां देवीं सीतां लब्ध्वा संप्राप्यापि, भूयः पुनः एनां सुवनजननीं न तु सामान्यां, एतेन रावणस्यापीयं मातृवतपूज्येति सूचिताम् । पुनश्च अनन्यां खात्मनोऽभिन्नां, अपि च अन्तर्वत्नीं गर्भिणीं "अन्तर्वत्नी च गर्भिणीं" इत्यमरः । " अन्तर्वत्-पतिवतोः-" इति नुगागमः तत्संनियोगशिष्टो रिङीप् च। अनेन तस्यास्त्यागायोग्यलं सूचितम्। भूमिकन्यां न तु लोकवद्योनिजां किंितुं शुद्ध-यज्ञभूम्युत्पन्नां एतादृशीं सीतां वनं अनयत । यःकश्चिद्रजकोक्तापवादादरण्यं प्रापया-मासेत्यर्थः । हन्तेति खेदे । अनेन यदर्थं वानरसाहाय्य-सेतुबन्धन-रावण्यिहननादि-महाप्रयताः कृतास्ते सर्वेऽपि व्यर्थांकृता एवेति ज्ञापितम् । एवंचैतादशविवेव विधुरस्य स्तुतिकरणमनुचितमिति भावः । अत्र सीतासंप्रापण-पुनर्वननयनिकये विकिरुद्धे इति विषमोऽलंकारः । तदुक्तम्—"गुण-क्रियाभ्यां कार्यस्य कारणस्य गुण-िये । क्र मेण च विरुद्धे यत्स एव विषमो मतः" इति । मन्दाकान्ता वृत्तम् । त्र प्राक् (८ श्लो॰ टीकायाम्)॥ ४५॥

अथ कृशानुशोक्तनिखिलदोषानपाकुर्वनाह विश्वावसुः — सखे इति: 1 हे सखे

१ 'गुणेषु '. २ ' कथमारचयसे '.

गुरावसत्योक्तिनिरासहेतोः स्वराज्यमग्र्योऽपि स रामचन्द्रः॥ तृणाय मेने निपुणायते न फणाभृदीशोऽपि पैणायितुं तम्॥ ४६॥ किंच—

वालिनि बलोर्मिमालिनि जामित सुमीनममही चद्यम् ॥ अस्य श्रुतिशतिविदितं सुन्यक्तं तेन दीनबन्धुत्वम् ॥ ४७॥ किंच—

लक्ष्मीं वक्षिति बिभ्रद्प्येविरतं रामाकृतिः श्रीपति-

मित्र, गुणिषु पित्राज्ञापालनादिरूपप्रशस्तगुणयुक्तेषु, दोषाणां राज्यत्यागादिरूपदोषा-णां आविष्कारं आरोपं कथंकारं कथमित्यर्थः । "अन्यथैवं-कथमित्थंसु—" इत्यादिना कथमित्युपपदे करोतेर्णमुल्प्रत्ययः । आरचयसि करोषि ॥ १६ ॥

तत्र तावत्त्रथमं 'वर्षांयानिप जानकीसहचरः—' इत्यादिनोक्तं वनवासगमनरूपं दूषणं निराकुर्वन्नाह—गुराविति । अग्र्यो ज्येष्ठोऽपि स पूर्वोक्तो रामचन्द्रः, गुरो पितिर दशरथविषये, असत्योक्तः वृषपर्वयुद्धप्रसङ्गे प्रतिश्रुतवरद्वयाप्रदानरूपायाः निरासः निवारणं तद्र्पाद्वेतोः कारणात्, स्वराज्यं ज्येष्ठस्वात् स्वसत्तात्मकमिप राष्ट्रं, तृणाय मेने तृणवत्तुच्छं मेन इत्यर्थः। "मन्यकर्मण्यनादरे—" इत्यादिना चतुर्था । अत एव फणाः बिश्रित धारयन्तीति फणाभृतः सर्पास्तेषां ईशः शेषः अपि सहस्रमुखः सन्पीत्यर्थः। तं रामचन्द्रं पणायितुं स्तोतुं 'पण व्यवहारे स्तुतौ च 'इति धातोस्तुमुन् प्रत्ययः 'गुप्-धूप-विच्छि-पणि—" इत्यादिनाऽऽयप्रत्ययः । न निपुणायते समर्थो न भवति । निपुणशब्दात् " कर्तुः क्यङ् सलोपश्च " इति क्यङ् । तत्रान्येषां का कथा । उपजातिर्वृत्तम् । लक्षणं प्राक् (५ श्लोकटीकायां) कथितम् ॥ ४६ ॥ अथ द्वितीयं 'धिकृत्यैव—' इत्यादिनोक्तं दूषणमपाकरोति— वािलनीति ।

वलस्य संभध्येस्य ( ऊर्मीणां लहरीणां मालाः सन्त्यस्येति तस्मिन् ) ऊर्मिमालिनि समुद्रे अपरिमितवलवतीत्यर्थः । वालिनि जाप्रति विद्यमाने सत्यिष्, अयं श्रीरामचन्द्रः, यत् यस्मात् सुप्रीवं अप्रहीत् गृहीतवान् । प्रहेर्लुङ् । तेन सुप्रीवप्रहणेन अस्य श्रीरामस्य श्रुतीनां शतेन विदितं प्रतिपादितं श्रुतिशते प्रसिद्धमिति वा । दीनानां दुर्बलानां बन्धुलं बन्धुवद्धितकारिलं, सुतरां व्यक्तं स्फुटीभूतं, बभूवेति शेषः । सदाचरणशीलस्य दुर्वलस्यापि बलमुत्पाय तत्स्वीकरणं, दुराचरणशीलस्य बलवतोऽपि निप्रहणं च अधिकर्णणापदकमेव महतां न दोषापादकमिति भावः । आर्या वृत्तम् । "यस्याः प्रथमे पादे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पश्चदश साऽऽर्याः देति तल्रक्षणात् ॥ ४७॥

इदं वृन्तृतीयं 'कृला सेतुं – 'इत्यादिनोक्तं सीतावनवासप्रापणरूपं दूषणमपास्यनाह – लक्ष्मीिति । रामा दशरथपुत्ररूपा मनोहरेति वा । आकृतिः शरीरं यस्य सः

१ भी भाषितुं '. २ ' अवितथं '.

र्वृत्तिं कामि मानुषीमिनयन्वीराग्रयायी प्रियाम् । कल्याणीं तु वनीमनीनयदहो कस्याप्यमृष्यन्वची मेदिन्यामवलोकितः किमपरो मानी पुमानीहशः ॥ ४८ ॥ वस्तुतस्तु—

गातुं क ईष्टे श्रितरामभद्रान् गणान् गुणानां गणनादरिद्रान् ॥ प्राचेतसाद्याः कवयोऽनवद्या यदेकदेशाकलनेऽपि नेशाः॥ ४९॥

वस्तुतस्तु श्रीपतिर्रुक्ष्मीपतिः, अविरतं संततं '' सततेऽनारताश्रान्त-संतताविर-तानिशम्" इत्यमरः । लक्ष्मीं वक्षांसि हृदये विभ्रत् धारयन् सन्नि । 'डुभृन् धारण-पोषणयोः ' इति धातोः शतृप्रत्ययः । "नाभ्यस्तात्-" इति नुमभावः । भगवता हि अवतारे धृते सत्यपि लक्ष्म्या न कदाचिदपि विरह इति योतनार्थमविरतशब्दः। तदुक्तं रामायणे—"राघवत्वेऽभवत्सीता विष्णोरेषाऽनपायिनी" इति । कामप्यनिर्वा-च्यां मनुष्यस्येयं मानुषी तां वृत्तिं वर्तनमभिनयन् अनुकुर्वन् , वीराग्रयायी वीर-श्रेष्टः रामः, कस्यापि अपरिचितस्यानिधगतगुण-शीलस्य, किमुत सच्छील-सद्गुणयु-क्तस्य महत इत्यपिशब्दस्वारस्यात् । वचः अपवादरूपं भाषणं, अमृष्यन् असहमानः सन् । 'मृषु सहने 'इससात् लृटः शत्रादेशः । कल्याणीं पातिवसादिकल्याण-गुणविशिष्टां त्रियां सीतां, तुरप्यर्थकः । त्रियामपि सीतामित्यर्थः । वनीमरण्यं अनी-नयत् प्रापयामास । 'णीञ् प्रापणे ' इति धातोणिजन्ता हुङ् " णि-श्रि-द्रु- " द्या-दिना चङ्। तस्मात् अहो! ईदृशः यस्यकस्यापि वचनमसहमानः मानी रिभिमान-युक्तः पुमान् अपरोऽन्यः मेदिन्यां पृथिव्यां, अवलोकितः दृष्टः किम्? किनापीति शेषः । अपि तु नैवेखर्थः । एतेन यदा श्रीरामचन्द्रः सीतां वनमनयत् तदा स रा-ज्याधिरूढ आसीत्। तदैव च केनचिद्रजकेन रावणसदनस्थितसीतायाः पुन स्वीकार-संबन्धेन दत्तं दूषणमसहमानः सीतां तत्याज। एवमेव राज्यकर्त्रा पुंसा शुद्धे या नीत्या वर्तितव्यं, लोकानां संकटानि परिहर्तव्यानि, खकीयोदात्ताचारेण च लोकाः सन्मार्ग प्रवर्तियव्या:। अन्यथा लोके अनाचार: लोकानां मन:कालुष्यं च स्यात्, तेन ची काला-न्तरेण राज्यकान्त्यादिरूपानर्थपरंपरा प्राप्नुयात् इति सूचितम् । तदुक्तं मनुना- "भोहा-द्राजा स्तराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया । सोऽचिराद्भश्यते राज्याजीविताच सबान धवः।" इति । भगवता श्रीकृष्णेनाप्येतदेव ज्ञापितम् । तथाहि-" यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त नत्तदेवे-तरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते " इति "यदि ह्यहं न वर्ते में जातु कर्मण्यतिनद्रतः । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ उत्सीदेरम् होका न कुर्यों कर्म चेदहम् । संकरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ इ शार्दूलविकी डितम्॥ ४८॥

वस्तुतिस्त्विति । सत्यतया विवेचिते सतीत्यर्थः । गातुमिति । श्रितः आश्रितः रामभद्रः श्रीरामचन्द्रो यैस्तान् रामचः

धिष्टित\

तथापि तदीयगुणार्णवकंणैकदेशकोटितमांशकलामात्रमिद्मत्रभवता श्रोतव्यम् ॥ १७॥

ककुत्स्थकुलपर्यायकल्यार्णवकौस्तुभः॥ कौसल्यासुकृतवातकल्पकप्रसवोद्यः॥ ५०॥

निति यावत् । गणनायां संख्यायां दरिद्रं येषां तान् असंख्येयानित्यर्थः । गुणानां दया-दाक्षिण्यादीनां गणान् समुदायान्, गातुं सिवस्तरं वर्णयितुं, कः (पुमान्) ईष्टे समर्थों भवति ? कोऽपि नैवेखर्थः । 'ईश ऐश्वर्ये' इति धातोलंट् प्रथमपुरुषः । कुत एत-दित्यत आह—प्राचेसाद्या इति । प्राचेतसः वाल्मीकः "प्राचेतसश्चादिकविः स्यान्मैत्रावरुणिश्च सः । वाल्मीकः—"इत्यमरः । आद्यः प्रथमो येषां ते व्यास-वाल्मीक-पराशरप्रभृतय इत्यर्थः । न अवद्याः गर्हणीयाः अनवद्याः अनिन्द्याः प्रशंसनीया इति यावत् । "अवद्य-पण्य-वर्या—" इत्यादिना वदेर्नञ्जुपपदात् यत् । कवयः येषां श्रीरामगुणानां एकदेशस्य यितंविल्लेशमात्रस्य आकलनं वर्णनं तिस्मन्नपि न ईशाः न समर्थाः भवन्तीति शेषः । इतरे तु किमुतेत्यर्थः । एतेन श्रीराममाहात्म्यं सामप्रयेण वर्णयितुं ब्रह्मादयो देवा अपि न शक्तुवन्तीति सूचितम् । तदुक्तं श्रीमद्ध्यात्मरामायणे स्वयं ब्रह्मणेव—"श्रीरामचन्द्रमाहात्म्यं कृत्सं जानाति शंकरः । तदर्द्वं गिरिजा वेत्ति तदर्द्वं वेदयहं मुने । " इति । अत्र पूर्ववाक्यस्योत्तरवाक्यार्थहेतुलात् काव्यल्लिङ्गमलंकारः । इन्द्रवन्ना वृत्तम् । "स्यादिन्द्रवन्ना यदि तौ ज-गौ गः" इति तल्लक्षणम् ॥ ४९॥

तथापीति । तथापि श्रीरामगुणवर्णनस्याशक्यत्वेऽपि तदीयाः श्रीरामचन्द्रसंबन्धिनः ये गुणाः सौशील्याद्यस्तद्र्षो य अर्णवः समुद्रस्तस्य कणः लेशः तस्याप्येकदेशः किंचिदंशः तस्यापि कोटितमोंऽशः तस्य कला षोडशभाग एव कलामात्रं "कला तु षोडशो भागः" इति "मात्रं कात्स्नर्थेऽवधारणे" इति चामरः । मात्रशब्देन न लेतस्माद्धिकं मादशपामरजनैर्वक्तं शक्यत इति योतितम् । इदं वक्ष्यमाणं अत्रभवता पूज्येन, अथवा अत्र श्रीरामविषये भवता लया श्रोतव्यमाकर्णनीयम् ॥ १०॥

तदेवाहैकोनावेंशतिश्लोकै:—ककुत्स्थिति। ककुत्स्थस्य एतन्नाम्नो राज्ञः कुलं वंशः पर्यायः अन्यः शब्दः यस्य अर्थात् ककुत्स्थकुलक्ष्पो यः कलशार्णवः क्षीरसागरः तस्य कौस्तुभः एतन्नामा मणिः, पुनः कौसल्यायाः सुकृतन्नातः पुण्यपुञ्जः स एव कल्पकः कल्पवृक्षः तस्य प्रसवोदयः पुष्पोद्गमः । इत आरभ्य सर्वेषां श्लोकानां 'रमते मम तेजस्त्री रामः कामसमो हृदि 'इत्यनेनान्वयः । सर्वत्र रूपकालंकारः अनुष्टुप् वृत्तं च ॥ ५०॥

१ ' कणानामेकदेशलेश'. २ ' काकुत्स्थ'.

प्रौर्टपङ्किरथागारपरिष्कारहरिन्मणिः ॥
जानकीलोचनद्वन्द्वचकोरानन्दचन्द्रमाः ॥ ५१ ॥
संसारमार्गसंचारश्रान्तच्छायामहीरुहः ॥
सर्वराक्षसवेतालसमुचाटनमान्त्रिकः ॥ ५२ ॥
करुणारसकलोलकदम्बवरुणालयः ॥
तपोधनजनाकाङ्कातटार्कनवतोयदः ॥ ५३ ॥
विद्याविहरणोद्यानं विनयस्थानमण्डपः ॥
सौर्कम्यप्राभवोत्कर्षसमावेशनिवेशनम् ॥ ५४ ॥
सौजन्यवादान्यकयोः सामानाधिकरण्यभूः ॥
सौमुख्य-मुख्यभवनं सौहार्दैकवितर्दिका ॥ ५५ ॥

प्रौढेति । प्रौढः समर्थो यः पङ्किरथो दशरथः तस्यागारं गृहं तत्र यः परिष्कारो-ऽलंकारः । अत्र "संपरिभ्यां करोतौ भूषणे " इति सुद् । तस्य हरिन्मणिः मरकतमणिः । जानक्याः सीतायाः लोचनद्वन्द्वं नयनयुगलं तदेव चकोरः चकोर-पक्षी तस्य आनन्दकरश्चन्द्रमाः चन्द्रः ॥ ५१ ॥

संसारेति । संसारमार्गे संचारः भ्रमणं तेन श्रान्तानां (जनानां) छायामहीरुहः छायाकारको वृक्षः । ये राक्षसा वेतालाः पिशाचिवशेषाश्च तेषां समुचाटने निवारणे मान्त्रिकः मन्त्रवेत्ता । मन्त्रशब्दात् 'वेत्ति 'इस्रस्मिन्नर्थे ठक् प्रत्ययः ॥५२॥

करणेति । करणारसस्य दयारसस्य कल्लोलानां महातरङ्गाणां "महत्सूल्लोल-क लोलो " इत्यमरः । कदम्बानि समूहास्तेषां वरुणालयः सागरः । तप एव धनं येषां ते तपोधनास्तपिस्तानो मुनयः तेषां जनः समूहः तस्य यदाकाङ्गातटाकं इच्छारूपं सरोवरं तस्य नवतोयदः नवीनो मेघः ॥ ५३ ॥

विद्यति । विद्याविहरणस्य विद्याकीडायाः उद्यानमुपवनं, विनयस्थानस्य नीति-वसतेः मण्डपः । सीलभ्यं समता च प्रभोर्भावः प्राभवं प्रभुत्वं च तयोहत्कर्षस्याधि-क्यस्य समावेशनिवेशनं प्रवेशगृहम् ॥ ५४ ॥

सौजन्येति । सुजनस्य भावः सौजन्यं सज्जनत्वं च वदान्यस्य दातुः भावः वादान्यकम् दातृत्वं "योपधाद्धरूपोत्तमात्—"इति भावार्थे बुज्प्रत्ययः।तयोः, सामानाधिकरण्यभूः सहवासस्थलम् । एतद्धि दुर्घटं, यदेकत्र सुजनत्व—दातृत्वयोः सहवास इति । तस्माल्लोकोत्तरत्वमस्य योत्यते । सुमुखस्य भावः सौमुख्यं सुमुखत्वं, भावार्थे ध्यञ् । प्रसन्नवदनत्विमिति यावत् । तस्य मुख्यभवनं, सहदो भावः सौहार्दे प्रेम तस्य वितर्दिका वेदिका उपवेशनस्थलमिति यावत् । "स्थाद्वितर्दिस्तु वेदिका" इत्यमरः ॥ ५५ ॥

१ 'प्राचतपङ्कि'. २ ' सर्वपातकवेताल '. ३ ' पीयूष.' ४ 'तटाकवनतोयहर्हरी.' ५ 'विनयस्थान. '६ ' सौरभ्य. '७ 'प्रभवोत्कर्ष. '८ ' निवेशन:. '

अंद्धतोत्साहशक्तीनामसाधारणजीविका ॥
प्रसादलक्ष्म्याः प्रासादः प्रतापस्य परा गितः ॥ ५६ ॥
प्राणप्रतिष्ठा क्षिष्टानां प्रपन्नानां परायणम् ॥
अनपायसमृद्धीनामवगाहनदीर्घिका ॥ ५० ॥
जम्भशासनजीवातुर्जन्मगेहं जयश्रियः ॥
दुवीरघोरदारिद्यदवीकरखगेश्वरः ॥ ५८ ॥
तत्ताहकताटकादेहध्वान्तराजीवबान्धवः ॥
सुबाहुमत्तमातङ्गसंहारवरकेसरी ॥ ५९ ॥
भागवाग्रहदावाग्निपॅरिमार्जनिनिर्झरः ॥

अद्भुति । अद्भुताः आश्चर्यकारका ये उत्साहा वनवासादिकष्टभाक्लेऽपि खेदाप्रदर्शनरूपाः तेषां याः शक्तयः सामर्थ्यानि तेषां, असाधारणा असामान्या जीविका जीवनसाधनम् । न लेतादशः शक्तयः साधारणपुरुषे वस्तुं शक्नुवन्तीति भावः । प्रसादरूपा लोकानुप्रहरूपा या लक्ष्मीः संपत् तस्याः, प्रासादः भवनं, प्रतापस्य पराकमस्य परा गतिः उत्तमं प्राप्यस्थानम् ॥ ५६ ॥

प्राणिति । तथा क्रिष्टानां क्रेशयुक्तजनानां प्राणप्रतिष्ठा प्राणानां स्थितिसाधनं, प्रपन्नानां शरणागतानां परमुक्तममयनमाश्रयस्थानं, तथा अनपाया विनाशरहिताश्च ताः समृद्धयः संपत्तयस्तासां, अवगाहनस्य स्नानस्य दीर्घिका वापी "सरो वापी तु दीर्घिका " इत्यमरः ॥ ५०॥

जम्भेति । जम्भशासनस्य इन्द्रस्य रावणकृतस्थानभ्रंशादित्रासात् मृतप्रायस्थे-त्यर्थः । जीवातुर्जीवनौषधं, रावणवधात् पुनः स्वस्थानस्थापनात् । तथा जयिन्त्रियः जयसंपत्तेः अथवा जयेन या श्रीः शोभा तस्याः "शोभा-संपत्ति-पद्मासु लक्ष्मीः श्रीरिप गद्यते " इति विश्वः । जन्मगेहं उत्पत्तिस्थानम् । तथा दुर्वारं निवारियेतुमशक्यं अत एव घोरं भयंकरं यद्दारिद्रचं तद्रूपो यो दर्वीकरः सर्पः । "सर्पः पृदाकुर्भुजगः—" इत्यत आरभ्य " दर्वीकरो दीर्घपृष्टः " इत्यन्तोऽमरः । तस्य खगेश्वरो गरुडः ॥ ५८ ॥

ति । तत्ताद्दवताटकादेहः स चासौ ताद्दशः यज्ञादिशुभकर्मप्रध्वंसकः प्रसिद्धः ताटकाया एतद्भिधाया राक्षस्याः शरीरं तद्र्षो यो ध्वान्तोऽन्धकारः तस्य राजीव-वान्धवः सूर्यः । तथा सुवाहुरूपो यो मत्तमातङ्गः मत्तहस्ती तस्य संहारे विनाशे वरकेसरी महासिंहः "सिंहो मृगेन्द्रः पत्रास्यो हर्यक्षः केसरी हरिः" इत्यमरः ॥५९॥ भार्गवेति । भार्गवस्य परशुरामस्य आग्रहः रामस्य सीतापरिग्रहोत्तरं स्वनगरं प्रति

१ एतदर्द कचित्र दृश्यते. २ 'प्रसादस्य'. ३ ' शिष्टानां '. ४ ' परिवर्जन'.

विराधारुयदुरातङ्कविद्वावणमहोषधम् ॥ ६०॥ खर-दूषणिकम्पाकखण्डनैकपरश्चधः॥ दुर्मोचैनीचमारीचकीचकप्रबल्लानलः॥ ६१॥ गृध्रराजस्य नाकादिलोकाक्रमणवर्तनी॥ कबन्धमयकासारकवलीकरणातपः॥ ६२॥ शबरीचित्तकुर्मुद्शारद्ज्योत्स्त्रिकोद्यः॥ पावमानियशःकाशप्रकाशप्रकाशरदागमः॥ ६३॥

पुनरागच्छतः मार्गे समन्तानिरोधः तद्रूपो यो दावाग्निः तस्य परिमार्जने शमने निर्झरः जलप्रवाहः । " उत्सः प्रस्नवणं वारिप्रवाहो नीर्झरो झरः । " इत्यमरः । विराधः इति आख्या नाम यस्य सः विराधनामकराक्षसरूप इति यावत् । दुर्दुष्ट आतङ्को रोगः तस्य विद्राणे विनाशने महौषधम् ॥ ६०॥

खरेति । रवरश्च दूषणश्च तौ एतदारच्यौ राक्षसिवशेषौ । एतदुपलक्षणम् । तेन त्रिशिरादिच द्विश्वसहस्रराक्षसग्रहणम् । तद्र्पा ये किम्पाका विषवृक्षाः तेषां खण्डने तोडने एकपरश्वधः असहायः परशुः "द्वयोः कुठारः स्वधितिः परशुश्च परश्वधः" इत्यमरः । एकेनैव कस्यापि साहाय्यमन्तरा सर्वेषां विनाशः कृत इति द्योतनार्थमेक इति विशेषणम् । दुर्मीचः मोक्तुमशक्यः वधं विनेत्यूह्मम् । नीचश्व यो मारीचः राक्षसस्तद्व्रूपो यः कीचको वेणुस्तस्य प्रवलः प्रचण्डः अनलः अग्निः ॥ ६१ ॥

गृश्चेति । गृश्चाणां पिक्षिविशेषाणां राजा गृश्चराजः जटायुः तस्य "राजाहः-" इत्यादिना टच् समासान्तः । नाकः स्वर्गः आदिः प्रथमो येषां ते ये लोकाः ब्रह्म-वैकुण्ठादयः तेषामाक्रमणस्य गमनस्य वर्तनी एकपदी मार्गः "वर्तन्येकपदीति च" इत्यमरः । कबन्धमयः कबन्धनामकराक्षसरूपः यः कासारः सरः तस्य कवलीकरणे प्रसने शोषणे इति यावत् । आतपः सूर्यिकरणरूपः ॥ ६२ ॥

श्वरीति । शबर्याः कस्याश्चित् किरातकुलजाया भक्तायाः चित्तमेव कुमुदं चन्द्रविकासि कमलं तस्य शारदज्योत्स्निकोदयः शरत्कालीनचन्द्रिकोदयः । तथा पव-मानस्यापत्यं पुमान् पावमानिर्हन्मान् "अत इज्" इत्यपत्यार्थे इज् । तस्य यशः किर्तिरेव काशानि काशकुसमानि 'मोळ' इति महाराष्ट्रभाषाप्रसिद्धदर्भकुसुमानीति यावत् । —"ऽथो काशमित्रयाम् । इक्षुगन्धा पोटगलः पुंसि भूम्नि तु बल्वजाः" इत्यमरः । तेषां प्रकाशे उदये शरदागमः शरहतुप्रादुर्भावः । अत्र 'पावमानं शीलमस्येति पावमानि अतिशयेन पवित्रं यत् यशः तदेव काशकुसुमं तस्य प्रकाशे विकसने शरदागमः इत्यपि व्याख्येयम् ' इत्यत्रैव सुद्रितपुस्तके टिप्पणम् दृश्यते, तदिष साधु ॥ ६३ ॥

१ 'दुमोंचनीय.' २ 'कल्हार.'

प्रगल्भवालिजीमूतप्रोत्सारणसमीरणः ॥
सुप्रीवराज्यसामग्री सुदिनं काननौकसाम् ॥ ६४ ॥
दुर्निरोधधुनीनाथजाड्यरोगचिकित्सकः ॥
दुष्टनक्तंचरस्तोमधूमकेतुविजृम्भणम् ॥ ६५ ॥
कुम्भकर्णमद्गम्भोधिस्तम्भने कुम्भसंभवः ॥
बलीयोरावणप्राणपाषाणदलनौद्यानिः ॥ ६५ ॥
विभीषणस्य साम्राज्यविश्राणनसुरद्रुमः ॥
अयोध्यापुरनारीणामक्ष्णोरत्यद्भुतोत्सवः ॥ ६७ ॥

प्रगल्भेति । प्रगल्भः प्रौढश्चासौ वालिजीमूतः वालिरूपो मेघः " घन-जीमूत मुदिर—" इत्यमरः । तस्य प्रोत्सारणे विनाशे समीरणः वायुः "समीर—मारुत—मरुजगत्प्राण—समीरणाः " इत्यमरः । सुप्रीवस्य राज्यस्य सामग्री साहित्यसमृद्धिः, काननमरण्यमेवौकः स्थानं येषां ते काननौकसः संततं वननिवासिनो वानरा इत्यर्थः। तेषां सुदिनं उत्साहदिवसः ॥ ६४ ॥

दुर्निरोधित । दुर्निरोधः रोद्धमशक्यश्वासौ धुनीनाथः समुद्रः तस्य जडस्य मृदस्य भावः जाङ्यं मृदलं "गुणवचन-ब्राह्मणादिभ्यः-" इति भावार्थे ष्यञ् । अथवा डलयोः सावर्ण्यात् जलस्य भावः जाल्यिमिति विप्रहः । तदेव रोगः तस्य चिकित्सकः वैद्यः । "भिषग्वैद्यौ चिकित्सके " इत्यमरः । स्वसामर्थ्यप्रदर्शनपूर्वकं सागरस्य अहमेव महान् दुस्तरश्च दत्यादिरूपं जाङ्यमपाहरदित्यर्थः । तथा दुष्टाः ये नक्तंचरा राक्षसास्तेषां स्तोमस्य समृहस्य धूमकेतुः उत्पातसूचकं नक्षत्रं, तद्वत् विजृम्भणं भयप्रदर्शनम् ॥ ६५ ॥

कुम्भकर्णेति । कुम्भकर्णस्य मद एव अम्भोधिः समुद्रः तस्य स्तम्भने प्रति-ष्टम्भे नाशने इत्यर्थः । कुम्भसंभवः अगस्त्यः । बलीयानतिशयेन बलवान् यो राव-णप्राणः स एव पाषाणः शिला तस्य दलने भेदने अशनिः वज्रम् । "-वज्रमश्ली स्यात् कुलिशं भिदुरं पविः । शतकोटिः खरुः शम्बो दम्भोलिरशनिर्द्वयोः । " इत्यमरः ॥ ६६ ॥

विभीषणेति। विभीषणस्य रावणश्रातुः स्वभक्तस्य सम्राजो भावः साम्राज्यं मण्डलाधिपत्यमिति यावत्। "येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्येश्वरश्च यः। शास्ति यश्वाज्ञया राज्ञः स सम्राट् " इत्यमरः। तस्य विश्राणने दाने "—दानमुत्सर्जन-विसर्जने। विश्राणनं वितरणम्" इत्यमरः। सरद्रुमः कल्पतरुः। अयोध्यापुरनारीणां अयोध्या-नगरवासिस्त्रीणां अक्ष्णोः नयनयोः अत्यद्भुतः अतिचमत्काररूपः उत्सवः आनन्दः॥६०॥

१ 'महाम्भोधि.' २ 'दलने', 'दलनापितः '.

अभिषिक्तो यथावच वित्रष्ठाद्येमहिर्षिभिः ॥

रमते मम तेजस्वी रामः कामसमो त्हिदि ॥ ६८ ॥

अत्र किल पवित्रचिरतः कश्चिद्विपश्चिद्जस्त्रिमित्थमनुसंघत्ते ॥ १८ ॥

ध्यायामि राममिभरामिगरा मरन्दधारामदन्नमितराममरोर्विरामम् ॥

आराममद्भततरामलसदुणानाम्

घोरामयन्नमसुरामरवन्दिताङ्गिम् ॥ ६९॥

अभिषिक्त इति । अपि च महर्षिभिः विसष्ठार्यैर्वसिष्ठ-विश्वामित्रादिभिः, यथावत् वास्त्रविधिमनुस्त्य, राज्ये इति शेषः । अभिषिक्तः, एतादृशः कामसमः मदनतुल्यः तेजस्वी प्रशस्ततेजोयुक्तः "अस्-माया-मेधा—" इत्यादिना मत्वर्थे विनिप्रत्ययः । रामः मम हदि रमते क्रीडित । अहं तावत् भक्तयादिसाधनैः सकलप्राणिहृदयनिवासिनं तं जानामीति भावः । अत्र तावत् ' ककुत्स्थकुलपर्याय—' इत्यादिभिरेकोनविंशिति-श्लोकेः श्रीरामजन्मन आरभ्य रावणवधोक्तरं पुनरयोध्यामागत्य राज्याभिषेकपर्यन्तः श्रीरामायणकथार्थः सूचितः ॥ ६८ ॥

एवं समग्रं श्रीरामचिरतमुक्ला तत्स्तवने विद्वदनुमितं प्रदर्शयति—अत्रेति । अत्र श्रीरामविषये पवित्रं चिरतमाचरणं यस्य तथाभूतः कश्चिद्विपश्चित् एतद्वन्थः कर्ता वेङ्ककटाध्विरनामा पण्डित इत्यर्थः । अजस्रं सततं '' सततेऽनारताश्चान्तः संतताविरतानिशम् । नित्यानवरताजस्नम्—" इत्यमरः । इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण " इदमस्थमुः " इतीदंशब्दात् प्रकारार्थे थमुप्रत्ययः । अनुसंधत्ते अनुसंदधाति उच्चारयतीत्यर्थः । किलेति निश्चयेन।। १८।।

यदनुसंधत्ते तदेवाह—ध्यायामीति । अभिरामा मनोहरा चासो गीर्वाक् च तया वाङ्माधुर्येणेति यावत् । मरन्दस्य मकरन्दस्य " मकरन्दः पुष्परसो मरन्दोऽपि निग्यते " इति कोशः (१) धाराया मदं हन्तीति मदग्नः तं, मकरन्दमाधुर्यमपि तुच्छीकुर्वन्तमित्यर्थः । मदग्नमित्यत्र हन्तेः मूलविभुजादेराकृतिगणलात् कप्रत्ययः "हो हन्तेः—" इति कुलम् । तदुक्तम् सिद्धान्तको मुद्याम् "अमनुष्यकर्तृके च" इति हन्तेष्टिग्वधायके सूत्रे—'अथ कथं 'बलभदः प्रलम्बग्नः' 'कृतग्नः' शत्रुग्नः' इत्यादि मूलविभुजादिलात्सिद्धम्' इति । अरेः एतज्ञातावेकवचनम् । शत्रूणामित्यर्थः । विराम् नाशकम् । अत एव इता प्राप्ता रामा सीता येन तम् । सीतापहारकरावणादिशत्रुविनाशात् प्राप्तिक्षिमित्यर्थः । अतिशयेन अद्भुताः आश्चर्यावहाः अद्भुतत्रराः, अतिशायने तरप् च अमलाः निर्मलाश्च ते सद्भुणाः लोकत्रासावहशत्रुनिराकरण—लोकसुखोत्पादनादिरूपा सुन्दरगुणास्तेषाम् । अद्भुततरलममललं चैतद्विशेषणद्वयं गुणानां, न केवलमाश्चर्योत्पाद सुन्दरगुणास्तेषाम् । अद्भुततरलममललं चैतद्विशेषणद्वयं गुणानां, न केवलमाश्चर्योत्पाद

१ एतदर्इ कचिन्न दृश्यते.

दयासमुद्यालये मुद्धिकानने कानने
पलाशनपलायनप्रणियकार्मुके धार्मिके ॥
समीरजसमीडिते प्रविश चित्त मे सत्तमे
बलीकृतवलीमुखे मनुजधर्मिणि ब्रह्मणि ॥ ७०॥
अस्त्रामास तृणं प्रियाद्वहि तृणामास स्मरारेर्धनु—
दौरामास मुनेः शिलाऽपि नृवरामास स्वयं पादुका ॥

का एव गुणाः किंतु निर्मलाः कुत्रापि दूषणोत्पादनानर्हाः इतरलोकानुकरणार्हाश्च इति यावत् । अन्यथा केवलं गुणानामाश्चर्यावहलं दुष्टानां रावण-कुम्भकणीदीनामपि वर्तते स्म इति द्योतनार्थम् । ताहरागुणानां आरामं उपवनं, सकललोकानां सुखशान्त्युत्पाद-कत्वेनारामसाद्द्यम् । घोरा भयंकराश्च ते आमयाः संसारसंबन्धिनो रोगाश्च तान् हिन्त विनाशयतीति घो०-मयघं " घोरं भीमं भयानकम् " इति " रोग-व्याधि-गदामयाः " इति चाप्युभयत्रामरः । जन्म-जरा-मरणादिसकलप्रापित्वकदुःखन्वारकिमित्यर्थः । असुरा देलाश्च अमरा देवाश्च तैर्वन्दितौ अङ्गी चरणौ यस्य तथाभूतम् । रामं ध्यायामि मनिस चिन्तयामि । इन्द्रवज्ञावृत्तम् । लक्षणमुक्तं प्राक् (४९ श्लोकटीकायाम् ) ॥ ६९ ॥

द्येति । दयायाः समुदयस्य समुदायस्य " समुदायः समुद्यः " इत्यमरः । आलयं स्थानं तस्मिन् । काननेऽरण्ये वनवासे सत्यपीत्यर्थः । मुदा आनन्देन "मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोद – संमदाः । स्थादान न्दथुरान न्दः – " इत्यमरः । अधिकं उल्लासयुक्तं आननं मुखं यस्य तस्मिन् । पलं मांसं "अधः — स्वरूपयोरस्री तलं स्थाचामिषे पलम्" इत्यमरः " पलमुन्मानमांसयोः" इति रुद्धः । अद्यनं भक्षणं येषां ते पलादाना राक्षसास्तेषां पलायने विद्वावणे प्रणिय परिचययुक्तं समर्थमिति यावत् । कार्मुकं धनुः यस्य तस्मिन्, धर्मे चरतीति धार्मिकः तस्मिन् "धर्मे चरति" इति ठत्रः । बलीकृताः शिक्तयुताः कृताः वलीमुखा वानरा येन तस्मिन् । " क-पि-प्रवङ्ग-प्रवग-शाखामृग-वलीमुखाः । मर्कटो वानरः कीद्यः " इत्यमरः । समीरात् वायोः जात उत्पन्नः समीरजो मारुतिस्तेन समीडितः स्तुतः तस्मिन् । मनुजधर्मिणि लीलार्थे मनुष्यधर्मवित, वस्तुतस्तु ब्रह्मणि ब्रह्मस्वरूपे सत्तमे अतिशयसाधौ श्रीरामे इत्यर्थः । हे मे चित्त मन्मास, प्रविश प्रवेशं कुरु तं भजेल्थः । पृथ्वी वृत्तम् । लक्षणं पूर्वोक्तम् ( १२ श्लोकटीकायां कथितम् ) ॥ ७०॥

किंच—अस्त्रामासिति । हें भगवन् श्रीरामचन्द्र, प्रियायै सीतायै दृह्यतीति भूक् तस्मिन् सीताचरणाङ्गृष्टभेदके ऐन्द्रकाके इत्यर्थः । तृणं दर्भखण्डं अश्वामास अस्त्रदाचचार । अस्त्रशब्दात् "कर्तुः क्यङ्-" इति सूत्रस्थेन " आचारेऽवगल्भ-" इत्यादिवार्तिकात् ' आचारे ' इत्यनुवर्तमाने सति " सर्वप्रातिपदिकेम्यः जिः-

कुल्यामास महार्णवोऽपि कपयो योधांबभू वुस्तदा पोलस्त्यो मदाकांबभूव भगवन् त्वं मानुषामासिथाः ॥७१। अशिलाप्राणद्पदेरचराचरमुक्तिदेः॥ असर्वभूताभयदेरदार्वधनुरदेनैः॥ ७२॥ अब्रह्मास्त्रीकृततृणेरतृणीकृतरावणैः॥

अलं कातरदेवैस्तैरलङ्कापुरसाधकैः ॥ ७३ ॥

च्वा वक्तव्यः " इति वार्तिकेनाचारिकिपि तदन्तस्य धातुत्वात् तस्माल्लिङ्विवक्षाय च तिसम् परे अनेकाच्त्वादामि अस्तेरनुप्रयोगः, क्रचिद्धवतेरिप । एवमप्रेऽप्यूद्धम् तथा सीतास्वयंवरप्रसङ्गे इति शेषः । स्मरारेः शिवस्य धनुः तिस्मन् समये पणीकृत मित्यर्थः । तृणामास तृणवदाचचार । तत्रभवता तृणवद्धममित्यर्थः । शिलाऽपि पाषाणकृपापि मुनेगौंतमस्य दारामास स्त्रीबभूव । पादुका, भवतः इत्यर्थः । स्वय् नृणां मनुष्याणां वरः श्रेष्ठः " देवाद्वृते वरः श्रेष्ठे " इत्यमरः । राजा तद्वत् आच चारेति नृवरामास । वनवासगमनप्रसङ्गे भरताप्रहात् तस्मे समर्पितेत्यर्थः । भर तेनापि श्रीरामागमनपर्यन्तं राज्यं पादुकायां निवेद्य स्वयं प्रधानवत् आचिरतिमिति प्रसिद्धः । तथेव महार्णवः ससुद्रः अपि कुल्यामास अल्पा सिरिदेव बभूव । " कु ल्याल्पा कृत्रिमा सिरित् " इत्यमरः । श्रीरामस्य लङ्कागमनसमये तत्कोपाद् भीतः समुद्रः श्रुद्दरूप आसीदिति श्रीरामायणे । तथा कपयो वानराः योधांबभूवः योद्धार बभूवः । " भटा योधाश्च योद्धारः ।" इत्यमरः । पुलस्त्यस्य विश्रवसः अपल्यं पोलस्त्यो रावणः मशकांवभूव मशकवदास । युद्धे मशकवदनायासेन पराभूत इ त्यर्थः । त्यं श्रीरामश्च मानुषामासिथाः मनुष्यवद्धभूविथ । आसिथाः इति रूप् प्रामादिकम् । आसिथ इति तु साधु । शार्दूलिविकीिडतं वृत्तम् ॥ ७९ ॥

एवं चैतादशमहाप्रभावत्त्वाद्यदि भजनीयः स्यात्तार्हि श्रीराम एवेति द्योतयन्नेतत्त्र्यं करणं (अयोध्यावर्णनं ) उपसंहरति—अश्चिलेति । श्लोकद्वयस्यैकान्वयः । प्राण् जीवनं ददातीति प्राणदं शिलायाः अहल्यारूपायाः प्राणदं जीवनप्रदं उद्घारकमिति यावत् । तादशं पदं चरणः न भवति येषामित्यशिलाप्राणदपदास्तैः । तथा चरा चराणां स्थावरजङ्गमानां मुक्तिदाः कैवल्यप्रदाः न भवन्तीति तथाभूतैः । तथा सर्वभूतानां प्राणिनां अभयदाः न भवन्ति तैः । शर्वस्य शिवस्य "शिवः श्रूली महेश्वरः ईश्वरः शर्व ईशानः " इत्यमरः । धनुषः अर्दना भञ्जकाः न भवन्तीति तथा तैः तथा ब्रह्मास्त्रमिव न कृतं तृणं येस्तैः, न तृणीकृतः तृणवत्तुच्छीकृतः रावणः येस्तैः अत एव न साधितं लङ्कापुरं लङ्कानगरी येस्तथाभूतेश्व । अत एव कातरा भीरवश्व "अधीरे कातरस्त्रस्ते भीर-भीरुक-भीलुकाः " इत्यमरः । ते देवाश्व तैः । अत् पर्याप्तम् । ये तावदुपरिवर्णितानि लोकोपकारभूतानि कार्याणि कर्तु न शक्नुवन्ति देवा मा सन्त्रित्थर्थः । अनुष्ठुप् ॥ ७२ ॥ ७३ ॥

१ 'मशकी.' २ 'मासिथ. '३ 'परै. '

#### अथ गङ्गानदीवर्णनम् ६.

इति विमानं दक्षिणतः प्रस्थाप्य क्रशातुमुह्द्श्य— शिथिलितभवखेदा श्विष्ठवैकुण्ठपादा कृतविपदपनोदा कृप्तचित्तप्रसादी ॥ विमलतरतरङ्गा विश्वताम्भोधिसङ्गा विहितदुरितभङ्गा वीक्ष्यतामत्र गङ्गा ॥ ७४ ॥

कृशातुः उपेक्षणीयानि भागीरथीयानि पानीयानि किमिति वीक्षणीयानि ? ॥ १९॥

यतः---

येषां जिनश्चरणतस्तु हिरण्यहर्तु— दीषाकरेण गुरुदारविटेन मूर्धि॥

इति विमानं दक्षिणतः दक्षिणस्यां दिशि, दक्षिणशब्दात् सार्वविभक्तिकस्तिसः। प्रस्थाप्य नीला कृशानुमुद्दिस्य, आहेति शेषः।

रिश्थिलितेति । शिथिलतः विनाशितः भवस्य संसारस्य खेदः दुःखं यया तादशी । श्रिष्टौ आलिङ्गितौ आश्रिताविति यावत् । वैकुण्ठस्य विष्णोः पादौ यया तथाभूता । कृतः विपदां आपत्तीनां अपनोदो निवारणं यया तथाभूता । पुनश्च कृतः रचितः चित्तस्य प्रसादः प्रसन्नता यया तादशी । यस्या दर्शनमान्नेणैव मनः-संतोषो जायते इत्यर्थः । विमलतराः अतिशयेन निर्मलास्तरङ्गा वीचयो यस्याः सा तथाभूता । " भङ्गस्तरङ्ग किर्मिर्वा स्त्रियां वीचिरथोर्मिषु " इत्यमरः । विश्वतः प्रसिद्धः अम्भोधेः समुद्ररूपस्य पत्युः सङ्गः संगतिर्यस्याः सा । अत एव विहितः कृतः दुरितानां पापानां भङ्गः विनाशो यया तथाभूता च । अत्राह्मिस्थले गङ्गा भागीरथी नदी वीक्ष्यतां दृश्यतां, लयेति शेषः । मालिनी वृत्तम् । लक्षणमुक्तं प्राक् (३५ श्लोकटीकायाम् ) ॥ ७४ ॥

अथाह कराानुः — उपेक्षणीयानीति । उपेक्षितुं तिरस्कर्तुं योग्यानि उपेक्ष-णीयानि भागीरथीयानि गङ्गासंबन्धीनि पानीयान्युदकानि किमिति कृतो हेतोः वीक्ष-णीयानि अवलोकनीयानि ? अत्रोपेक्षणीयानीत्यस्य 'उप समीपे ईक्षणीयानि दर्शनी-यानि 'इति श्लिष्टार्थों मुद्रितपुस्तके मधुरसुब्बाशास्त्रिविरचितटीकायामुपलभ्यते । परं च स न युक्तः । 'वीक्षणीयानि ' इत्यग्रिमपदेनैव तदर्थलाभात् पुनरपि तथैवार्थकरणे श्लेषस्वरसाभावात् पुनहक्तिदोषापत्तेश्च ॥ १९ ॥

वीक्षणीयामावमेव दर्शयति—यतः—येषामिति । येषां गङ्गायाः इमानि

१ 'प्रमोदा'. २ 'विस्तृताम्भोधिसङ्गा'. ३ 'मौली'.

#### ब्रह्मोत्तमाङ्गभिद एव सहस्थितिश्च च्यातो लयो जलनिधौ किल गाङ्गवाराम् ॥ ७५ ॥

विश्वाव ॰ — शौन्तं पापम्। मन्द्मते किं मुकुन्द्पादारविन्द्निष्येन्दि नीं धुनीमपि निन्देसि ? ॥ २०॥

गाङ्गानि तादशानि च वारि उदकानि च तेषां, 'आपः स्त्री भूमि वार्वारि' इत्यमरः गङ्गोदकानामित्यर्थः । जनिरुत्पंत्तिस्तु " जनिरुत्पत्तिरुद्भवः " इत्यमरः । हिरण्यहर्तु सुवर्णचोरस्य चरणतः आचरणात्, जातेति शेषः । तथा ब्रह्मणः ब्राह्मणस्य उत्तमा शिरः " उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षं " इत्यमरः । भिनत्ति छिनत्तीति उत्तमाङ्गभित् तस् ब्रह्महन्तुरित्यर्थः । मूर्धि मस्तके " मूर्था ना मस्तकोऽस्त्रियाम् " इत्यमरः । गुरोर ध्यापकस्य दाराणां भार्यायाः विटेन जारेण "भार्या जायाऽथ पुंभूमि दाराः " इत्यमर:। " विटो ऽद्रौ लवणे षिद्गे (जारे) मूषिके खदिरेऽपि च " इति मेदिनी च अत एव दोषाणां आकरेण उत्पत्तिस्थानेन सह स्थितिः वासश्च। तथा लीयते एकीभूय अनेनेति लयः मैत्रीति यावत्। जलानां डलयोः सावण्यात् जडानां मद्यपानेन मत्तान निधौ समुदाये, ख्यातः प्रसिद्धः एव । किलेत्थैतिह्ये । अनेन भागीरथीजलानां पञ्च महापातकवत्त्वं सूचितम् । तथा चाह मनु:-" ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वेङ्गनागमः महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह " इति । अयमर्थस्लापाततः । वास्त वस्तु येषां गाङ्गवारां जिनः प्रादुर्भावः, हिरण्यहर्तुर्हिरण्यकशिपुनामकदैत्यस्य हन्तुः नामैकदेशे नामग्रहणात् हिरण्यशब्देन हिरण्यकशिपुग्रहणम् । विष्णोरिति यावत् चरणतः पादात्, ब्रह्मणः ब्रह्मदेवस्योत्तमाङ्गं पञ्चमिशरः तद्भिनति छिनत्ती तथाभूतस्य शिवस्येत्यर्थः । शिवेन हि ब्रह्मणः पञ्चमशिरिइछन्नमिति पुराणप्रसिद्धिः मूर्भि, गुरदारविटेन वृहस्पतिपत्नीविटेन दोषाकरश्चनद्रः तेन सह स्थितिश्च ख्य ता । जलनिधौ समुद्रे च लयः ख्यातः इति । एवं च विष्णुचरणोत्पत्या, शिवमस्त चन्द्रेण सह स्थित्या च परमपावनलं गङ्गाजलानां सूचितमिति ज्ञयेम् । अ श्लेषमूलका व्याजस्तुतिर्श्रेया । मुखनिन्दायाः स्तुतौ पर्यवसानात् । तदुक्तम्-" व्याजस्तुतिर्मुखे निन्दा स्तुतिर्वा रूढिरन्यथा" इति । अतः परं पूर्वकथितवृत्तान नामलक्षणं नैवोच्यते ॥ ७५ ॥

एवं कृशानृक्तं निन्दनमसहमान आह विश्वावसुः—शान्तमिति । शान् पापं पापवचनं नोचारणीयमित्यर्थः । हे मन्दमते मन्दबुद्धे, मुकुन्दस्य श्रीकृष्णस् पादारविन्दाचरणकमलात् निष्यन्दिनीं प्रस्रवन्तीं, अनेन तस्याः परमपावित्रयं सूचि तम् । धुनीं गङ्गानदीमपि किं कस्माद्वेतोः निन्दसि ? ॥ २०॥

१ एतत् क्रचित्पुस्तके नैव दृश्यते. २ 'मरन्दधारा'. ३ 'विनिन्दयसि'.

पर्य---

गाङ्गानि वारि गरुडध्वजपाद्पद्मा— दाविबेभृवुरपुनन् पुन्रिन्दुमौलिम् ॥ निन्युर्विचित्रममृतं सगरान्वयं च वेतोऽधिकं भुवि पवित्रतमं समं वा ॥ ७६ ॥

किंच-

सा सर्वतो मुखवती तिटनी सरागाम् मूर्तिविधेरिव बिभिति सरस्वतीं च ॥ भेदिस्त्वयान् बलिभिद्श्चरणारिवन्दा— दाद्या बभूव चरमा किल नाभिपद्मात्॥ ७७॥

निन्दानर्हलमेय प्रतिपादयति—गाङ्गानीति । गाङ्गानि गङ्गासंबन्धीनि वारि जलानि, रेफान्तोऽयं वार्शब्दः । गरुडः ध्वजे यस्य तस्य विष्णोरिखर्थः । पाद-पद्माचरणकमलात्, आविर्बभृष्ठः प्रकटीबभृष्ठः । नैतावदेव, अपि तु इन्दुश्चन्द्रः " चन्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः कुमुदबान्धवः " इत्यमरः । मौलो मस्तके यस्य तं शंकरिमत्यर्थः । अपुनन् पवित्रीचकुः । कालकूटदाहं शमयामासुरित्यर्थः । 'पूज् पवने ' इत्यस्मात् धातोर्लङ् प्रथमपुरुषबहुवचनम् । अपि च विचित्रं किपलमहामुनिशापात् अधोगतिरूपविचित्रदशापनं, सगरस्य राज्ञ अन्वयं वंशं च " संतितर्गोत्र-जनन-कुलान्यभिजनान्वयो । वंशोऽन्ववायः " इत्यमरः । अमृतं मोक्षं निन्युः प्रापयामासुः । तस्मात् उपर्युक्तप्रभावात्, इतः गङ्गाजलेभ्योऽधिकं, इत इत्यत्र सार्वविभक्तिकस्त-सिल् । भृवि पवित्रतममितशयपवित्रं वाथवा समं तुल्यमि न । अस्तीति शेषः । अपि तु अन्यानि सर्वाण्यपि तीर्थानि न्यूनान्येवेति भावः ॥ ७६ ॥

किंच — सेति । सर्वतोमुखवती प्रशस्तजलयुक्ता, प्राशस्त्ये मतुप् " पुष्करं सर्वतोमुखम् " इत्यमरः । यद्वा सर्वतः स्वर्ग-पाताल-भूलोकेषु मुखानि प्रवाहरूपेण प्रसरणानि यस्याः सा तथाभूता " मुखं निःसारणे वके प्रारम्भोपाययोरिप " इति मेदिनी । पक्षे सर्वतश्चतुःपार्श्वेषु मुखानि यस्याः सा तथाभूता च । सा प्रसिद्धा तटिनी नदी भागीरथीत्यर्थः । "तटिनी हादिनी धुनी" इत्यमरः । विधेः ब्रह्मणः मूर्तिर्देह इव रागेण रिक्तमा अनुरागेण च " रागोऽनुरागे लाक्षादौ मात्सर्यालोकयोरिप " इति वैजयन्ती । सिहता युक्ता तां सरस्वतीं नाम नदीं, वाणीं च " ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती " " चन्द्रभागा सरस्वती " इत्युभयत्राप्यमरः । विभिर्ति धारयित । उभयोभेदमाह — भेद इति । उभयोभीगीरथीब्रह्ममूर्त्योः आद्या प्रथमा भागगीरथी, विलिभित्ति बिलिभिद्विष्णुस्तस्य "सत्सू"— इत्यादिना किप्। चरणारविन्दात्

१ ' नातोऽधिकं.' २ ' बलिजितः.'

अपि च--

भागीरथीं प्राप्य बुधाः पितृम्यो जलाञ्जलिं साद्रमपयित्ति ॥ पापानि सर्वाणि ततः पितृणाम् भवन्यहो दत्तजलाञ्जलीनि ॥ ७८॥

अन्यच---

भागीरथीं यः पटुधीरुपास्ते
यथाऋतुन्यायत एष धन्यः ॥
देवत्वमत्य त्रिदिवे सुधायीम्
भागी रथीति व्यपदेशमेति ॥ ७९ ॥

चरणकमलात् बभूव उत्पन्ना । चरमा अन्त्या ब्रह्ममूर्तिरित्यर्थः । नाभिपद्मान्नाभिकम् लात् बभूव । इयानेव तु भेदः । किलेति निश्चये । उपमालंकारः ॥७७॥

नैतावदेव, अन्यदिष तन्महिलं शृण्विल्याह—अपि चेति—भागीरथीमिति बुधाः पण्डिताः शास्त्रतस्तन्माहात्म्याभिज्ञा इल्पर्थः । भागीरथीं प्राप्य गल पितृभ्यः जलाञ्जलिमुदकाञ्जले आदरेण पूज्यभावेन सिहतं यथा स्यात्तथा अपयिन् ददित । एवं कृते किं भवति तदाह—तत इति । ततः उदकाञ्जलिसमर्पणात्, पितृण् सर्वाणि पापानि दुरितानि, दत्तः समर्पितः जलाञ्जलिरुदकाञ्जलिः 'अद्यप्रभृति पितृणामस्माकं च न कोऽपि संबन्धः' इत्युक्ला जलनिक्षेपो यैस्तथाभूतानि भवन्ति अर्थात् अञ्जलिसमर्पणक्षण एव पितृणां सर्वाणि पापानि नश्यन्तीति भावः अहो इति विस्मये ॥ ७८ ॥

अन्यद्प्याह—भागीरथीमिति । यः पट्टी कुशला धीर्बुद्धिर्यस्य सः "स्त्रियाः पुंत्रद्भाषितपुंस्कादनूङ्—" इत्यादिना पट्टशब्दस्य पुंत्रद्भावः । भागीरथीं गङ्गां उपास्ते सेव भजते इति यावत् । उपपूर्वकस्य 'आस उपवेशने 'इत्यदादिकस्य लटि रूपम् । अ एव धन्यः पुण्यवान् " सुकृती पुण्यवान् धन्यः " इत्यमरः । एषः भागीरथ्युपासकः यथाकतुन्यायतः कतुन्यायमनतिक्रम्य स्वकर्मफलवशादिति यावत् । (१) देवविद्विरूपमेत्य प्राप्य, त्रिदिवे स्वर्गे, सुधायां अमृतमध्ये इत्यर्थः । भागी भागवान् रथी रथयुक्तः विमानयुक्त इति यावत् । इत्येवरूपं व्यपदेशं व्यवहारं एरि प्राप्नोति । अर्थात् भागीरथीं संसेव्य स्वर्गे लोके देवस्वरूपं संपाद्य विमानेन संचरति ते ज्ञेयम् ॥ ७९ ॥

१ ' सुराणां. '

किंच-

सरस्वत्याऽऽश्ठिष्टा सवितृतनयालिङ्गितझरा स्फुरदुच्छस्वच्छा प्रकृतिरिव भाति त्रिगुणभाक् ॥ तथाप्येषा दोषापनयनपदुः स्वाकलनया प्रगलमं संसारं प्रशमयति कंसारिपदभूः॥ ८०॥

किंच--

गाम्भीर्येण गदाधरस्य हृद्यं माधुर्यतस्तद्गिरम् श्वेतिस्ना च यशस्तदीयमनघं शैतल्यतस्तत्कृपाम् ॥

सरस्वत्येति । किंच कंसारेः श्रीविष्णोः पदाचरणाद्भवति उत्पद्यते इति कंसारिपदभः श्रीकृष्णचरणकमलोत्पन्ना भागीरथीत्यर्थः । सरस्वत्या रक्तया नद्या आश्रिष्टा आलिङ्गिता कृतसंगमेति यावत् । तथा सवितृतनया सूर्यकन्या यमुना-भिधा नीलवर्णा नदी तया आलिङ्गितः संगतः झरः प्रवाहो यस्याः सा तथाभूता । यमुनाप्रवाहसंगमितेत्यर्थः । स्वतस्तु स्फुरन् प्रफुल्लितः यः गुच्छः पुष्पस्तवकः स इव स्वच्छा ग्रुश्रवर्णा एषा पुरोदृश्यमाना गङ्गा, त्रीन् गुणान् सत्त्वरजस्तमोरूपान् , पक्षे ग्रुक्त-रक्त-कृष्णवर्णान् भजतीति तथाभूता । प्रकृतिरिव प्रपत्रोत्पादिका मायेव माति केवलं उपरितनरूपेण दृश्यते । भागवन्मायाया हि "आ्जामेकां लोहित-ग्रुक्त-कृष्णां " इत्यादिश्रुत्या " देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया " इति भगवद्गीतया च त्रिगुणत्वं प्रतिपादितम् । अन्ततस्तु न तथा, कृतः तदाह-तथापीति । यद्यपि त्रिगुणात्मिकेव भाति, तथापि दोषाणां प्रापत्रिकदुःखानां अपनयने निवारणे पटुः समर्था । पटुशब्दात् " वोतो गुणवचनात् " इति विकल्पात् डीषभावः । एषा भागीरथी स्वस्याः आकलनया सेवया, प्रगल्भं प्रौढं विस्तृतमिति यावत् । संसारं जन्म-जरा-मरणादिरूपं प्रशमयति विनाशयति । प्रकृतिस्तु संसारं जनयतीति भावः । तस्मादतुलमाहात्म्यवतीयमित्यर्थः ॥ ८० ॥

किंच इयं तावत्सर्वचेष्टितैः श्रीविष्णुमेवानुसरतीत्याह गाम्भीर्यंणिति । तस्य गदाधरस्य श्रीविष्णोरिति यावत् । पदाचरणात् भवन्ति उत्पद्यन्ते इति तत्पद्भुवः । सर्वनाम्नः प्रकृतपरामर्शकलात् तच्छब्दस्य गदाधरपदेन संबन्धः । इमे पुरोवर्तिनः वारां जलानां राशिः समुदायः समुद्रस्तस्य दाराः पत्नी गङ्गेत्यर्थः । दाराशब्दस्य पुंसि नित्यं वहुवचनत्वात् । "भार्या जायाथ पुंभृम्नि दाराः स्यातु कुटुम्बिनी " इत्यमरः । वाराशिरित्यत्र 'वार् राशिः ' इति स्थिते " रो रि " इति रकारलोपः । गम्भीरस्य निम्नस्य भावः गाम्भीर्य अगाधत्विमिति यावत् । "निम्नं गभीरं गम्भीरं " इत्यमरः । तेन गदाधरस्य विष्णोः ददयमन्तःकरणं, इत आरभ्य 'गिरम्' 'यशः ' इत्यादिसर्वपदानां 'अनुसरित ' इत्यनेनान्वयः । माधुर्यतः स्वादुतया,

१ 'पटुत्वाकलनया.'

नैर्मल्यातिशयेन तस्य धिषणां नित्यं प्रसादेन त— द्वक्त्रं चानुसरन्ति तत्पद्भुवो वाराशिदारा ईमे ॥ ८१॥

### अथ काशीवर्णनम् ७.

इति बद्धार्ञेलिरयतोऽवलोक्य सानन्दम्— काशी सकाशीभवदिन्द्रगेहसोधाय्रभागा बहुसप्तिनौगा ॥ इन्धे मयूखैरियमन्धकारव्युत्पत्तिशून्या शिवशेखरेन्दोः॥ ८२॥

तृतीयार्थे तिसः । तस्य विष्णोः गिरं वाणीं, श्वेतस्य शुक्कस्य भावः श्वेतिमा शुक्कः त्वेनेत्यर्थः । "वर्ण-हढादिभ्यः—" इति भावार्थे इमिनच् । तदीयं श्रीविष्णुसंबिष्धः अन्वषं निर्मलं, यशः कीर्तिं, शैतल्यतः शीतल्लेन, अत्रापि पूर्वसूत्रेण ध्याः प्रत्ययः । तस्य कृपां, नैर्मल्यस्य निर्मल्लस्य अतिशयेनोत्कर्षेण तस्य विष्णोः धिष्णां बुद्धि "बुद्धिर्मनीषा धिषणा " इत्यमरः । नित्यं प्रसादेन प्रसन्नतया, तस् भगवतो वक्तं मुखं च अनुसरन्ति अनुकुर्वन्ति । एवं च पूर्वोक्तसकलोदात्तगुण् विशिष्टलाद्भगवती भागीरथी दोषशल्यमपि नार्हति, किंतु संततप्रशंसामेर्वाहतीं सूचितमिति भावः ॥ ८९ ॥

एवं भागीरथीं स्तुला तिनवासस्थानभूतां काशीं वर्णयितुमाह इतीति । इले वमुक्तवा बद्धाञ्जलिः सन् अत्रतोऽवलोक्य दृष्ट्वा, सानन्दमानन्देन सहितं यथा तथ

आहेति शेषः।

कार्राति । सकाशीभवत् संनिधित्वेन विद्यमानं इन्द्रगेहं खर्गलोको येषां त हशाः सौधानां उपरितनगृहाणामग्रभागा यस्यां सा इति बहुत्रीहिगभीं बहुत्रीहिः तथा बहवः सप्तयोऽश्वाः नागा गजाश्व यस्यां सा तथाभूता । "घोटके वीति—तुरग तुरंगाश्व—तुरंगमाः । वाजि—वाहार्व—गन्धर्व—हय—सैन्धव—सप्तयः ।" इति "मतंगज्ञ गजो नागः" इति चामरः । तथा शिवस्य विश्वेश्वरस्य शेखरेन्दोर्मस्तकभूषणभृतचन्द्रवः "शिखास्वापीड-शेखरौ " इत्यमरः । मयूखैः किरणैः " किरणोऽस्वमयूखांश्च— इत्यमरः । अन्धकारस्य व्युत्पत्त्या उद्भवेन शून्या रहिता । भगवतः शंकरस्य निल् निवासात् तच्छिरःस्थचन्द्रकिरणैः सूर्याभावेऽपि प्रकाशयुक्तेत्यर्थः । इयं काशी नगः इन्धे प्रकाशते । ' वि इन्धी दीप्तौ ' इत्यस्माद्रधादेर्लट् ॥ ८२ ॥

१ 'इव.' २ 'साअलि:.' ३ 'नादा.'

कुशानुः — वर्यस्य किमेषापि तव स्तवास्पद्म् ? ॥ २१॥ पश्य—

ये मिर्ष्टान्नभुजो गजोत्तमहयारोहाः सुँगेहान्तरे मत्ताभिमहिलाभिरत्र विहरन्त्यामुक्तमुक्तास्त्रजः॥ ते घोरास्थियरा विराजदनडुद्वाहा विषाहारिणो नर्तिष्यन्त्यवशाः स्मशानिलया नीचैः पिशाचैः समम्॥ ८३॥

अथाह कृशानु:-वयस्येति । वयस्य भो मित्र " वयस्यः क्षिग्धः सवया अथा मित्रं सखा सुहत् " इत्यमरः । एषा काशीनगर्यपि, अपिना गर्हा चोत्यते । तव स्तवास्पदम् स्तुतिस्थानम् । किमिति प्रश्ने । इत्यापाततः । वस्तुतस्तु—एषा महामहिमवती काशी अपि तव स्तवास्पदं किम् ? तस्मात् लं धन्योऽसि ! तत्प्रभावस्य सामान्येन वक्तुमशक्यत्वादिति भावः ॥ २१॥

परयेति । स्तुतियोग्यलमयोग्यत्वं वेत्यर्थः ।

तत्रतावत्प्रथमं काशीनिवासिनां पारमार्थिकफलं निरूपयति—य इति। अत्र काश्यां ये जनाः मिष्टं षड्सयुक्तमत्रं भुक्तते इति मि०-भुजः । तथा गजोत्तमा हस्तिश्रेष्ठाश्च हया अश्वाश्व तेषु आरोह आरोहणं येषां तथाभूताः । अश्वादिष्वारुह्य नगरे परिभ्र॰ मन्त इत्यर्थः । किंच आमुक्ताः धृताः मुक्तास्रजो मुक्ताहारा यैस्ते तथा । अपि च सुगेहान्तरे शोभनान्तःपुरे मत्ताभिः यौवन-रूपादिभिरित्यर्थात् । महिलाभिः स्त्रीभिः ''स्त्री योषित्'' इत्यारभ्य ''वनिता महिला तथा '' इत्यन्तोऽमरः । सह विहरन्ति क्रीडन्ति । एवं विषयासक्तिचत्ता अपीति वास्तवोर्थः । प्रातीतिकस्तु एवं सुखिन इत्यर्थः । ते जनाः, परलोके इति शेषः । मुक्ताहाराणां स्थाने घोराणां भयंकराणामस्थ्रां धरा धारकाः, तथा गजाश्वादिस्थाने विराजन् शोभमानः अनड्वान् वृषमो वाहो वाहनं येषां ताहशाः। " उक्षा भद्रो बलीवर्दो ऋषमो वृषमो वृषः। अनड्वान् " इत्यमरः । तथा मिष्टात्रस्थाने विषाहारिणो विषमोजिनः, अन्तः-पुरस्थमुन्दरस्रीविलासस्थाने च स्मशानमेव निलयो गृहं येषां तथाभूताः स्मशान-निवासिनः सन्त इत्यर्थः । अवशाः उन्मत्ताः स्वतन्त्राश्च, नीचैः शुद्रैः, पिशाचैः ब्रह्म-राक्षस-मारीच-वेतालादिभिः समं सह, निर्वेष्यन्ति नृत्यं करिष्यन्ति । एवं च अत्रत्यसुखिजनानामप्येवंविधदुःखोत्पादिकेयमिति रभसार्थः । वास्तवस्तु पूर्वोक्त-प्रकारेण विषयासक्त लेऽपि केवलं काशीवासेनैव जनानां शंकरसारूप्यसंपादियित्री-त्यर्थः । विरोधालंकारः ॥ ८३ ॥

१ 'किमरे वयस्यैषापि तव स्तन्यपदम्.' २ 'मृष्टान्न.' ३ 'गजोद्धतहयारोहाः' ४ 'स्वगेहान्तरे.' ५. 'सक्ताभिः.'

काशीं मुहिश्य— 'दत्तं साधुमुदे यदेकमि तत् क्षेत्रप्रभावाद्भवेत् कामं कोटिगुणं भवान्तर' इति ख्यातं त्विय त्वास्थया॥ वासं प्राप्य मुहुर्बहूनि ददतो वासांसि जन्मान्तरे

लोका हन्त भजन्ति दिग्वसनतां हे काशि तुभ्यं नमः॥ ८४॥ वाराणिस त्विय सदैव सरोगभूमावारोग्यभूमिरिति काममलीकवादः॥ संतस्थुषां भवति यत्र वपुः सशूलं जन्मान्तरेऽपि कॅलभारवदुत्तमाङ्गम् ८५

एवं विश्वावसुमुक्ला काशीमुह्हियाह—दत्तमिति । हे काशि 'यत् यदि साधोः सत्पात्रस्य मुदे संतोषार्थं, एकमि न लिधकं दत्तमिति, तिर्हे तत् क्षेत्रस्य अर्थात् लदन्यप्रयाग-पुष्करादेः प्रभावात् माहात्म्यात्, भवान्तरे अन्यजन्मिन, कामं निश्चयेन कोटिगुणं दत्तापेक्षया कोटिसंख्ययाधिकं भवेत् संपद्येत ' इति ख्यातं पुराणादौ प्रसिद्धम् । लिय तु । वासं वसितं प्राप्य कृला, महुवारंवारं आस्थया 'अनेन दानेन जन्मान्तरे मुखिनो भवामः ' इत्यादिरूपया, बहूनि वासांसि एतदुपळक्षणम् । तेन महावस्र—सुवर्णादीनीत्यर्थः । ददतः सत्पात्रेभ्यः समर्पयन्तः ' दुदाञ् दाने । इत्यस्मात् लटः शत्रादेशः । "नाभ्यस्ताच्छतुः " इत्यभ्यस्तलात्रुमभावः । ते लोकाः जन्मान्तरेऽन्यजन्मिन दिग्वसनतां दिगम्बरतां भजन्ति प्राप्नुवन्ति । अर्थात् वस्नहीना दिरद्वा भवन्तीति भावः । इति प्रातीतिकोऽर्थः । वास्तवस्तु दिग्वसनतां नाम शिवसारूप्यं प्राप्नुवन्तीति । तस्मात् तुभ्यं नमः । प्रातीतिके दूरत एव लां नमस्तुर्भः, न तु लिय वासं कर्तुमिच्छाम इति । वास्तवे तु एवं शिवसारूप्यप्रदाये तुभ्यं नमः, लन्माहात्म्यस्य दुराकलनीयलात्केवलं नमाम एवेत्यर्थः । इन्तेत्यानन्दे विषादे वा ॥ ८४ ॥

काशीनिवासिनो जनास्ताविद्गम्बरलं प्राप्नुवन्तीत्येतावदेव न, किंतु अन्यदिष् प्राप्नुवन्तीत्याह—वाराणसीति । हे वाराणिस काशि, "अम्बार्थ-नयोः—" इति वाराणसीशब्दस्य संबुद्धौ इस्वलम् । सदैव संततमेव रोगेण शीतादिना सिहता सरोगा ताहशी भूमिः यस्यां तस्याम् । वस्तुतस्तु सरः गङ्गाप्रवाहरूपं गच्छित प्राप्नोत्तीति सरोगा तथाभूता भूमिर्यस्यामित्यर्थः । तस्यां लिय आरोग्येण रोगराहित्येन युक्ता भूमिः इति कामं अत्यन्तं निश्चयेनेति यावत् । अलीकवादः असत्यवचन-मित्यर्थः । " अलीकं लिप्रयेऽनृते " इत्यमरः । वास्तवस्तु अः विष्णुर्विन्दुमाधवरूपः "अकारो वासुदेवः स्यात्" इत्येकाक्षरः । रेण नेत्राग्निना युक्तः उः शिवः अर्थात् विश्वेश्वरः तौ अरौ, " रश्च कामेऽनिले वहौ " इति, " उकारः शंकरः प्रोक्तः" इति चैका-क्षरः । तौ गच्छतीति अरोगा तस्याः भावः आरोग्यं तेन युक्ता भूमिरिति अलीकवादः किमिति काकुः। अपि तु नैवालीकमित्यर्थः। तथाहि—यत्र लिय संतस्थुषां स्थिता—

१ 'अन्यच.' २ 'त्वयीत्याख्यया.' ३ 'भूरिति निकाम.' ४ 'जडभाववत्,' 'जलभाववत्.'

विश्वावसुः—अनिपुणिधषण गुणमिष किमिति दोषीकरोषि? यदेतन्नगरवासिना भोगिनाऽपि योगिनामप्राप्यं शिवसारूप्यमाप्यते २२ अत्र देहमपिवत्रमपास्यन्नच्छमुच्छिति वपुः किल यस्य।। लोचने शुचिरवाप्तिनिटाले मस्तके हरिपदाम्बु जटाले।। ८६॥ अदःपुरवासिनामन्याप्येषा धन्यता॥ २३॥

नां, संपूर्वकात् 'ष्टा गतिनिवृत्तों' इत्यस्माद्वातोर्भृतसामान्यविवक्षायां लिटि "क्षसुश्र" इति च कसो " वसोः संप्रसारणम् " इति संप्रसारणम् । वपुः शरीरं, जन्मान्तरे-ऽन्यजन्मन्यपि किमुतास्मिन् जन्मिन । शूलेन शूलरोगेण पक्षे शूलायुधेन सहितं भवति । उत्तमाङ्गं मस्तकं च जलभारवत् शैत्यरोगयुक्तं, पक्षे जलस्य गङ्गाजलस्य भारेण युक्तं भवतीति । एवं च सर्वथा शिवसारूप्यमेव प्राप्नोतीति भावः । इति वास्तवोर्थः । अत्रापि व्याजस्तुतिरलंकारः ॥ ८५ ॥

एवं कृशानुप्रोक्तमर्थं दूषणपरतयैव संगृह्याह विश्वावसुः—अनिपुणिति । अनिपुणा सदसिद्विवेकविधुरा धिषणा बुद्धिर्यस्य तत्संबोधने हे अनिपुणिधषण मन्द-बुद्धे, वाराणस्या इति शेषः । गुणमपि किमिति कस्माद्धेतोरित्यर्थः । दोषीकरोषि दूषणयुक्तमिव करोषीत्यर्थः । यत् यस्मात्कारणात् एतन्नगरवासिना काशीपुरिनवासिना, भोगिना ह्यादिविषयभोगवतापि किमृत वैराग्यादियुतेन जनेन, योगिनां यमिनयमासनाद्यष्टाङ्गयोगयुक्तानामपि अप्राप्यं प्राप्तुमशक्यं, शिवस्य विश्वेश्वरस्य सहूपस्य तुल्यहूपस्य भावः साहृष्यं शिवसमानहूपतेत्यर्थः । आप्यते प्राप्यते ॥ २२ ॥

शिवसारूप्यमेवोपपादयति—अत्रेति । अत्र काइयां, जन इति शेषः । अपवित्रं विषयासत्त्रयादिना मलमूत्रादिसंबन्धेन वा अपवित्रं देहं अपास्यन् त्यजन् सन्, अच्छं स्वच्छं पवित्रमिति यावत्। वपुः शरीरं ऋच्छिति प्राप्नोति । किलेति निश्चये । यस्य शरीरस्य अवाप्तं प्राप्तं निटालं भालं येन तथाभूते भालदेशस्थिते इत्यर्थः । लोचने नेत्रे शुचिरिपः । अस्तीति शेषः । "अप्निवैश्वानरः-" इत्यतः "शुचिरिपत्तम्—" इत्यन्तोऽमरः । जटां लाति धारयतीति जटालं तिसम् जटायुक्ते इत्यर्थः । मस्तके शिरित हिरिपदाम्बु विष्णुचरणसंबन्धि उदकं, अर्थात् गङ्गोदकं, वर्तते इति शेषः । 'अपास्यन्' 'ऋच्छिति' इति चवर्तमानकालिनेर्देशेन शरीरत्यागक्षणे एवोक्तविधं शिवसारूप्यं प्रतीयते ॥ ८६ ॥

नैतावदेव अन्यदिष तन्महिलमाह—अद् इति । अदःपुरिनवासिनां अमु-िष्मन् पुरे काश्यां निवसन्तीति तथाभूतानां, अन्या पूर्वोक्तसारूप्यप्राप्तेरितरा, एषा वक्ष्यमाणरूपा धन्यता महत्त्वम्, अस्तीति शेषः ॥ २३ ॥

१ 'गुणोदयामि किमिति,' 'गुणान् किमिति.' २ 'योगिनां प्राप्यं,'
'योगिनामप्यप्राप्यं.'

प्रदोषवत्प्राप्त इह प्रदोषनटोऽन्धकारिव्यपदेशमेति । प्रकाशयत्येष हि तारकोद्यद्वर्णानृणां कर्णनभःप्रदेशे ॥ ८७ ॥ इति गङ्गातीरजनपदं कृत्स्नमवेक्ष्य साञ्जलिबन्धम्— प्रातः प्रातजीन्हवीवारि भक्त्या गाहं गाहं कृष्तेनित्यिक्रियेभ्यः । पुष्पेराद्यं पूरुषं पूजयच्द्यः पूतात्मभ्यो भूसुरेभ्यो नमोऽस्तु ॥८८

का सा धन्यतेत्याकाङ्क्षायामाह—प्रदोषवदिति । इह काऱ्यां प्रदोषवत् रज नीमुखवत् सायंकालवदिति यावत् । ''प्रदोषो रजनीमुखम् ।'' इत्यमरः। प्रदोषे साय काले नटति नृत्यतीति प्रदोषनटः एषः शिवः प्राप्तः । अन्धकस्य एतनामः कस्यचि द्दैत्यस्य अरि: शत्रु:। पक्षे अन्धकारः ध्वान्तं अस्मिन्नस्तीति अन्धकारी मलर्थांय इनि: इति व्यपदेशं लक्ष्यं अभिधानमिति यावत् । एति प्राप्नोति । अपि च नृणां मर्त्यान देहावसाने इति शेषः । कर्णनभः प्रदेशे श्रोत्रान्तर्गताकाशदेशे, पक्षे किरति सर्व यसरति व्याप्नोतीति यावत् । कर्णः व्यापकः, उभयत्रापि "कृ-वृ-जृ-सि-" इत्यायुण दिसूत्रेण यूप्रत्ययः। तस्य बाहुलकात् केवलो नकारादेशश्च । स चासौ नभःप्रदेश आकाशदेशः तस्मिन्, तारयति जन्म-जरा-मरणादिदुःखेभ्य इति तारः स एव ता कः खार्थे कः । तस्मिन् उद्यन्तः उपदेशरूपेण प्रकटीभवन्तः वर्णाः अकारोकारमक ररूपास्तान् । " वर्णो द्विजादौ शुक्लादौ सुतौ वर्णे तु वाक्षरे " इत्यमरः । पक्षे ता काभ्यो नक्षत्रेभ्यः उद्यन्तः वर्णाः प्रभारूपास्तान्, प्रकाशयति उपदेशरूपेण कथर्या पक्षे प्रकटयति च । केचित्तु तारकशब्देन राममन्त्रं गृह्गन्ति, तत्तु वैष्णव-रामानुर्ज यादिमतानुसारेण योजनीयम्।अस्यापि श्रीरामायणे शिववाक्यं प्रमाणभूतम्। यथा " अहो भवन्नाम जपन् कृतार्थों वसामि काऱ्यामनिशं भवान्या । मुमूर्षमाणस्य विस् क्तयेऽहं दिशामि मन्त्रं तव राम नाम" इति । काशीखण्डेऽपि-"पेयं पेयं श्रवणपुट रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम् । जल्पन् जल्पन् प्रकृतिि कृतौ प्राणिनां कर्णमूले वीथ्यां वीथ्यामटित जटिलः कोपि काशीनिवासी इति च॥ ८७॥

इतीति । इत्येवमुक्त्वा गङ्गातीरजनपदं भागीरथीतीरस्थदेशं, कृत्स्रं सर्वे " अ समं सर्वम् । विश्वमशेषं कृत्स्रं " इत्यमरः । अवेक्ष्य दृष्ट्वा, अञ्जलिबन्धेन करसंपुटे सहितं साञ्जलिबन्धं यथा तथा । आहेति शेषः ।

प्रातः प्रातिरित । प्रातः प्रातः प्रतिप्रातःकाले " निख्वीप्सयोः " इति निखार्थे द्विलम् । जान्हवीवारि गङ्गोदकं, भक्त्या आदरेण गाहं गाहं स्नात्वा स्नात्वा 'गा विलोडने ' इत्यस्मात् आभीक्ष्ण्ये णमुल् । क्रुप्ताः कृताः आचरिता इति यावत् । नित्य अकरणे प्रत्यवायसाधकाः कियाः सन्ध्यादिकाः यैस्तेभ्यः, तथा आयं स्प्टेरिप पृ वर्तमानं पूरुषं शंकरं विश्वनाथमित्यर्थः। पूजयन्त्यः अर्चयन्त्यः, अत एव पूतः पवित्र आत्मा चित्तं येषां तथाभूतेभ्यः । " पवित्रः प्रयतः पूतः " इत्यमरः । " आत्म

१ 'व्यपदेशमनते.' २ ' प्राप्तनित्यित्रियेभ्यः.'

कु०—िकमेतदेशवासिनोऽपि ब्राह्मणाः केवलं कलिमाहात्म्याकलि-तशास्त्रीयचर्याविपर्यया भवता नमस्क्रियन्ते १ पश्य तावत् प्रायेणास्य काशीदेशजनस्य सुचर्याविपर्यासम् ॥ २४॥

शक्षेत्रीवित शास्त्रमुज्झित परं शूद्राहतैरम्बुभिः स्नात्यांचामित देवताः स्नपयित स्वरं पचत्योदनम् ॥ उच्छिष्टान्न विभेति याति यवनैरुच्चावचैः सङ्गतिम् मातङ्गान्निकटं गतानगणयन् मार्गान् मुहुर्गाहते ॥ ८९ ॥

कलेवरे यत्ने खभावे परमात्मिन । चित्ते धृतौ च " इति च धरणिः । भूसुरेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः नमः अस्तु ॥ ८८ ॥

ब्राह्मणस्तुतिमसहमान आह कराानुः—िकमिति। एतेह्शवासिनः गङ्गातीरिनवा-सिनः केवलं भृशं किलमाहात्म्यात् किलयुगप्रभावात् आकितः स्वीकृतः शास्त्रीयायाः श्रुति-स्मृतिविहितायाः चर्यायाः आचारस्य विपर्ययो वैपरीत्यं यैः तथाभृताः, अर्थात् विहितमकुर्वन्तः प्रतिषिद्धं कुर्वन्तश्च, तेऽपि ब्राह्मणाः भवता नमस्क्रियन्ते किम् ? आश्रयमिदमिति भावः। कुत एतदिति चेत् प्रत्यक्षमेव पश्येत्याह—पश्य ताविदिति। अस्य काशीदेशजनस्य प्रायेण सुचर्याविपर्यासं स्वाचारवैपरीत्यं पश्य तावत् । इदानीमेव मया कथ्यमानमवधारयेत्यर्थः । प्रायेणत्यनेन शास्त्रविहिताचरणस्य क्वाचित्कं स्मूचितम् ॥ २४ ॥

तदेवाह—शस्त्रेरिति । काशीनिवासिब्राह्मण इति शेषः । अत्र सर्वत्र जातावेक-वचनम् । सन्नैः आयुधधारणैः, जीवित उपजीविकां करोति । ब्राह्मणस्यापत्काळं विना शस्त्रप्रहणिनिषेधादेतदयुक्तमिति भावः। तथा परं स्वधम्भूतलादुत्कृष्टं, शास्त्रं वेदाध्यय-नादिकं उज्झिति त्यजति । अपि च श्रुद्वाहृतैः श्रुद्वेणानीतैः अम्बुभिः उद्कैः, स्नाति स्नानं करोति, आचामित आचमनं करोति, देवताः देवानिष स्नपयति अभिषिञ्चिति, किंच स्वैरं यथा तथा ओदनमन्नमिष पचिति । एतत्तु अतीवावद्यमिति भावः। तथा उच्छिष्टात् उच्छिष्टभक्षणात् न बिभेति । तदिष भक्षयतीत्यर्थः। उच्चावचैः अनेकविधैः यवनैः नीचम्लेच्छादिजातीयैर्जनैः सह संगतिं सहवासं तैः सह स्पर्शनभाषणादिकं, याति प्राप्नोति, करोतीति यावत् । नैतावदेव, किंतु निकटं गतान् समीपं प्राप्तानिष ''समीपे निकटासन्न—'' इत्यमरः । मातङ्गान् चाण्डालान् ''चाण्डाल-प्रव- मातङ्ग-दिवाकीर्ति-जनंगमाः'' इत्यमरः । अगणयन् तेषां स्पर्शास्पर्शविचारमकुर्वन् , मुहुर्वारंवारं मार्गान् गाहते मार्गेषु इतस्ततो श्रमतीत्यर्थः । एवं चैतत्सर्वे ब्राह्मणाचारविरुद्धित्यर्थः ॥८९॥

१ 'स्नात्वा.' २ ' निकटागतान्.'

किंच---

प्रातहिन्त कृतास्रवोऽपि रजकस्पृष्टान् जडो रासभै-रूढान् धारयते पटाननुदिनं धृत्वा बहिर्गच्छति ॥

गत्वा म्लेच्छमुखाशुचीन् स्पृशति च स्पृष्ट्वापि न स्नात्यहो

नस्नातोऽप्यथ भुङ्क एष चपलो भुक्तवापि न बीडित ॥ ९० ॥ अपि च—

नीचैर्दुर्यवनैः शुनीभिरिष वा निःशङ्कमालोकितम् भुद्गेः पङ्किविदूषकैः सह नरैरज्ञातवेदाक्षरैः ॥ मद्यास्वादनमत्तचित्तजनतामोहाय भीहानितैः

कर्माण्यारभते श्रुति-स्मृतिवचोदूराण्यसाराण्यहो ॥ ९१॥

नन्वयं जनः प्रातः लानं करोति तेन सर्वदोषक्षपणं भवतीति चेत्तत्राह — प्रातरिति । किंच अयं जनः प्रातः प्रातः काले कृतः आप्रवः गङ्गालानं येन तथाभूतोऽपि "समे आप्राव आप्रवः। लानं " इत्यमरः। रजकस्पृष्टान् रजकेन कृतस्पर्शान्
प्रक्षालितानिति यावत्। किंच रासभैर्गर्दभैः ऊढान् धृतान् गर्दभवाहितानित्यर्थः।
पटान् वस्त्राणि अनुदिनं प्रतिदिनं, न लेकदिनमपि, धारयते। नलेवमपि। किं तु धृला
बहिर्भ्रमणार्थमित्यर्थः। कार्यार्थे वा गच्छति। गला च म्लेच्छमुखाञ्चनेन् म्लेच्छ-यवनप्रमुखान् अपवित्रजनान् स्पृशति। स्पृशतु नाम कार्यार्थे, का वा हानिरिति चेत्तत्राह-स्पृष्ट्वापि न स्नाति स्नानमपि न कुरुते। अत एव जडः मूर्खः, चपलः चाञ्चल्ययुक्तश्व
एषः नस्नातोऽपि, अत्र नज्राब्दस्य "सह सुपा" इति समासः। नैकघेत्यादिवत्। अथ
भुङ्गे भोजनं करोति। भुक्लापि च न व्रीडित न लजते। अत्र रजकस्पृष्ट-रासभोढपटघारण-बिहर्गमनाद्यनेकलज्ञाकारणसत्त्वेऽपि लज्ञारूपकार्यस्यावर्णनाद्विशेषोक्तिरलंकारः। " विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः" इति तल्रक्षणात्॥ ९०॥

नन्वेते राजाधिकारिणस्तस्माद्राजकार्यव्यापृतलात्र तेषां स्वकर्मकरणेऽवकाराः परं तु ये केचित्तद्धिकाररहितास्ते तु स्वकर्म कुर्वन्त्येवेति चेत्तत्राह—अपि च—नीचेरित्यादि । अत्रस्य जन इति शेषः । नीचेः हीनजातीयेः दुर्यवनेः दुष्टम्ले-च्छेः, तथा ग्रुनीभिः श्रस्त्रीभिरिप वा, आलोकितमवलोकितं, अन्नादिकमिति शेषः । नैतावदेव, अपि तु अज्ञातं वेदस्य अक्षरमिप किमुत मन्त्रादिकं यैस्तैः, अत एव मय-पान—मांसाशनादिशास्त्रनिषद्धकर्माचरणात् पङ्किविदूषकैः पङ्किवाह्यर्भेः सह निःशङ्कं कस्यापि लोक-शास्त्रादेः शङ्कारहितं यथा स्यात्तथा, भुङ्के । भोज्यानं चाण्डाला-दिभिनं द्रष्टव्यमिति हि धर्मशास्त्रम् । तदाह मनुः— " चाण्डालश्च वराहश्च कुकुटः श्वा तथैव च ।। रजस्वला च षण्डश्च नेक्षेरन्नश्चतो द्विजान् " इति । दृष्टे किं भवति

१ ' वेदाक्षरः. ' २ ' इानतः. ' ३ 'असाराणि च.'

अपि च-

कन्यां कामप्युदृह्य प्रविजहदुदयद्यौवनामज्ञ एनाम् द्रव्याशापाशकृष्टो भ्रमति चिरतरं हन्त देशान्तरेषु ॥ अन्योन्या श्रेषवाञ्छाविगछितवयसोरात्तमाछिन्यमत्यो-

र्दम्पत्योर्व्याकृतैवं हतविधिरुभयोर्लोकयोश्शोकयोगम् ॥ ९२ ॥ अपि च—

नाऽधीतेऽत्र जनो यदि कश्चिदधीते राते सहस्रे वा ॥

तदाह—" घ्राणेन सूकरो हिन्त पक्षवातेन कुकुटः । श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शेनावर-वर्णजः " इति । किं च नैतावदेव कृत्वा स उपरमिति, किं तु मद्यस्य मिदरायाः आस्वादनेन पानेन मत्तं विवेकसून्यं चित्तं यस्यास्तथाभूतायाः जनतायाः जनसमूह-स्य मोहाय 'किमयं ब्राह्मणः कर्मठः, योग्योऽयं, अस्मै एव दानादिकं देयम्' इति मो-होत्पादनं कर्तुं, अत्र " कियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः " इति चतुर्थी । भीहा-नितः ऐहलौकिक—पारलौकिकभयं संत्यज्य, " त्यब्लोपे कर्मण्यधि—" इति पञ्चमी । तदर्थे च तिसः । श्रुति-स्मृतिवचोदूराणि वेदशास्त्राभ्यामविहितानि तत्र निषिद्धानीति वा। अत एव असाराणि तुच्छानि फलरहितानीति यावत् । कर्माणि आरभते करोति आचरतीत्यर्थः । अहो इत्याश्चर्ये ॥ ९१ ॥

अपि चेति । अन्यद्पि निन्दां कर्म श्टिण्वत्याह—

कन्यामिति । अज्ञः शास्त्रविधिमजानन् अत एव कामि या काचित् स्वमनसे तेचेत तामित्यर्थः । न तु कुल-शीलसंपनाम् । कन्यां उद्द्य विवास, अथ च उद्यत् रिपयमानं यौवनं तारुण्यं यस्यां तथाभूतां एनां कन्यां, अन्वादेशत्वात् "द्वितीयादौन्त्येनः" इत्येनादेशः । प्रविज्ञहत् गृहे एव त्यजन् सन् , द्रव्याशापाशकृष्टः द्रव्यसंपाद्वित्याः सन्नित्यर्थः । देशान्तरेषु परदेशेषु चिरतरं अतिचिरकालपर्यन्तं अमिति अटित । हन्तेति खेदे । अमतु नाम देशान्तरेषु, ततः पुननिंग्नतौ भवेदेवोभयोः संगम् ति चेत्तनाह—अन्योन्येति । अन्योन्यस्य परस्परस्य य आक्षेषः आलिङ्गनं तस्य पञ्चेषेव न तु उपभोगेन, विगलितं नष्टं वयस्तारुण्यं ययोस्तयोः । अत एव आत्तं । अञ्चयेन न तु उपभोगेन, विगलितं नष्टं वयस्तारुण्यं ययोस्तयोः । अत एव आत्तं । अत्योगेन्यते वायापती भार्यापती च तौ " इत्यमरः । एवमुक्तान्योः इहलोके संगमाभावात् परलोके च अर्कर्मकरणात्, शोकयोगं शोकसम्बन्धं, प्रकृत अकरोत् । ' इकृत् करणे ' इत्यस्तात् कर्तरि छङ् " हस्तादङ्गात् " इति । छक् । ' व्यादित ' इति पाठे ' दम्पत्योः ' इति षष्टी प्रामादिकी ॥ ९२ ॥ अपि च—नेति । अत्र अस्मिन् देशे कोऽपि जनः नाधीते वेदशाश्चाद्यध्ययनं

१ ' व्यादितेवम्.'

दुस्तर्केषु श्राम्यति दूरीकुरुते श्रुति-स्मृतिस्रुतर्कान् ॥९३॥ वि० कष्टमरे ब्राह्मणनिन्दां श्रुण्वतः कम्पते मे हृदयम् ! यस्त्व-योपन्यस्तः सर्चयाविपययः स एष कलेरेव दोषो न ब्राह्मणानाम् । कलौ युगे कार्तयुगं चारित्रं कुत्रे नाम संभाव्यते १ दुरितलितकोपद्मौतात्मा दुर्जयः खलु कलिः ॥ २९॥

पर्य--

हर्म्यस्थानमधर्मकर्मविततेर्दुर्मानधर्मासनम् शास्त्रस्तोमललाटभूलिपिलयः शान्तिः सवानामपि ॥ सर्वीम्नायवचस्समापनदिनं संस्था सदचीविधे-रथीशाजनिभूरभूदिह महानथीवहोऽयं कलिः ॥ ९४ ॥

न करोति, यदि कश्चित् एकाकी, शते शतबाह्मणेषु, सहस्रे सहस्रबाह्मणेषु मध्ये वा, अधीते अध्ययनं करोति चेत्, तदा सः दुस्तर्केषु चार्वाक—गौतमादिप्रणीतेषु शास्त्रेषु, आत्म-परमात्मपराङ्मुखेषु देहाकाशाद्यात्मप्रतिपादकेषु, श्राम्यति परिश्रमं करोति। अपि च श्रुति—स्मृतिसुतर्कान् उपनिषद्-व्याससूत्र—मनुस्मृत्याद्युक्तात्मपरमात्मप्रतिपादक-सत्तर्कान्, दूरीकुक्ते नाधीते। एवं च सर्वेऽपि वेद—शास्त्रपराङ्मुखा एवेत्यर्थः॥९३॥

एवं कृशानुप्रतिपादितं दूषणपरं भाषणं श्रुत्वा कष्टयुक्तः प्राह विश्वावसुः—
कष्टिमिति । अरे भो कृशानो ! कष्टम् । एतदुःखप्रतिपादकमव्ययम् । ब्राह्मणानां
निन्दां श्रुण्वतः आकर्णयतः, मे मम हृदयं कम्पते । कुतः । त्रयोपन्यस्तः 'शिक्षेजींवित शास्त्रमुज्झिति ' इत्यादिवाक्यैः प्रतिपादितः यः सच्चर्याविपर्ययः
सच्छास्रवेपरीत्यं, सः एषः कलेः कामाद्यासक्तस्य कलियुगस्यैव दोषः, न ब्राह्मणानाम् ।
कुतः । अस्मिन् कली युगे, कृतयुगे भवं कार्तयुगं 'तत्र भवः ' इत्यर्थेऽण् । चारित्रं
आवरणं कुत्र नाम केन कारणेन संभाव्यते ? नैव संभाव्यतेत्यर्थः । यतः दुरितं
पापं तद्र्पा या लितका विष्ठः तस्या उपन्न आश्रयभृतः आत्मा यस्य तथाभूतः । "स्यादुपन्नोन्तिकाश्रयः" इत्यमरः । किलः दुर्जयः खळु । निश्चयेन जेतुमशक्यः ॥ २५ ॥

दुर्जयलमेवोपपादयति हम्येति । अयं किलः एतत् किल्युगं, महतः अनथान् वस्यमाणरूपान् आवहति संपादयतीति तथाभूतः अभूत् प्रादुर्बभूव । के ते अनथा इत्याकाङ्कायामाह नास्ति धर्मः पुण्यं येभ्यः "धर्माः पुण्य-यम-न्याय-स्वभावाचार-सो-मपाः" इत्यमरः। तथाभूतानि यानि कर्माणि परधनहरण-परस्रीगमन-मयपानादीनि तेषां विततेः परंपरायाः हम्यस्थानं निवासगृहं, तथा दुर्मानधर्मासनं दुर्मानस्य दुरिममानस्य गर्वस्येति यावत् । धर्मासनं धर्मपीठं, अथवा दुर्मानस्य ये धर्माः परपैशून्य-पराधिक्षेपा-द्यस्तेषामासनिति वा । शास्त्रस्तोमस्य शास्त्रसमूहस्य ठलाटभूलिपेः कपालस्थान-

१ 'सुचर्याविपर्यासः.' २ 'कुतो नाम.' ३ 'उपझायितात्मा.' ४ 'भर्मासनं.' ५ 'दुर्लिपिचयः.'

एताहरो कलियुगेऽपि रातेषु कश्चि—
जातादरो जगित यः श्रुतिमार्ग एव ॥
यितंकचिदाचरित पात्रमसौ स्तुतीनाम्
श्राध्यं मिर्तापमिप किं न मरौ सरश्चेत् ॥ ९५ ॥

किंच-

ये कायस्थजनाश्च ये नृपसुता ये च द्विजाइरास्त्रिणे— स्ते यत्नादनुसत्य निर्दयतया ग्रुष्कांस्तुरुष्काधिपान् ॥ देवान् भूमिसुरांश्च पान्ति कृतिनस्ते चेद्रृहेष्वासते ब्राह्मण्याय जलाञ्जलिः किल भुवि प्राज्ञैः प्रदेयो भवेत् ॥९६॥

स्थितायुरक्षराणां लयः नाशः । एतत्प्रादुर्भावाच्छास्त्राणि विलयं यान्तीत्यर्थः । तथा सवानां यज्ञानामपि "यज्ञः सवोऽध्वरो यागः" इत्यमरः । शान्तिः शमनम्, सर्वाणि यान्याम्नायवचांसि वेदवचनानि तेषां समापनदिनं समाप्तिदिवसः । सद्चीविधेः सत्पूजादिकर्मानुष्टानस्य संस्था मर्यादा । अस्य पापप्रचुरत्वान्न तावत्सत्कर्मणोऽवकाश इति भावः । "संस्था तु मर्यादा धारणा स्थितिः" इत्यमरः । दम्भादिप्रदर्शनार्थे ताव-त्प्रचुरं असदर्चनादिकं कलौ प्रवर्तते इत्येतत्सूचनार्थे सच्छब्दप्रयोगः । तथा अर्था-शायाः द्रव्यवाच्छायाः, जिभूः जन्मभूमिः । एतादशः अयं कलिरिति संबन्धः ॥९४॥

एतादश इति । एतादशे पूर्वोक्तानेकानर्थकारके किल्युगेऽपि, शतेषु शतसं-ख्याकेषु जनेषु मध्ये, यः एकाकी कश्चित् कोऽपि, श्रुतिमार्गे वेदमार्गे वेदविहितकर्मा-नुष्ठाने इत्यर्थः । जातः उत्पन्नः आदरः श्रद्धा यस्य सः तथाभूतः एव, यिकिचित् या-वत् कर्ने शक्येत तावत् कर्म आचरित करोति चेत्, तिर्हे असौ कर्मकर्ता स्तुतीनां प्रशंसानां पात्रम् । प्रशंसितुं योग्य एवेत्यर्थः । तत्र दृष्टान्तः । मरौ म्रियन्ते पिपासया जन्तवो यिस्मिन्देशे तिस्मिन् निर्जलप्रदेशे इत्यर्थः । ('मारवाड' इति महाराष्ट्रभाषा-प्रसिद्धे इति यावत् ) मिता अल्पाः आपः उदकानि यिसमस्तथाभूतमि सरः सरोवरं चेत्, स्यात् इति शेषः । तिर्हे तत् न श्लाद्यं न प्रशंसायोग्यं? अपि तु प्रशंसनीयमेवेत्यर्थः ॥९५॥

'शक्षेजींवति-' इत्यादिनोक्तं दूषणमपाकरोति — ये कायस्थेति । ये कायस्थ-जनाः यामाय-व्ययलेखकाः, ये च नृपसताः राजपुत्रज्ञातीयाः, ये च द्विजाः ब्राह्मणाः सन्तः शिक्षणः शस्त्रधारिणः, ते त्रिप्रकारा अपि यत्नात् राजकार्यकरणप्राप्त्यसंभवेऽपि तन्महत्प्रयासेनैव संपाद्य, त्यव्लोपे पश्चमी । निर्दयतया द्याराहित्येन शुष्कान् द्या-रसरहितान्, केवलं स्वार्थसाधनतत्परानित्यर्थः । तुरुष्काधिपान् तुरुष्क — ( महाराष्ट्र-भाषया 'तुर्क') देशीययवनभूपतीन् अनुस्त्य सेवाधर्मणानुगम्य, देवान्, भूमिसुरान् ब्राह्मणांश्च पान्ति रक्षन्ति । अयमाशयः — यवनास्तु स्वभावतः कूरा निर्दयाश्च परधर्म-

१ ' क्षिताविष च. '२ ' शाक्षिण: '३ ' मुधोदासते.'

सर्वतो दृष्टिं प्रसार्थ सन्धावम्—
आक्रान्तासु वसुंधरासु यवनैरासेतुहैमाचलम्
विद्राणे क्षितिभृद्रणे विकरुणे निद्राति नारायणे ॥
निर्विन्नप्रसरे कलाविष बलानिष्कण्टकं वैदिकम्
पन्थानं किल तत्र तत्र परिपात्येको हि लोकोत्तरः ॥ ९७ ॥
पुनः सन्धावम्—

द्वेषिणश्च । अत एव ते ब्राह्मणान्, तद्धमीन्, तद्देवताश्च श्रंशयन्ति नाशयन्ति च । तस्मादेते ब्राह्मणा एव तत्सेवां स्वीकृत्य ब्राह्मणदेवतसंबन्धेन तद्ञानं निवार्य च तान् पान्तीति । अत एव ते कृतिनः धन्याः । ते च शस्त्रधारणादिसेवांविनेव गृहेषु आसते तिष्ठन्ति चेत्, यद्वा गृहेषु उदासीना भवेयुः चेत्, तदा भुवि भूमौ प्राज्ञैः पण्डितैः, ब्राह्मण्याय ब्राह्मणानां कर्म सन्ध्यायनुष्ठानरूपं यजनादिषिद्वधं वा, तस्मै जला-क्षिलः त्यागरूपोदकाञ्चलिः प्रदेयः दातव्यो भवेत् । अस्यायं भावः-" विप्रश्च ब्राह्मणो-प्रसौ षट्कमी यागादिभिर्वतः" इत्यमरात् शास्त्रतश्च यजन—याजन—अध्ययन—अध्यापन-दान-प्रतिप्रहरूपेः षट्कमीभरुपेतो ब्राह्मणः। तत्र याजनाध्यापन-प्रतिप्रहरूपाणि त्रीणि उपजीविकाभूतानि । इतराणि त्रीणि च परमार्थसाधकानि । तत्र च तुरुष्काधिपत्ये याजनादीनामनावद्यकत्वात् ब्राह्मणानां जीविकाभावः । ततश्च द्रव्याभावादेवान्यानि त्रीणि कर्माणि शिथिलीभवेयुरिति ॥ ९६ ॥

सर्वेति । सर्वतः सर्वत्र काशीप्रदेशे इत्यर्थः । दृष्टिं प्रसार्य मार्मिकतया निरीक्ष्य, श्लाघया प्रशंसया सहितं यथा तथा, उवाचेति शेषः ।

आक्रान्तास्विति । आसे तुहै माचलं से तुं से तुबन्धरामेश्वरं हिमाचलं चाभिव्याप्य "आङ् मर्यादाभिविध्योः" इत्यभिविधावव्ययीभावः । वसुंधरासु पृथ्वीस्थषद्रपञ्चा- शहेशेषु । वसुंधराशब्देन तत्स्था देशा गृह्यन्ते लक्षणया । यवनैः आक्रान्तासु व्याप्तासु सतीषु, तथा क्षितिभृतां राज्ञां गणः समुदायस्तिस्मन्, यवनभयादिति शेषः । विद्राणे प्रतायमाने सित, विकरणे करणारहिते अत एव नारायणे भगवति विष्णो, निद्राति भूस्थजनानां स्थितिमनवलोक्य निद्रितप्राये सित, तथा कलौ कलियुगेऽपि निर्विद्रप्रसरे निर्विद्रः विद्रारहितः प्रतिबन्धरहित इति यावत् । प्रसरः संचारः यस्य तथा- भूते सितं च, लोकोत्तरः इतरलोकविलक्षणः सामान्यजनापेक्षयाऽधिककर्तृत्वशक्तिः संपन्न इति भावः । एकः हि एक एव कश्चित् पुरुषः, अत्र हिरवधारणे " हि हेता- ववधारणे " इत्यमरात् । तत्र तत्र तत्र तिस्मस्तिस्मन् देशे, वैदिकं वेदोक्तं पन्थानं मार्गे अर्थात् कर्मरूपं, बलात् स्वकीयश्रद्धारूपसामर्थ्यात्, निष्कण्टकं प्रतिबन्धरहितं यथा स्थात् तथा , पाति रक्षति । तस्माद्यं धन्य इति भावः ।। ९७ ।।

पुनरिति । पुनश्च पुनरिप सक्षाघं यथा तथा आह—

त्यजतु विहितमेतहेशवासी निषिद्धम्
भजतु तदिप लोके नास्ति धन्यस्तदन्यः ॥
त्रियुगपदनखश्रीदत्तशुद्धिर्यदङ्गे
लगति दुरितभङ्गे लग्नको गाङ्गपूरः ॥ ९८ ॥
प्रौढेषु गौडेषु च कान्यकुठनेष्वङ्गेषु वङ्गेषु च मैथिलेषु ॥
अन्येषु सत्स्वेर्व बुधेषु धन्येष्वद्यापि जीवन्त्यिधभूमि विद्याः॥ ९९ ॥
इदं तावद्वधेहि ॥ २६ ॥—

त्यजिति । किंच एतद्देशवासी काशीक्षेत्रनिवासी जनः, विहितं श्रुति-स्मृति-विहितं कर्म खजतु, तथा निषिद्धं श्रुति-स्मृतिभ्यामविहितं तत्र निषिद्धमिति वा । भजतु करोतु आचरित्विति यावत् । तदिप निषिद्धाचरणेऽपि, लोके तदन्यः एतद्देश-वासिन इतरः, धन्यः पुण्यवान् नास्ति । कुतः । यस्मात् त्रीणि युगानि युग्मानि उत्पत्त्यादिषद्वं यस्य सः तस्य त्रियुगस्य, उत्पत्त्यादिषद्वं च—"उत्पत्तिं च विनाशं च भूता-नामगितं गितम् । वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति" इति । श्रीविष्णोः पदसंबन्धिनखानां श्रिया कान्त्या दत्ता समिपिता शुद्धिः पावित्र्यं यस्य सः, अत एव दुरितानां पापानां भङ्गे विनाशे लग्नकः प्रतिभूरूपः ('जामीन' इति महाराष्ट्रभाषा-प्रसिद्धः ) "स्युर्लभकाः प्रतिभुवः" इत्यमरः । गाङ्गपूरः गङ्गाप्रवाद्दः, यदङ्गे यस्य काशीनिवासिजनस्य शरीरे, लगित संसक्तो भविति । 'लगे सङ्गे'इत्यस्य रूपम् । तेन चात्रत्यजनः पातक्यिप शुद्धो भवतीति भावः ॥ ९८ ॥

मोढे िवति। अपि च प्रौढेषु प्रगल्भेषु प्रतिभायुक्ते िवति यावत्। प्रतिभा च "प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभोच्यते " इत्युक्ता ज्ञेया। गौडेषु गौडदेशस्थजनेषु, कान्य-कु जेषु तद्देशनिवासिजनेषु, तथा अङ्गेषु अङ्गवासिषु, वङ्गेषु वङ्गदेशवासिषु, मैथिलेषु मिथिलादेशनिवासिषु च, तथा अन्येषु उक्तान्यदेशेषु पात्रालादिषु सत्स्विप, काशीनिवासिषु इति शेषः पूर्वापरसंबन्धात् ज्ञेयः । धन्येषु विश्वेश्वरदर्शन-गङ्गास्नानादिना सुण्यवत्सु, बुधेषु पण्डितेष्वेव अधिभूमि भूमौ, सप्तम्यर्थस्य योतकोऽधिः । तस्य विभक्तयर्थेऽव्ययीभावः। अद्यापि कलौ युगेऽपि, विद्याः वेदशास्त्रादयः जीवन्ति विद्यन्ते। अयं भावः--गौड-वङ्ग-मैथिलादिदेशेषु विद्यासंपन्नेषु सत्स्विप तदपेक्षया काश्यामेव विद्याधिक्यं ज्ञेयम्। तस्माच 'शक्षेर्जावति शास्त्रमुज्झति ' इस्यादि पूर्वोक्तं दूषणं विद्यास्त्र संगच्छत इति ॥ ९९ ॥

इदमिति । अपि च इदं मया वक्ष्यमाणं तावत् साकल्येन '' यावत्तावच सा-ह्रिंचे '' इत्यमरः । अवधेहि सम्यगाकर्णय ॥ २६ ॥

१ ' ब्वगाधमेधेषु च. ' २ ' सत्स्वेषु. '

एतद्देश्यप्रचुरचिरतान्यन्यदेशिस्थतानाम् रोचन्ते चेन्नर्नु न मनसे मा रुचन्काऽत्र हानिः ॥ प्राज्ञाः पुत्रा जनियतृहदे पश्य यद्धत्स्वदन्ते तद्धिद्धन्न परमनसे तावता कोऽत्र दोषः ॥ १००॥ किंच— प्रातश्शीतजले निमज्य विबुधानम्यर्चयत्युचके— रार्यः पर्युषितं तु नाम्यवहरत्यन्धः क्षुधान्धोऽप्यसौ ॥ मागे गोमयलिप्त एव पचते भुद्गे ततोऽन्यत्र य— न्नीतं तद्धिजहाति भुक्तिनियमो दृष्टः क भूयानियान् १॥१०१॥

किं तदिखपेक्षायामाह — एतिद्ति। एतिसम् देशे भवा एतेद्द्यास्तेषां, भवार्थे यत् प्रखयः । प्रचुराणि बहूनि "प्रभूतं प्रचुरं प्राज्यमदभ्रं बहुलं बहु" इत्यमरः । न तु एक-द्वित्राणि । चिरतान्याचरणानि, अन्यदेशे तिष्ठन्ति निवसन्तीखन्यदेशस्थिता-स्तेषां मनसे रोचन्ते प्रीणयन्ति चेत्, ननु किंवा न रोचन्ते, तिर्हि मा रुचन् न रोचन्ताम् "माङि छुङ्" इति छुङ् "न माङ्योगे" इत्यडागमनिषेधश्व । अत्र उभयप क्षेऽपि का हानिः ? न कापीखर्थः । तत्रोदाहरणम् —प्राज्ञाः विद्वांसः पुत्राः जनयित्रोः मातापित्रोः "माता—पितरौ पितरौ मातर—पितरौ प्रसू जनयितारौ" इत्यमरः । हदे मनसे यद्वत् यथा स्वदन्ते रोचन्ते, "रुच्यर्थानां" इति चतुर्थी । तद्वत् तथा परमनसे अन्यमनसे न रोचन्ते, हे विद्वन् सुज्ञ कृतानो, अत्र तावता परमनसेऽरोचनेन को दोषः ? पुत्राणामिति शेषः । पश्य विचारय । प्रतिवस्तूपमालंकारः । "प्रतिवस्तूपमा तुसा । सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः । इति तह्रक्षणात् ॥१००॥

'नीचेर्दुर्यवनै:-' इत्यादिनोक्तं दूषणमपाकरोति-प्रातरिति । किंच असावेत-देशीय आर्यः श्रेष्ठः आर्यसंज्ञको वा । प्रातः प्रातःकाले, शीतजले निमन्य स्नात्वा, वि-वुधान् विश्वेश्वर-बिन्दुमाधव-दुण्ढिविनायकादिदेवान् उच्चकैः सम्यक् अर्चयति पूज-यति । अनन्तरं ध्रुधा ध्रुधया अन्धः पीडितोऽपि, पर्युषितं निशाविशिष्टं अन्धः अर्गः "भक्तमन्धोऽत्रं" इत्यमरः । तु नाभ्यवहरति नैव भुक्के, किंतु तत्कालं पक्लेव भुक्के इत्यर्थः । तच्च स्वतः गोमयिति गोमयेनालेपिते भागे प्रदेशे पचते, भुक्के भुनिक्त च । किंच ततः पाकस्थानात्, अन्यत्र यत् स्वतोऽन्येन केनापि वा नीतं चेत्, तद्विज-हाति त्यजति च । ततः भुक्तेः भोजनस्य नियमः इयान् एतत्प्रमाणः इदम्शब्दात् ईयसुनि "इदम इश्" इतीशादेशे "यस्येति च" इतीकारलोपे च सिद्धमिदम् । भूयान् महान् क दष्टः ? न कुत्रापीत्यर्थः । एवं च यवनादिभिरवलोकितेऽपि एतित्रयम-दार्व्यात्र तावदृषणावहिमिति भावः । इतस्तावन्मध्यदेशवर्णनम् ॥ १०१ ॥

१ 'रोचन्ते चेदथ.' २ ' क्षुदन्ध:. '

## अथ समुद्रवर्णनम् ८.

इति विमानं दूरतः प्रस्थाप्य साञ्जलिबन्धनम्— भुवनकद्नऋद्भचद्दृद्धश्रवःकुलिशायुध-प्रचिकतिगिरिप्राणत्राणप्रतिष्ठितकीर्तये॥ प्रसमरमरुन्नाटचाचार्यप्रणित्ततवीचये महितजनतामान्यायासौ महोद्धये नमः॥ १०२॥

कु०—सहासम्— पामरेरप्यपेयानां नीराणां परिपातिर ॥ आश्रये जलजनत्रुनामानिनंसा कथं तव १॥ १०३॥

अथ समुद्रवर्णनार्थे प्रस्तौति **इतीति ।** इत्येवमुक्त्वा विमानं दूरतः प्रस्थाप्य नीत्वा, साञ्जलिबन्धं यथा तथा । प्राहेति शेषः ।

मुवनिति । भुवनानां लोकानां कदनेन स्वोत्पतनान्नाशनेन कुध्यत् क्रोधं कुर्वन् यो बृद्धश्रवा इन्द्रः "इन्द्रो महत्वान् मघवा विडौजाः पाकशासनः । बृद्धश्रवाः—" इत्यमरः । तस्य कुलिशायुधात् वज्रप्रहरणात् "वज्रमस्री स्यात् कुलिशं भिदुरं पविः" "आयुधं तु प्रहरणं" इत्युभयत्राप्यमरः । प्रकर्षण अतिशयेन चिकतानां भीतानां गिरीणां पर्वतानां प्राणत्राणेन प्राणसंरक्षणेन प्रतिष्ठिता स्थिरीकृता कीर्तिर्यशो यस्य तस्मे । पूर्वे हि सपक्षाः पर्वता इतस्तत उत्पत्य लोकानत्रासयन् । तत इन्द्रेण तेषां पक्षात्रिल्याः । परंच कितपया मैनाकादयः पर्वताः समुद्रे निमज्य स्थिताः इत्यादिपौराणिकी कथात्रानुसंधेया । प्रसमरः प्रसरणशीलः "स—घस्यदः—" इति वमरच् प्रत्ययः । स चासौ महद्वायुश्च स एव नाट्याचार्यः सूत्रधारस्तेन प्रणितता ताण्डविता वीचयो लहर्यो यस्य तस्मे, तथा महितजनतायाः मान्यजनसमूहस्य "प्राम-जन- बन्धुभ्यः" इति समूहार्थे तल्। मान्याय अस्मै पुरोहश्यमानाय महोदधये महासमुद्राय नमः॥ १०२॥

कृशानुः हासेन परिहासेन सहितं यथा तथा प्राह—

पामरैरिति । पामरैनींचैरिप अज्ञैरिति वा, किमुत श्रेष्ठैः । अपेयानां पातुमयोन्यानां क्षारत्वात् पक्षे निषिद्धत्वाचेति भावः । नीराणां उदकानां 'इराणां ' इति पाठे, इराणां सुराणां जलानां चेति श्लेषादर्थद्वयम् । ''इरा भू-वाक्-सुराष्सु स्यात् '' इति नानार्थः। परिपातरि परितः आसमन्तात् पातिर रक्षके, पक्षे पानकर्तरि च । जल-जन्तृनां मत्स्यादीनां, डलयोः सावर्ण्यात् जडजन्तृनां मूर्खाणां च आश्रये आश्रयभूते, आनिनंसा नमस्कर्तुमिच्छा ' णम प्रह्लत्वे ' इत्यस्मात् सन्नन्तात् प्रत्ययान्तत्वाद-व्ययः । तव कथम् ? जातेति शेषः ॥ १०३॥

१ 'कदनोत्कुध्यद्'. २ 'मिराणां '. ३ ' जडजनतूनां'.

मम त्वेधमानपरुषघोषे खल्वेतिसान् रोषं एवोन्मिषति ॥ २७॥ सन्ततं क्रन्दते सर्वो दीप्यमानोदराग्नये॥ महापाय—समुद्राय दरिद्रायेव कुप्यति॥ १०४॥ समृद्धोऽप्ययमति छुब्धतया बुद्धिमद्धिरनादृत्यः॥ २८॥

पश्य--

#### रत्नाकरोऽपि च रमाम्युदयालयोऽपि स्वर्णस्थलीरियगतोऽपि बहूँमिकोऽपि॥

ममेति । किंच मम तु एधमानः वर्द्धमानः परुषः कठोरः घोषो गर्जना यस्य तस्मिन नेतस्मिन् समुद्रविषये, खळु निश्चयेन रोष एव कोध एव "कोप-कोधामर्ष-रोष-" इत्यमरः । उन्मिषति प्रकटीभवति ॥ २७॥

रोषोन्मेषकारणं श्लेषण समर्थयति संततिमिति । सर्वोऽपि जातावेकवचनम् । सर्वे जना इत्यर्थः । महत् च तत् पायसं क्षीरान्नं च तिस्मन् मुदं राति गृह्णातीति तस्मै, प्रकृतपक्षे महत्यः आपः जलानि यस्मिन् तस्मै महापाय इति विशेषणम् । समुद्राय, दीप्यमानः प्रदीप्तः उदरामिर्जठरामिर्यस्य तस्मै, पक्षे दीप्यमानः उदरे मध्ये अमिर्वाडवानलः यस्य तस्मै, अत एव संततं निरन्तरं क्रन्दते अहं क्षुधितः मह्यं देहि देहि इति रुदते, पक्षे गर्जते (चतुर्ध्यन्तमेतत्) दिरद्रायेव पक्षे दुर्गतये कृष्यति । न तु कश्चिदपि पुरुषः धनादिसंपन्नाय कृष्यति धनादिलोभात्, दिरद्रान्तु किमिप नैव लभ्यते तस्मात्तादशायेवेति भावात्सुभाषितरूपोऽयं श्लोकः । श्लेषमूलकश्चार्थान्तर-न्यासोऽलंकारः ॥ १०४ ॥

समृद्धोऽपीति । किंचायं समुद्रः समृद्धः जलादिसंपत्तियुक्तोऽपि, पुनरित छुब्धतया लोभयुक्ततया हेतुना बुद्धिमद्भिः प्रशस्तबुद्धियुक्तैः अनाहत्यः आदरानर्हः ॥ २८ ॥

पद्येति । आदरानहत्वमेवोपपादयामीति भावः।

रताकर इति । अयं समुद्रः रत्नानां श्रेष्ठवस्तूनां कौस्तुभादिचतुर्दशरत्नानां च "रत्नं स्वजातिश्रेष्ठेऽपि" "रत्नं मणिर्द्वयोरश्मजातौ " इत्युभयत्राप्यमरः । आकरः उत्पत्तिस्थानमपि "आकरो निवहोत्पत्तिस्थान-श्रेष्ठेषु कथ्यते " इति विश्वप्रकाशः । अपि रमायाः लक्ष्म्याः अभ्युदयस्य समृद्धेः उद्भवस्य च आलयः गृहमपि, स्वर्णस्थलीः सुवर्णयुक्तस्थलानि सुष्टु अर्णः जलं "अम्भोर्णस्तोय-पानीय-" इत्यमरः । तद्युक्ताः स्थलीरिति च, अधिगतः प्राप्तोऽपि, बह्वयः ऊर्मिकाः अङ्गुलीयकानि तरङ्गश्च यस्य सः "अङ्गुलीयकमूर्मिका" इति "भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिका" इति चामरः । तरणीनां नावां प्रचारात् "स्त्रियां नौस्तरिणस्तिरः" इत्यमरः । ताद्दशः उक्तप्रकारः घनोपचयकृत् बहुसंचयकारकः अर्थाद्वयस्य । घनानां मेघानां उपचयकृत् उत्पत्तिकर्त्तां च, असौ

१ 'दोष एव. '२ 'समुद्रोऽपि. '३ 'स्थिती. '४ 'महोमिंकोऽपि. '

ताद्यनोपचयक्तराणिप्रचारा— न्नोपैत्यहो वितराणित्वमसौ कदापि॥ १०५॥ मृष्टिरेवास्य विफलेति मे दृष्टिः॥ २९॥

तथा हि—

नास्त्येषामुपयुक्तता तटतैरोः सस्योपयोगः कुतः ?

न स्नानाय च योग्यताऽस्य पयसां का नाम पानाहिता? ॥ उद्गर्जनतैमियन्तमन्तरुषितैर्दुर्जन्तुभिभीषणम्

स्रष्टुः मृष्टवतो जलाशयममुं कोऽऽवाशयः कथ्यताम्? ॥१०६॥ यस्य स्वर्णश्रिय उरुतरा नित्यमायान्त्ययत्नात् तेन स्वायत्यनुगुणतया न क्रियेत व्ययश्चेत् ॥ वन्हिमासो भवति विधितो मन्थनं बन्धनं वा लक्ष्मीं प्रेप्सोर्जगद्धिपतेरत्र साक्षी सरस्वान् ॥ १०७॥

समुद्रः, वितरणित्वं नौकारहितत्वं दातृत्वं च कदापि नोपैति न प्राप्नोति । नौभिः संचारं कृत्वा बहुधनसंचयकर्तुः पुरुषस्य दातृत्वरहितत्वमनुचितिमिति श्रिष्टभावार्थः ॥ १०५॥

सृष्टिरिति । अस्य समुद्रस्य सृष्टिः सर्गोऽपि, विफला निष्फला व्यर्थेति यावत् । इति मे मम दृष्टिः अभिप्राय इत्यर्थः ॥ २९ ॥

तथेति । तदेवोपपादयति—

नास्तीति । अस्य समुद्रस्य एषां पयसामुद्रकानां " पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम् । कबन्धमुद्रकं पाथः" इत्यमरः । तटतरोः तीरस्थवृक्षस्य उपयुक्तता उपयोगित्वं नास्ति, तर्हि सस्यानां फलानां धान्यानां वा उपयोगः कृतः स्यात् । एषां पयसामित्यनुषञ्जनीयम् । स्नानाय च स्नानं कर्तुमपि योग्यता न, तर्हि पानस्य प्राशानस्य अईता योग्यता का नाम श अर्थानास्त्येव । तस्मात् उद्गर्जन्तं उच्चैः शब्दायनानं, इयन्तं एतादशप्रमाणं महान्तमित्यर्थः । किंच अन्तः मध्ये उषितैः स्थितैः दुर्जन्तुभिः मकरादिदुष्टप्राणिभिः भीषणं भयंकरं च, एतादशममुं जलाशयं समुद्रं, यष्ट्रवतः उत्पादयतः स्रष्टुर्वह्मणः को वा आशयः अभिप्रायः १ कथ्यताम् । मन्मते उक्षिपि नास्तीत्यर्थः ॥ १०६ ॥

इदानीं श्लेषमूलकदृष्टान्तेन समुद्रस्यानुपयुक्ततामाह — यस्येति । यस्य पुरुषस्य उरुतराः अतिबह्वः, खर्णस्य कनकस्य सुन्दरस्य अर्णसः जलस्य न, श्लियः समृद्धयः वित्तयश्च, नित्यं प्रतिदिनं अयलात् प्रयत्नं विनेव आयान्ति प्राप्नुवन्ति, तेन तादश- इषेषण खस्य आयतेः प्राप्तेः अनुगुणतया अनुरूपत्वेन व्ययः दानादिरूपत्यागः, न

१ 'तटतरौ.' २ ' उद्गर्जन्तमनन्तमन्त'. ३ 'विदितो. '

किं बहुना—
कुम्भजपीतोत्सृष्टं शिष्टैरस्पृश्यमणिवमुपेत्य ॥
उद्गततृष्णोऽप्यसादुदंकं पान्थो जनो न गृह्णाति ॥ १०८॥
वि०—सखे सर्वगुणाकरः सरित्पतिरेष न दूषणीयः॥ ३०॥
तथाहि—

उचैःश्रवःप्रदातुर्वृद्धश्रवसे पुनस्तद्नुजाय ॥ वामविलोचनदातुर्वदान्यमसाद्वदाऽन्यमणेवतः ॥ १०९॥

कियेत चेत्, तर्हि कालान्तरेणित शेषः । विधितः दैववशात्, वहरमेः यासः दहनं वडवाप्तिकृतं भक्षणं च भवति । अथवा लक्ष्मीं धनसंपत्ति रमां सीतारूपां च प्रेप्सोः प्राप्तु- मिच्छोः, जगतः अधिपती राजा तस्मात् त्रैलोक्याधिपतिर्विष्णुस्तस्मात् श्रीरामचन्द्राच, मन्थनं केनापि निमित्तेन ताडनादिरूपं मन्थनं विलोडनं च, तथा बन्धनं निगडादिना शिलापर्वतादिभिश्व सेतुरूपेण भवति । अत्र अस्मिन् विषये, साक्षी साक्षाद्रष्टा "साक्षाद्रष्टिन" इति संज्ञायामिनिः । प्रत्यक्षतयानुभवितेत्यर्थः । सरस्वान् समुद्रः । अस्मिन् हि वडवाप्तिभक्षणं, विष्ण्वादिदेवैर्भन्थनं, रामकृतं सेतुबन्धनं च संभूतमिति भावः । तस्माद्रव्यवता पुरुषेण एतन्मनिस निधाय पूर्वमेव दानभोगादिना द्रव्यस्य व्ययः कार्य इति भावः । एतदनुगुणमेव भर्तृहरिरण्याह—"दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । यो न ददाति न भुक्षे तस्य तृतीया गतिर्भवति " इति । सुभाषितरूपं चैतत् पद्यम् ॥ १०७ ॥

किमिति । बहुना उक्तेन किं फलमिलार्थः ।

संक्षेपेणैव कथयामीत्याह— कुम्भजपीतिति । कुम्भात् जात उत्पन्नः कुम्भजो-ऽगस्त्यः तेन प्रथमं पीतं प्राश्चातं पश्चात् उत्सष्टं त्यक्तम् । मूत्रद्वारेणेति भावः । अत एव शिष्टेः सज्जनैः अस्पृश्यं स्प्रष्टुमयोग्यमर्णवं समुद्रं उपेत्य प्राप्य, उद्गता अतिशयेन प्राप्ता तृष्णा तृषा यस्य तथाभूतोऽपि, पान्थः पथिकः जनः लोकः, अस्मात् समुद्रात् उदकं न गृह्णाति । क्षारवत्त्वादिति भावः ।। १०८ ॥

विश्वावसुराह-सखे इति । हे सखे मित्र, सर्वगुणानामाकरः खनिरूपः "खनिः स्त्रियामाकरः स्यात् " इत्यमरः । सरितां नदीनां पतिश्व एषः समुद्रः न दूषणीयः ॥ ३०॥

तथेति । दूषणानईत्वमेवोपपादयति—

' यस्य स्वर्णश्रिय:-' इत्यादिनोक्तं दूषणं परिहर्रात – उच्चेरिति । वृद्धे जरसा बिधरे श्रवसी कर्णो "कर्णशब्दग्रहो श्रोत्रं श्रुतिः स्त्री श्रवणं श्रवः " इत्यमरः । यस्य तस्मै कस्मैचित्पुरुषाय, वस्तुतस्तु इन्द्राय, उच्चैः महतोः श्रवसोः कर्णयोः, वस्तुतः उच्चैःश्रवसो नाम अश्रस्य " हय उच्चैःश्रवाः सूतः-" इत्यमरः । प्रदातुः । नैतावदेव

१ ' चिछष्टम्. '

अमृतं विबुधेभ्योऽदाद्भीष्टफलदं तरुं च धेनुं च ॥ दिग्वसनाय सितां शुकमीक्षित एता ह्याः क वा दाता ? ॥११०॥ अमुष्य खलु भाग्यवत्तां रोषादयोऽपि वक्तमशक्ताः ॥ ३१ ॥ पश्य--

> जह्रोरपत्यं जगतः पवित्रम् कलत्रमञ्घेस्तनयः कलात्मा ॥ कन्या तु धन्या कमला बिभाति । जामात्मावं जगदीश एव ॥ १११ ॥

किंतु पुनः तस्य बिधरस्य इन्द्रस्य च अनुजाय किनष्टवन्धवे वामनेत्ररहिताय, विष्णवे च "उपेन्द्र इन्द्रावरजः" इत्यमरात् विष्णोरिन्द्रानुजत्वं प्रसिद्धम् । वामस्य सव्यस्य विलोचनस्य नेत्रस्य चन्द्रात्मकस्य च दातुः। श्रीविष्णोर्हि दक्षिणनेत्रं सूर्यो वामनेत्रं च चन्द्र इति प्रसिद्धम्। अस्मात् अर्णवतः समुद्रात् पत्रम्यर्थे तसिः। वदान्यं उदारं अन्यं वद कथयं ? सर्वापेक्षया विकलाङ्गप्रदानमतिदुष्करमिति भावः ॥ १०९ ॥

अमृतमिति । किंच अयं समुद्रः, अमृतं पीयूषं मोक्षं च, विबुधेभ्यः दे-वेभ्यः ज्ञानिभ्यश्व, अदात् ददौ। ' इदाञ् दाने ' इत्यस्मात् छङि "गाति-स्था-" इति सिचो छक्। अभीष्टफलदं इच्छितफलदातारं, एतदुभयत्रापि संबध्यते। तरुं कल्पवृक्षं धेतुं कामधेतुं च अदात् । दिश एव वसनं वस्त्रं यस्य तसी कसीचिइरिद्राय वस्तर-हिताय, श्रीशंकराय च, सितं शुभ्रं अंशुकं वस्त्रं, सिताः श्वेताः अंशवः किरणाः यस्य स सितां शुः स एव सितां शुकश्चन्द्रः स्वार्थे कः । तं च अदात् । तस्मात् एतादृशसमुद्र-सद्दाः दाता क वा ईक्षितः अवलोकितः? न कुत्रापीत्यर्थः ॥ ११०॥

अमुष्येति । अमुष्य समुद्रस्य भाग्यवत्तां ऐश्वर्यवत्त्वं, शेषादयः सहस्रमुखशेष-सदशाः अत्रादिशब्दः सादर्ये। "भूवादयो धातवः " इति पाणिनिसूत्रे इव । किमुत अन्ये । वक्तुं कथयितुमशक्ताः असमर्थाः ॥ ३१ ॥

भाग्यवत्तामेव दर्शयति-जहोरिति । अस्य अब्धेः समुद्रस्य जहोः एतन्नाम्नो मुनेः अपत्यं कन्या, तच जगतः पवित्रं पवित्रकारकं, न सामान्यम् । कलत्रं पत्नी । 'कलत्रं श्रोणि-भार्ययोः" इत्यमरः । तथा अब्धेरिति सर्वत्रानुषञ्जनीयम् । तनयः पुत्रः कलात्मा कलाखरूपः कलाभिर्वर्धमान इत्यर्थः। चन्द्रः, कन्या तु अत्र तुश्चार्थः। हमला लक्ष्मीः धन्या भाग्यवती, न तु हीना। अपि च जगतां स्वर्ग-मृत्यु-पातालादिलो-हानां ईशः अधिपतिः श्रीविष्णुः, जामातृभावं कन्यापतिलं विभर्ति धारयत एव । । वीद्दशी भाग्यवत्ता त्रैलोक्येऽपि कस्य पुरुषस्यास्तीति भावः ॥ १११॥

#### अथ जगन्नाथक्षेत्रवर्णनम् ९.

अन्यचेद्मस्य भागधेयं वर्तते ॥ ३२ ॥——
यत्तीरे पुरुषोत्तमस्थलमिदं यक्षाप्सरः-किन्नरश्रेष्ठैर्नित्यमधिष्ठितं भगवतः सान्निध्यमुख्यास्पदम् ॥
अत्र त्यक्तवतामसून् करगता मुक्तिस्तदास्तामहो
देहो दाहविनाकृतोऽप्यविकृतः काष्ठादिवित्तष्ठित ॥११२॥
किंच—

निवेदितस्यात्र रमासखाय नीचाहृतस्यापि किलौदनाँदेः ॥ भक्तर्याशनं हन्त भवार्जितानां महांहसां नाशनमामनन्ति ॥११३॥

अथेदानीं तत्तीरस्थजगन्नाथक्षेत्रवर्णनमाक्षिपति—अन्यचेति । अस्य समुद्रस्य अन्यचान्यदिष, इदं वक्ष्यमाणरूपं भागधेयं भाग्यं, अस्तीति शेषः ॥ ३२ ॥

यत्तीर इति । यस्य समुद्रस्य तीरे अर्थाद्दक्षिणे । भगवतः ईश्वरस्य सांनिध्येन संनिधित्वेन जागरूकतयेत्यर्थः । सौरूयास्पदं सुखस्य स्थानं अत एव यक्षाश्च अप्सर्सः स्वेदियाश्च किंनराश्च एते देविविशेषाः । तेषु श्रेष्टैः । यद्वा यक्षादयः श्रेष्ठा मुख्या येषु तैः संवैरिप देवैरित्यर्थः । नित्यं संततमधिष्ठितमाश्चितं, एतादशमिदं पुरो दश्यमानं, पुरुषोत्तमस्य भगवतो जगन्नाथाभिधस्य स्थलं स्थानं, अस्तीति शेषः । अत्र क्षेत्रे असून् प्राणान् "पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाः" इत्यमरः । त्यक्तवतां जीवितकालपर्यन्तमत्रैव स्थिता देहं त्यक्तवतामित्यर्थः । न तु आत्महत्यादिना । दोषा-स्पदलात् । मुक्तिः कैवल्यं करगता हस्तस्थिता स्वाधीनेत्यर्थः । तत्तु आस्ताम् । किंतु अत्र देहः शरीरं, मृत इति ज्ञेयम् । दाहेन मन्त्रामिना विनाकृतः रहितोऽपि, अविकृतः दुर्गन्ध्यादिवकाररहितः, काष्टादिवत् आदिशब्देन शिलापाषाणसंग्रहः।तिष्ठति । अहो ! इदमतीवाश्चर्यमित्यर्थः ॥ ११२ ॥

निवेदितस्येति । किंच अत्र अस्मिन् क्षेत्रे रमाया लक्ष्म्याः सखा तस्मे "राजाहः-"इति टच्। जगन्नाथाभिधाय विष्णवे इत्यर्थः । नीचैः कुल-शील-विद्या-कलादि-भिहींनैः, आहतस्य आनीतस्य समर्पितस्यत्यर्थः । ओदनादेः अन्नादिनैवेद्यस्येत्यर्थः । किमुत महद्भिरपितस्य । भक्त्या प्रीत्या अश्चनं भक्षणं, भवे संसारे अर्जितानां संपादितानां, महान्ति च तानि अंहांसि पापानि च तेषां "पापं किल्बिषकल्मषम् । कलुषं वृजिनैनोघमंहो दुरितदुष्कृतम्" इत्यमरः । नाशनं विनाशकारकं, भवतीति शेषः । इति आमनन्ति कथयन्ति । अत्रत्या जना इति शेषः । किलेति प्रसिद्धौ । हन्तेति हर्षे ॥ १ १ ३ ॥

१ 'प्रेष्ठैः.' २ 'सान्निध्यसौख्यास्पदम्.' ३ 'किलौदनस्य.' ४ 'मक्ताशनं.'

सभक्त्युन्मेषम्— दारुणि सिन्निहिताय प्राज्ञैर्हुतमश्चते मखेषु हिनः ॥ शिशिराय नित्यरुचये ग्रुचये रचयेयमद्भुताय नतीः ॥ ११४ ॥

## अथ गुर्जरदेशवर्णनम् १०.

इति नमस्कृत्य सुदूरमन्यतो विमानं प्रस्थाप्य सन्हाघम्— सखे स एष सर्वसंपदामास्पदतया त्रिदशालयस्यादेश इव गुर्जरदे-राश्रक्षुषोः सुखीकरोति ॥ ३३॥

अत्र हि—

सकपूरस्वादुक्रमुकनववीटीरसलस-नमुखाः सर्वश्ठाघापदविविधदिव्याम्बरधराः ॥

सभक्तयुनमेषम्। अस्य पूर्व पुनिरिति शेषः। अन्ते च आहेति।

दारणीति । दारुणि काष्टे संनिहिताय संनिधित्वेन स्थिताय, प्राज्ञैः पण्डितैः मखेषु यागेषु हुतं विधिवद्रितं हिवः घृतादिहवनीयद्रव्यं अश्रते प्रहीतिर पक्षे हिवर्भुजे इत्यर्थः । विरोधमाह शिशिराय दयया शीतलाय शिशिरऋतवे च, नित्या विनाशरहिता रुचिः कान्तिर्यस्य तस्मै शाश्वतप्रभायेत्यर्थः । पुनरिप विरोधमाह- श्चये प्रीष्मर्तवे नित्यशुद्धाय इति विरोधपरिहारः । अप्तये च "शुचिः शुद्धेऽनुपहते शृङ्गाराषाढयोरिष । प्रीष्मे हुतवहेऽिष स्थात्" इति विश्वः । अद्भुताय लोक- विलक्षणेः कर्मभिर्विस्मयकराय, नतीर्नमस्कारान् रचयेयम् कुर्याम् । 'रच प्रतियत्ने दित्यस्माचौरादिकाद्विधिलिङ्युत्तमपुरुषेकवचनम् ॥ ११४॥

अथ गुर्जरदेशवर्णनप्रस्तावमाह—इतीति । इत्येवमुक्त्वा नमस्कृत्य जगन्नाथ-मित्यर्थः । सुदूरं तत्क्षेत्रादतिदूरं अन्यतोऽन्यत्र स्थले विमानं प्रस्थाप्य सक्ष्माघम् प्राहेति ।

सख इति । हे सखे, सः य एतावत्कालपर्यन्तं केवलं श्रुतः स इत्यर्थः । एषः प्रत्यक्षतया दश्यमानः, सर्वसंपदामास्पदतया स्थानतया त्रिदशालयस्य खर्गस्यादेशः आदिश्यते प्रतिनिधितया निर्दिश्यते तथा, प्रतिमारूप इवेत्यर्थः । गुर्जरदेशः चक्षुषोः नेत्रयोः सुखीकरोति आनन्दमुत्पादयति ।। ३३ ।।

तदेवाह सकर्प्रेति । अत्र हीत्यनुषञ्जनीयम् । अस्मिन्देशे इति तदर्थः । कर्प्रेण सहिता युक्ता सकर्प्रा सा च स्वादुकमुका मधुरपूगीफलसहिता " घोण्टा तु प्राः कमुकः" इत्यमरः । सा चासौ नवा वीटी ताम्बूलपिटका च तस्याः रसेन

१ 'चधुपी मुखिनी करोति', 'मुखाकरोति'.

लैसद्रत्नाकल्पा घुमघुमितदेहाश्च घुसुणै—
युवानो मोदन्ते युवतिभिरमी तुल्यरितिभिः ॥ ११६ ॥
अत्र वधूनामप्यन्यादृशं सौन्दर्यम् ॥ ३४ ॥
तप्तस्वर्णसवर्णमङ्गकिमदं ताम्रो मृदुश्चाधरः
पाणी प्राप्तनवप्रवालसरणी वाणी सुधाधोरणी ॥
वक्रं वारिजिमत्रमुत्पलदलश्रीसूचने लोचने
के वा गुर्जरसुभ्रुवामवयवा यूनां न मोहावहाः १ ॥ ११६।
कृ०—सत्यमेवं तथापि नैते सार्वस्तूपभोगचतुराः ॥ ३५ ॥

रक्तवर्णद्रवेन "रागे द्रवे रसः" इत्यमरः । लसन्ति शोभमानानि मुखानि येषां ते तथा सर्वेषां जनानां या श्लाघा प्रशंसा तस्याः पदानि पात्रभूतानि विविधान्यनेकप्रकाराणि च दिव्यानि च यान्यम्बराणि वस्ताणि तेषां " अम्बरं व्योम्नि वासि " इत्यमरः । घराः धारकाः । लसन्तः रत्नानां मणीनां आकल्पाः भूषणानि येषां तथान्ताः । घुस्णैः कुङ्कुमैः-"अथ कुङ्कुमम् । काश्मीरजन्मामिशिखं वरं "इत्यमरटीकायां व्याख्यासुधायां "वरं तु घुस्णे किंचिदिष्टे" इति हैमः । घुमघुमिताः सुवासयुक्ताः देहा येषां तथाभूताश्च अमी युवानः तरुणाः, तुल्या समाना रितरनुरागो यासां ताभिः युवितिभः तरुणस्त्रीभिः सह मोदन्ते रितसुखानन्दमनुभवन्तीत्वर्थः ॥ १९५॥

अत्रेति । अत्र देशे वधूनां स्त्रीणां "वधूर्जाया-स्नुषा-नार्योः स्पृक्का-सारिवयोरिप " इति हैमः । अपि सौन्दर्ये अन्यादशं भिन्नप्रकारकम्, इतरविलक्षणमित्यर्थः ॥ ३४ ॥

तदेव प्रतिपादयति तप्तिति । इदं इदानीं दृश्यमानं, एतत् सर्वत्र लिङ्गवचनमनुसत्यानुषञ्जनीयम् । गुर्जरसुभ्रवां गुर्जरदेशीयस्त्रीणां, अङ्गं शरीरमेवाङ्गकं स्वार्थे कः ।
तप्तं पुटपाकेन शोधितं च तत् स्वर्णे सुवर्णे च तेन सवर्णे सदृशम् । अधरः अधरोष्ठश्र
ताम्रो रक्तवर्णः मृदुश्र कोमलोऽपि । पाणी हस्तौ, प्राप्ता नवानां नृतनानां पह्नवानां
सरिणः पद्धतिर्थयोस्तथाभूतौ । नृतनपह्नवसदृशौ सुकुमारावित्यर्थः । वाणी सुधाधोरणी
अमृतस्रवा अतिमधुरेत्यर्थः । वऋं मुखं च वारिजिमत्रं कमलसमानमित्यर्थः ।
लोचने नेत्रे च उत्पलस्य कमलस्य यद्दलं पत्रं तृस्य श्रियः शोभायाः सूचने सूचके ।
नेत्रदर्शनेन कमलपत्रस्मरणं भवतीति भावः । एवं गुर्जरसुभुवां के वा अवयवाः यूनां
तरुणानां मोहावहाः मोहसंपादकाः न भवन्ति ? अपि तु सर्वेऽपि भवन्तीति ॥ ११६॥

सत्यमिति । एवं लत्कथितप्रकारं सत्यं, तथापि एते अत्रत्यपुरुषाः सारवस्तूनां श्रेष्टवस्तूनां उपभोगे चतुराः निपुणाः न भवन्ति ॥ ३५॥

१ 'कनद्रलाकल्पा.' २ 'अत्रत्यानाम्.' ३ 'सरसवस्तूपभोग.'

तथाहि---

त्रीडामारव्यतिकरवतीर्विद्यदाभाः कृशाङ्गीः क्रीडायोग्येऽप्यहह समये गेह एव त्यजन्तः॥ नित्यासक्ता निरुपममणि-श्रेणिवाणिज्यलाभे वंभ्रम्यन्ते बहुद्निपरिप्राप्यदेशान्तरेषु ॥ ११७॥ वि० — मन्दमनीष ! स एष पुरुषाणां गुणविशेष एव न तु दोषः ॥३६॥ देशे देशे किमपि कुतुकाद इतं लोकमानाः संपाचैव द्रविणमतुलं सद्म भूयोऽप्यवाप्य ॥ संयुज्यन्ते सुचिरविरहोत्किण्ठताभिः संतीभिः सौरूयं धन्याः किमपि द्धते सर्वसंपत्समृद्धाः ॥ ११८॥

तथाहि । अनैपुण्यमेवोपपादयामि शृण्वित्याह—वीडामारेति । एते इत्य-नुषञ्जनीयम् । निरुपमानां बहुमूल्यानां मणीनां श्रेणिभी राशिभिर्यद्वाणिज्यं ऋयवि-कयादिव्यापारः तस्माद्यो लाभो मूलाधिकद्रव्यप्राप्तिः तस्मिन् नित्यासक्ताः सतत-मासक्ताः सन्तः, त्रीडा लजा च मारो मदनश्च " मदनो मन्मथो मारः" इत्यमरः । तयोः यः व्यतिकरः मिश्रीभवनं,सः अस्ति यासां ताः, न केवलं कामाकुलाः न केवलं लजायुक्ताश्चेति भावः । अनेन तासां कुलीनत्वं सूचितम् । विद्युदिव आभा कान्तिः यासां ताः न तु कुरूपाः कृष्णवर्णाश्च । एतादशाः कृशाङ्गीः स्त्रियः कीडायोग्ये मदन-केलिसहशेऽपि समये काले तारण्यावस्थायामित्यर्थः । अहह इति खेदे । "अहहेत्य-द्भृते खेदे" इत्यमर: । गेहे गृहे एव त्यजन्तः सन्तः, बहुभिः न तु द्वि-त्रि-चतुर्भिः दिनैः परिप्राप्येषु गन्तव्येषु देशान्तरेषु बंभ्रम्यन्ते पुनः पुनः भृशं वा संचरन्ति । 'भ्रमु अनवस्थाने ' इत्यस्य यङन्तस्य लटि रूपम् ''सन्यङोः '' इति द्वित्वम् " नुगतोऽनुनासिकान्तस्य " इत्यभ्यासस्य नुगागमश्च ॥ ११७॥

मन्देति । मन्दमनीष मन्दबुद्धे, सः व्यापारार्थे देशान्तरपरिश्रमणादिरूपः एषः

पुरुषाणां गुणविशेषः गुणाधिक्यमेव न तु दोषः ॥ ३६ ॥

गुणविशेषमेवाह - देशे देशे इति । एते देशे देशे किमपि मनोहरं अद्भत-माश्चर्यकारकं च वस्तु कुतुकात्कौतुकात् "कौतूहलं कौतुकं च कुतुकं च कुतूहलम्" इत्यमरः । लोकमानाः पश्यन्तः सन्तः, एवं अमितं न तु अल्पं द्रविणं द्रव्यं संपाद्य, भूयः पुनरिष सद्म गृहं अवाप्य प्राप्य, सर्वसंपत्समृद्धाः सकलोपभोग्यवस्तुसमृद्धि-युक्ताः सन्तः, सतीभिः पातिवृत्ययुक्ताभिः न तु खैरिणीभिः अत एव सुचिरं चिरका-लपर्यन्तं यो विरदः खप्रियवियोगः तेन उत्किण्ठताभिः 'कदा अस्माकं पतिभिः सह संगमो भवेत्'इतीच्छावतीभिः सह, संयुज्यन्ते संगमं कुर्वन्ति । अत एव ते धन्याः सन्तः

१ 'मिनतं.' २ 'वधूभिः.'

अनेवंभावोऽपि पुरुषाधमत्वमावेद्यति ॥ ३७॥ तथाहि—

आकिंचन्यादितपरिचयाज्ञाययोपेक्ष्यमाणो भूपालानामननुसरणाद्धिम्यदेवाखिलेम्यः ॥ गेहे तिष्ठन् कुमतिरलसः कूपकूर्मैः सधर्मा किं जानीते भुवनचरितं किं सुखं चोपभुङ्के १॥ ११९॥

तथाहि-

व्यापारान्तरमुत्सुज्यं वीक्षमाणो वधूमुखम् ॥ यो गृहेष्वेव निद्राति दरिद्राति स दुर्मतिः ॥ १२० ॥

किमप्यनिर्वाच्यं सौख्यं दधते धारयन्ति। 'डु धान् धारण-पोषणयोः ' इत्यस्यात्मने-पदे लिट प्रथमपुरुषबहुवचनम् । अयं भावः —यथा तावत्किश्चिदपि पान्थो मार्गण गच्छन् सूर्यातपसंतप्तश्च वृक्षच्छायायां यत्सुखमनुभवित न तदन्येन केनाप्यनुभवि-तुं शक्यते, तथेव यत्प्रथमं दुःखमनुभूय पश्चात् सुखं प्राप्नोति तदेवाधिकसंतोषा-स्पदम् । तदुक्तम् विक्रमोर्वशीये महाकविना कालिदासेन—"यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम् । निर्वाणाय तरुच्छाया तप्तस्य हि विशेषतः " इति ॥ ११८ ॥

व्यतिरेकमाह-अनेवंभाव इति । एवं देशान्तरसंचारादिप्रकारेण भावः खभावः "भावः सत्ता-खभावाभिप्राय-चेष्टात्मजन्मसु " इत्यमरः । द्रव्यार्जनादिरूपः न भव-तीत्यनेवंभावः अर्थात्संततं गृह एव संवास इत्यर्थः । पुरुषाधमत्वं आवेदयित संपादयित ।। ३० ॥

तथाहि तदेव वक्ष्यामीति भावः।

आर्कि चन्यादिति । यः कुमितः कुबुद्धः अलसः मन्दश्च अत एव गेहे गृहे तिष्ठम् संश्च कूपे वाप्यां ये कूमीः कमठाः तैः समानः तुल्यः धर्मः कुत्रापि बहिरगमनादिरूपः स्वभावः "धर्माः पुण्य-यम-न्याय-स्वभावाचारसोमपाः "इस्पमरः । यस्य सः "धर्मादिनच् केवलात्" इति समासान्तोऽनिच् प्रत्ययः । अत एव नास्ति किंचन द्रव्यादिकं यस्य तस्य अकिंचनस्य दिर्दस्य भावः आकिंचन्यं तस्मात् संततगृहसंवासात् अतिपरिचयाच जायया स्त्रिया उपेक्ष्यमाणः, किंच भूपालानां राज्ञां अननुसरणात् संनिधगमनाभावाच, अखिलेभ्यो महाजनेभ्यः विभ्यदेव भीति कुर्वन्नेव, विभेतेः शति रूपम् । अभ्यस्तलानुमभावः । एतादृशः पुरुषः भुवनचरितं विविधन्यम्तकारिनिरीक्षणादिरूपं जानीते किम् ? तत एव च सुखं च सुखमिप उपभुक्ते किम् ? अपि तु किमिप नैव जानाति, सुखमिप नैव भुनिक्त चेत्यर्थः ॥ ११९॥

व्यापारेति । व्यापारान्तरं द्रव्यसंपादनार्थमन्यदेशगमनादिरूपमन्यव्यापारं, उ-तस्रज्य त्यक्ला यः दुर्मतिर्दुर्बुद्धिः पुरुषः, वध्वाः स्त्रियाः मुखं वीक्षमाणः अवलोकयन्

१ 'मुद्दिश्य.'

इदं चावधीयताम् ॥ ३८॥ —
इच्छेद्यस्तु सुखं निवस्तुमवनौ गच्छेत्स राज्ञः सभाम्
कल्याणीं गिरमेव संसदि वदेत्कार्यं विदेध्यात्कृती ॥
अक्टेशाद्धनमर्जयेदधिपतेरावर्जयेद्धस्थान्
कुर्वीतोपकृतिं जनस्य जनयेत् कस्यापि नापिक्रयाम् ॥ १२१॥
अन्यचेदमवधाँयताम् ॥ ३९ ॥ —
अयुक्तं युक्तं वा यदिमिहितमज्ञेन विभुना
स्तुयादेतिन्नत्यं जडमिप गुरुं तस्य विनुयात् ॥
विवित्सुनैं:स्षृद्धं कथमिप सभायामिनयेत्
स्वकार्यं संतुष्टे क्षितिमृति रहस्येव कथयेत् ॥ १२२ ॥

सन्, गृहेष्वेव निद्राति निद्रित इव स्तब्धरूपतया तिष्ठति, स पुरुषः दरिद्राति दारि-व्ययुक्तो भवतीत्यर्थः ॥ १२०॥

इदिमिति । इदं च वक्ष्यमाणमप्यवधीयताम् सावधानतया श्रूयतामित्यर्थः ॥३८॥ इच्छेदिति । यस्तु यश्च पुरुषः अवनौ पृथिव्यां सुखं यथा त्या तथा निवस्तुं वासं कर्तु इच्छेत्, सः कृती धन्यः पुरुषः राज्ञः सभां गच्छेत्, तत्र संसदि सभायां च कल्याणीं सभास्थितसर्वजनसुखकरीमेव, अथवा सकलजनरुच्युत्पादिकामेव गिरं वाणीं वदेत् उच्चारयेत् । एवं कार्ये खकीयं धनसंपादनरूपं विद्ध्यात् साधयेत् । कार्यचिकीर्षुणा जनेन न तावत्कुत्रापि कटुभाषणादिकं कर्तव्यं, तस्य च कार्यहानिकरत्यादिति भावः । एवं रीत्या अक्रेशात् राजपुरुषधर्षणादिरूपक्लेशं विनैव धनमर्जयेत् संपादयेत् । किंच धनार्जने सत्यपि अधिपते राज्ञः वल्लभान् प्रियान् पुरुषान् आवर्जयेत् संतोषयेत्, न तु तुच्छबुद्धा तिरस्कुर्यात् । अपरं च उपकृतिमुपकारमेव कुर्यात् , कस्यापि शत्रु-मित्रोदासीनाद्यन्यतरस्य जनस्य, अपिकयामपकारं न जनयेत् नोत्पाद्येत् ॥ १२९॥

अन्यदिति । अन्यचान्यदिष इदं वक्ष्यमाणमवधार्यतां निश्चीयताम् ॥ ३९ ॥ अयुक्तमिति । अज्ञेन बाह्यव्यवहारानिभज्ञेन संपत्त्युन्मत्तेन वा, विभुना राज्ञा अयुक्तं देशकालाद्यनुचितं, वाथवा युक्तं समयानुरूपं यदिभिहितमुचारितं स्यात्, तदे-तत् निस्यं संततं स्तुयात् प्रशंसेत् । किंच तस्य राज्ञः जडं बुद्धिहीनमिष गुरुं पुरो-हितं विनुयात् स्तुयात्, तद्धारेणैव कार्यसाधनसंभवात् । किंच विवित्सुः स्वविषये अनुकूलप्रतिकूलादिरूपमिप्रायं वेत्तुमिच्छुः सन् 'विद ज्ञाने ' इस्यस्य सन्नन्तस्य रू-गम् "सनाशंस–" इस्यादिना उप्रस्ययः । सभायां कथमिष निःस्पृहस्य भावो नैःस्पृह्यं

१ 'अवधार्यतां'. २ 'कार्येषु दद्यात्'. ३ 'समये'. ४ 'मवधारणीयम्'.५ 'गिरा तंच विनुयात्'.

# अथ यमुनानदीवर्णनम् ११.

इत्यलं प्रसक्तानुप्रसक्त्येति दूरतो विमानमानयन् सीञ्जलिबन्धम् — कृष्णाश्केषविशेषिताऽसितरुचे कालिन्दि तुभ्यं नमः

कुञ्जेम्यः श्रिततावकाम्बुकणिकापुञ्जेम्य एषोऽञ्जिलः॥ गोपीभ्यः पैरिरिप्सया मुरिरपोस्तेषु स्थिताभ्यो नित— निथायाभिरुपासिताय च नमोवाकानधीयीमिह ॥ १२३॥

निरिभलाषभावं अभिनयेत् प्रकटयेत् । खकार्यं च क्षितिभृति राज्ञि संतुष्टे सित रह-स्येव एकान्ते एव कथयेत् । कदाचित् राज्ञा प्रत्यादिष्टेऽपि स्वावमानस्य गोप्यलादि-ति भावः । एतच्छ्लोकद्वयं प्रकृतवर्णनस्यासंगतिमिति भाति । किंच सन्नीति—प्रतिकृलमि । यतो राज्ञः सभायां नयानुसारिभाषणस्यैवाभिरूपैरुक्तलात् । यथाहुर्मन्वादयः—" सभा वा न प्रवेष्ट्रच्या वक्तव्यं वा समञ्जसम् । अञ्चवन् विञ्चवन् वापि नरो भवति किल्विषी" इति । तदनेन प्रत्युक्तमिव भवतीति मदिभप्रतम् । अत्र युक्तायुक्तविचारणा तु सर्वथा सुधीभिरेव करणीया ॥ १२२ ॥

अथ यमुनावर्णनमाक्षिपति – इतीति । इलेवमुक्त्वा प्रसक्तस्य प्रकृतस्य गुर्जर-देशवर्णनस्य अनुप्रसक्त्या तत्रत्यपुरुषाणामुत्तमाधमलिनिरूपणेन, अलं पर्याप्तं इत्युक्त्वा दूरतो दूरं विमानमानयन् अञ्जलिबन्धेन करसंपुटेन सहितं यथा तथा प्राहेति ।

कृष्णिति । हे कालिन्दि यमुने श्रीकृष्णाष्टनायिकानामन्यतमे च, कृष्णस्य य आश्चेषः जलिवहाररूपः आलिङ्गनं च तेन विशेषिता वर्द्धिता असिता कृष्णवर्णा रुक् कान्तिर्यस्यास्तस्य तुभ्यं नमः । तथा श्चिताः संलग्नाः तव इमे तावकास्त्वदीया इस्यर्थः । युष्मच्छब्दात् "तस्येदम्" इस्यर्थेऽणि "तवक—ममकावेकवचने " इति तव कादेशः । अम्बुकणिकानां जलकणानां पुञ्जा राशयो येषु तेभ्यः कुञ्जेभ्यः लतागृहेभ्यः "निकुञ्ज—कुञ्जो वा क्षीवे लतादिपिहितोदरे" इस्यमरः । एषः मया कियमाणः अञ्जलिः नमस्काररूपः, अस्तु इति शेषः । अपि च मुरस्य मुरनामकदैस्यस्य रिपोः शत्रोः श्रीकृष्णस्य परिरिष्तया आलिङ्गनेच्छया, परिपूर्वकाद्रभेः सन्नन्तादकारप्रस्ययः । "सनि मी-मा-घु-रभ-लभः" इस्यादिना इसादेशः । तेषु कुञ्जेषु स्थिताभ्यः गोपीभ्यः निर्वनमस्कारः । किंच आभिगापिस्त्रीभिः उपासिताय पूजिताय नाथाय श्रीकृष्णाय, नमोवाकान् नमस्कारोक्तीः अधीयीमिहि पुनः पुनरुचरेम । 'इङ् अध्य-यने' इत्यस्याधिपूर्वस्य विधिलिङचुत्तमपुरुषबहुवचनम् ॥ १२३ ॥

१ 'सानन्दम्' इत्यधिकः पाठः क्रचिदृश्यते. २ 'परिलिप्सया'.

कु ० - कृतं सखे चोर-जारंशिखामणेः कृष्णस्य जगदतिसंधातुर-नुसंघानेन ! ॥ ४० ॥

तथाहि---

लुण्ठित्वा नवनीतमन्यसद्ने लोलेक्षणो भक्षयन् गोपीभिः परिगृह्यं मातृसविधं नीतो मुकुन्द्स्तया ॥ ' लुण्ठीर्मा नवनीतिमत्यभिहितोऽप्येतद्यलुण्ठीः किमि'— त्युक्तो 'मानवनीतमेव हतमि' – त्यागो जनन्यां न्यधात्॥ १२४॥ किंच-

अंसे सलीलमधिरोप्य शुकं स्वहस्ता— द्गोप्या भयाकुलद्दाः कुतुकी मुकुन्दः॥

कृतमिति । हे सखे विश्वावसो, चोर-जारशिखामणेः चोराणां जाराणां । श्रेसरस्येत्यर्थः । अत एव जगतः तत्स्थलोकस्य अतिसंघातुर्वञ्चयितुः, यद्वा जगतः ाति अत्यन्तं संधानं उत्पत्तिः पालनं च अतिसंधानं लयश्च तत्रितयकर्तुः, अनुसंधा-न संस्तवनेन कृतं अलं पर्याप्तामित्यर्थः । पक्षे कृतं त्वयैतच्छोभनं कृतमिति वार्थः । कृतं युगेऽलमर्थे स्याद्विहिते हिंसिते त्रिषु" इति मेदिनीकोशात् कृतमित्यस्याल-र्थलात् ॥ ४० ॥

तथेति । चोर-जारशिखामणित्वमेवोपपादयति—

लुण्डित्वेति । अयं मुकुन्दः श्रीकृष्णः अन्यसदने परकीयगृहे, नवनीतं छण्ठि-। चोरियला अत एव लोले चौर्यभयाचित्रले ईक्षणे नयने यस्य तथाभूतः सन् भक्ष-न् खादन्, अत एव च गोपीभिगोंपस्त्रीभिः परिगृह्य कृष्णागमनप्रतीक्षया गृढं स्थि-॥ नवनीतचौर्यसमये 'युत्वेत्यर्थः । मातुर्यशोदायाः सविधं समीपं "समीपे निकटा-त्र-संनिक्चष्ट-सनीडवत् । सदेशाभ्याश-सविध-" इत्यमरः । नीतः प्रापितः । देति शेषः । तया यशोदया 'नवनीतं मा छण्ठीः मा चोरय, इति पूर्वमिति शेषः । भिहितः उक्तोऽपि, एतन्नवनीतं किं कुतो व्यल्लण्ठीः अचूचुरः ? ' इत्युक्तप्रकारेण क्तः मात्रा पृष्टः सन् 'मानवनीतमेव हतं न तु नवनीतम्' नवनीतस्य मनुष्यक-त्वादिति भावः । इत्युक्तप्रकारेण, आगोऽपराघं ''आगोऽपराघो मन्तुश्च'' यमरः । जनन्यां मातरि यशोदायामेव न्यधात् स्थापितवान् । दधातेर्छिङ-"गा--स्था-घु- " इति सिचो छुक् । श्लेषालंकारः ॥ १२४ ॥

अंसे इति । किंच अयं मुकुन्दः श्रीकृष्णः, कुतुकी कौतुकयुक्तः सन्, भयेन णमीत्या आकुले दशौ यस्यास्तस्याः कस्याश्चित् गोप्याः अंसे स्कन्धे "स्कन्धो भुजशि-Sसो स्त्री' इत्यमर: । लीलया कीडया सहितं सलीलं यथा स्यात्तथा स्वहस्तानि-करेण शुकं कीरं अधिरोप्य स्थापयित्वा, पुनः अंसं स्कन्धं गतं शुकं पक्षे 'अं '

१ 'चोर-जारिशरोमणे: '. २ 'परिकृष्य'.

'अंसंगतं शुकमिहापनयेति' वाचम् तस्या निशाम्य स तदंशुकमाचकर्ष ॥ १२५ ॥

अपि च-

नीत्वा राधिकया निशां मुरिरपुः प्रातर्गृहानागतस् 'त्वं मा भूरपराधिकः पुनिरिति प्रोक्तोऽपि पूर्वं मया ॥ कसादेवमभूरिति' श्रितरुषा निभीर्तसतो लीलँया

'त्वद्वाचैव सराधिकोऽहमिति' तां व्यामोहयन् मायया ॥ १२६॥ वि०-वयस्य मैवं वादीः। सहि परमपावनः सकलजगदंहस्संहरणकृते कृतावतारो वन्दारुजनानन्दनो यदुनन्दनो निन्दापदवीदवीयान् ॥४१॥

इत्यक्षरेण संगतं शुकं= अंशुकं वस्त्रं च इह सांप्रतं अपनय दूरीकुरु दिति तस्या गोप्याः वाचं निशम्य श्रुला, तस्याः गोप्याः अंशुकं वस्त्रं, अं विष्णुं प्रति शुकं शुकाः चार्यं चेत्यिप । आचकर्ष अपहतवान् पक्षे नीतवान् ॥ १२५ ॥

नीत्वेति । अपि चराधिकया सह निशां रात्रिं नीत्वा निशावसानपर्यन्तं तामुपमुज्येखर्थः । "कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे " इति द्वितीया । मुरिएपः श्रीकृष्णोऽयं
प्रातः प्रातःकाले, गृहान् खगृहं "गृहाः पुंसि च भूम्येव निकाय्य-निलयालयाः "
इत्यमरात् गृहशब्दस्य पुंस्लं नित्यं बहुवचनलं च । आगतः प्राप्तः सन्, श्रिता
प्राप्ता हद कोधो यस्यास्तया यशोदयेति शेषः । 'लं अपराधः परगृहगमनादिरूपोऽस्यास्तीति अपराधी स एवापराधिकः अपराधकर्तेति यावत् । अपगता राधिका यस्मात्तथाभूतश्च, मा भूः, इति एवं पूर्वे मया प्रोक्तोऽपि कथितोऽपि, पुनः एवमपराधिकः कस्मात् कारणात् अभूः जातोसि?' इति लीलया बहिः कोधप्रदर्शनेऽपि मनसि
पुत्रवात्सल्यरूपया । करणे तृतीया । निर्भित्तितः सकोधमधिक्षिप्तोऽपि, 'भो मातः !
लद्वाचैव 'अपराधिको मा भूः' इति तव वाण्येव अहं सराधिकः राधया सहितः जातः' इति तां मातरं यशोदां मायया तदुक्तार्थापहवरूपया, अघटितघटनापटीयस्य
वा व्यामोहयत् मोहितवान् । अत्र 'लुण्ठित्वा नवनीतं–' इत्यादिश्लोकत्रयेऽपि एक
स्थिव वाक्यस्य श्लेषेणान्यार्थकरणादभङ्गश्लेषवकोक्तिरलंकारः । तदुक्तम्– "यदुक्त
मन्यथा वाक्यमन्यथान्येन योज्यते । श्लेषेण काका वा श्लेया सा वकोक्तिस्तथ
द्विधा " इति ॥ १२६ ॥

एवं कृशानृक्तं दूषणं श्रुत्वा निर्विण्णो विश्वावसुराह—वयस्येति । हे वय स्य कृशानो, एवं 'छण्ठित्वा नवनीतं—' इत्यादिप्रकारं दूषणं मा वादीः नोचारय हि यस्मात् कारणात् परमपावनः अत्यन्तपवित्रः, अत एव सकलजगतः अंहसां पा पानां संहरणकृते विनाशार्थे, कृतः धृतः अवतारो येन सः वन्दारून् स्तोतृन् नमस्क तृन् वा 'विद अभिवादन—स्तुत्योः ' इत्यस्मात् " श्रु-वन्द्योराहः " इति आरुप्रत्य

१ 'रितः'. २ 'कृतरुषा'. ३ 'नीलया'.

असत्क्षयार्थाभ्युद्यस्य यस्य जगुश्चरित्रं जगतः पवित्रम् ॥ पुनः परसौ पुरुषाय तसौ समस्तर्नम्याय नमस्तनोमि ॥ १२७॥ अस्य खल्वत्यद्भुतं चारित्रमाकण्यताम् ॥ ४२ ॥ चोरस्य चौर्यं जगित प्रतीतं चौर्यस्य चौर्यं न तु दृष्टपूर्वम् ॥ चौर्याद्यकार्याणि वर्ते श्रुतानि कृष्णस्य मुष्णन्तितमां तमांसि ॥ १२८॥ किंच-

चित्रं चित्रं जुम्भिते कृष्णमेघे कंसं प्राप्ता प्राप लोपं समृद्धिः ॥ आसी युक्तं हानिदाघप्रशान्तिईसो हिंसां मानसे कीर्तिरुत्था ॥ १२९ ॥

यः । "वन्दारुरभिवादके" इत्यमरश्च । जनानानन्दयतीति तथाभूतः सः यदुनन्दनः श्रीकृष्णः, निन्दापदव्याः निन्दारूपमार्गस्य द्वीयान् दूरे वर्तमानः अस्तीति शेषः । रवीयानित्यत्र दूरशब्दादीयसुनि "स्थूल-दूर-युव-इख- " इत्यादिना रकारलोपः दू ' इत्यस्य गुणादेशश्च ॥ ४१ ॥

निन्दापदवीदवीयस्त्वमेवोपपादयति — असिद्ति । असतां पापानां दैत्यादी — ां क्षयो नाश एवार्थो मुख्यं प्रयोजनं यस्य ताहशः अभ्युदय उत्पत्तिर्यस्य तथाभू-स्य यस्य श्रीकृष्णस्य जगतः पवित्रं पावित्र्यावहं चरित्रं कंसवधादिरूपं न तु त्वदुप-ादितं चौर्यादिरूपमेव, जगुः गायन्ति सा। ज्ञानिन इति शेषः। तस्मै परस्मै देहेन्द्रि-गदिसंघात् परस्मै पुरुषाय, अत एव समस्तानां सकललोकानां नम्याय नमस्कर्तुं ोग्याय, पुनः नमः नमस्कारं तनोमि करोमि ॥ १२७ ॥

अस्येति । अस्य श्रीकृष्णस्य असद्भुतमतीवाश्चर्यजनकं चारित्रमाकर्ण्यतां श्रूयत बल्ज ॥ ४२ ॥

अल्यद्भतत्वमेव विवृणोति — चोरस्येति । चोरस्य, कर्तरि षष्टी । चोरकर्तृकमि-ार्थः । चौर्यं कर्म जगति प्रतीतमनुभूतं प्रसिद्धं वा । परंतु चौर्यस्य अत्रापि पूर्व-देव षष्टी । चौर्य चोरकर्म तु, दष्टपूर्व पूर्व दष्टं न । इदमुपलक्षणम् । तेन श्रुतपूर्वम-। नेत्यर्थः । परं च कृष्णस्य चौर्ये नवनीतादेः आद्यं प्रधानं येषु तानि कार्याणि गो-र्द्रनोद्धरणादीनि, श्रुतानि आकर्णितानि सन्ति, तमांसि पापानि मुष्णन्तितमामतिश-न चोरयन्ति । अत्रातिशयार्थे तमप् । ततश्च "किमेत्तिङव्यय-" इत्यादिना ामुः । बतेत्याश्चर्ये ॥ १२८ ॥

चित्रमिति । कृष्ण एव मेघस्तिस्मन् पक्षे कृष्णे नीलवर्णे मेघे इति च, ज्रिमते त्पन्ने सति, हानिदस्य लोकविनाशकरस्य अघनाम्नो दैल्यस्य प्रशान्तिर्नाशः, पक्षे 'हा' यानन्दे । निदायस्य प्रीष्मऋतोश्च शान्तिः प्रश्नमः "प्रीष्म उष्मकः । निदाघ उष्णो-गमः" इत्यमरः। आसीत्। तथा हंसी बकासुरः पक्षे हंसः पक्षी च, हिंसां नाशं धा-

१ 'समस्तरम्याय'. २ 'अद्भुतं चिरतम्,' 'अद्भुतं चारित्रम्,' अद्भुतं चरित्रम्'. 'प्रसिद्धम्'. ४ 'चौर्याणि कार्याणि,' 'चौर्यादिकार्याणि.' ५ 'नृणां '.

पुनस्सभवत्युनमेषं भगवन्तमुद्दिश्य— कंसं ध्वंसयते मुरं तिरयते हंसं तथा हिंसते बाणं क्षीणयते बकं लघयते पौण्ड्रं परं लुम्पते ॥ भौमं क्षामयते बलाद्वलिमदो देपं पराकुर्वते हिष्टं शिष्टगणं प्रणम्रमवते कृष्णाय तुम्यं नमः॥ १३०॥

त्नामनेकार्थत्वात्, मानसे मानससरोवरे हिंसां गतिं च प्राप्तः । हंसानां वर्षाकाले मानससरोवरगमनं प्रसिद्धम् । अत्र मुद्रितपुस्तकटीकायां 'वार्षिकावसरस्य हंसहिंसाकरणत्वं प्रसिद्धम् ' इति सिद्धान्तितं हर्यते, परं तत्प्रमादिकसितम् । अत एव तस्यैव पुस्तकस्य टिप्पणीकारेण 'हंसास्तावन्मानसे सरित निवसन्ति, तत्रान्यर्तुषु हिमबाहल्यात् हिमस्य च हंसानां रोगहेतुत्वात् अष्टौ मासानन्यत्रोषित्वा वर्षागमे हंसा मानसं गच्छन्ति, तस्माद्वर्षाकालस्य हंसिहंसाकरणत्वं न, प्रत्युत बलपुष्ट्यादिहेतुत्वमेव' इति प्राचीनसत्कविप्रसिद्धिपुरस्कारेण तत्खिण्डतं तदेव युक्तमिति कोविदा अवगच्छन्तु । कीर्तिर्यशः पङ्कश्च "कीर्तिर्यशसि कर्दमे "इति विश्वः । उत्था उत्पन्ना इति यत् तत्, सर्वं युक्तं, परं च कंसं कंसनामकमसुरं, पक्षे कं उदकं प्रति " कं वारिणि च मूर्धनि " इत्यमरः । प्राप्ता उत्पन्ना पक्षे संप्राप्तेति छेदः । समृद्धः लोपं विनाशं प्राप्त यद्वा कृष्णरूपे मेघे उदिते कं पुरुषं प्राप्ता समृद्धिलीपं प्राप इति काकुः । अपि तु कस्यापि समृद्धिलीपं न प्रापेलर्थः । एतदेव चित्रं चित्रं परममाश्चर्यमित्यर्थः । अत्र श्लोकद्वयेऽपि विरोधालंकारः । अत्र तु श्लेषानुगतः इति विशेषः ॥ १२९ ॥

पुनरिति । पुनः भक्तयुनमेषेण भक्तिविकासेन सहितं यथा तथा भगवन्तं श्रीकृष्णं उद्दिश्य, आहेति शेषः ।—

कंसमिति । कंसमेतदारव्यदैत्यं ध्वंसयते सिंहासनादधो निपात्य मारयते, चतुध्यंन्तमेतत् । एवमग्रेऽप्यूह्मम् । मुरं दैत्यं च तिरयते तिरोहितमद्दयं कुर्वते, तथा हंसमसुरं हिंसते नाशयते, बाणं बाणासुरं क्षीणयते अष्टनवत्यधिकनवशतभु-जन्छेदनेन क्षीणशरीरं कुर्वते, न तु विनाशयते इत्यर्थः । तस्य प्रह्वादान्वयज्ञत्वात् । तथा बकं दैत्यं लघयते लघूकुर्वते विनाशयते इत्यर्थः । पौण्ड्रं परं शत्रुभूतं छम्पते हन्त्रे, भूमेरपत्यं भौमस्तमसुरं क्षाम्यते तद्वधकर्त्रे इत्यर्थः । तथा बलभिदिनद्रस्तस्य दर्पं गर्वे, बलात् हटात् पराकुर्वते निवारयित्रे । अपि च क्षिष्टं दैत्यत्रासात् संसारक्षेशाद्वा त्रस्तं शिष्टगणं सज्जनसमूहं, अत एव प्रकर्षण नम्रं शरणागतं अवते रक्षते, तुभ्यं कृष्णाय नमः अस्तु ॥ १३०॥

१ 'गर्व '. २ 'निराकुर्वते'.

## अथ महाराष्ट्रवर्णनम् १२.

इति विमानं सुदूरमानयन् वन-जनपद-सरिद्धिरिप्रभृतीनवेक्ष्य सविसै-यमीश्वरमुद्दिश्य—

कत्योषधीः कित तरून कित वी महीधान् कत्यम्बुधीन् कित नदीः कित पुंस एतान् ॥ कत्यङ्गनास्त्वमसृजः कित नाथ देशान् मन्ये तवैष मिहमा निह माति बुद्धौ ॥ १३१ ॥ इत्यन्यतो गच्छन् पुरतोऽवलोक्य सबहुमानम्— महाराष्ट्राभिख्यो मधुरजलसान्द्रो निरुपमः प्रकाशो देशोऽयं सुरपुरनिकाशो विजयते ॥ गृहस्था यत्राऽमी गुणजलध्यः केऽपि विभवैः समृद्धाः श्रद्धातो मुहुरितथिपूजां विद्धते ॥ १३२ ॥

अथ महाराष्ट्रदेशवर्णनं सूचयनाह – इतीति । इत्युक्ला सुदूरं विमानमान-यन् प्रापयन् वनानि च जनपदा देशाश्व सिरतो नद्यश्व गिरयः पर्वताश्व ते प्रभृतयो सुख्या येषु तान् देशानवेक्ष्य दृष्टा, सिवस्मयमाश्चर्यसिहतं यथा तथा ईश्वरसुिद्द्याहेति ।

कतीति । हे नाथ जगदुत्पादक प्रभो, त्वं कित कियत्संख्याकाः औषधीर्वल्लीस-स्यमुख्याः फलपाकान्ताः, तथा तरून् वृक्षांश्व कित, महीध्रान् पर्वतान्, अम्बुधीन् समुद्रान्, नदीः, एतान् दृश्यमानान् पुंसः पुरुषान्, तथा अङ्गनाः स्त्रियश्व, देशांश्व, किति असंख्यातानित्यर्थः । असृजः सृष्ट्यानिसि ?। तस्मात् हे प्रभो, एष तव अगा-ध्यसर्गकर्तृत्वरूपो महिमा माहात्म्यं, बुद्धौ निह माति न प्रवेष्टुं शक्नोति, इति मन्ये, इति निश्चिनोमीत्यर्थः ॥ १३१॥

इतीति । इस्रन्यतोऽन्यत्र गच्छन् पुरतोऽप्रभागेऽवलोक्य बहुमानेन सहितं यथा तथा प्राह—

महाराष्ट्रिति । मधुरं स्वादु च तजलं च तेन सान्द्रः पूर्णः अत एव निरुपमः उन्तमारितः प्रकाशः प्रसिद्धिर्यस्य "प्रकाशोतिप्रसिद्धेऽपि" इस्पमरः । तथाभूतः अत एव च सुरपुरस्य स्वर्गलोकस्य निकाशः सहशोऽयं महाराष्ट्र इति अभिख्या नाम यस्य सः "अभिख्या नाम-शोभयोः" इस्पमरः। विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते । यत्र महाराष्ट्रदेशे, अमी गुणजलधयः विद्यादिसद्भुणसमुद्राः, विभवैरैश्वर्येश्व समुद्धाः परिपूर्णाः, केऽप्यनिर्वाच्यप्रभावाः विद्यादिगुणानामैश्वर्यस्य चैकत्र वासस्य दुर्लभवादि-

१ 'सबहुमानम्'. २ 'कति नो'.

कु०-सखे किं प्राक्कालीनैचरित्रमधुना कथयेसि ? अधुना किल कलि-मौलिन्यादीहशी रीतिरेतदेशवासिनामासीत् ॥ ४३॥

तथाहि—

अपारैर्व्यापारैरहरिह नयन्तोऽशर्नेद्शा-

स्वथ स्नाताः संध्यां विद्धति न जातु स्वसमये ॥

त्यजन्तः स्वां रुत्तिं द्विजकुलभेवा ग्रामगणकी-

भवन्तो हन्तामी कथमपि च जीवन्ति बहवः ॥ १३३॥

किंच-

'उपनयन-विवाहावुत्सवैकप्रधानों' कलिविभवत एषां कालभेदानभिँज्ञो ॥

त्यर्थः । गृहस्था लोकाः, श्रद्धातः आस्तिक्यबुद्धा मुहुर्वारं वारं अतिथिपूजामभ्यागत-सत्कारं, विद्धते कुर्वते । न लैश्वर्यस्य व्यसनादिना विषयासत्त्या वा दुरुपयोगं कुर्व-न्तीत्यर्थः ॥ १३२॥

सख इति । हे सखे, प्राक्कालीनं कृतयुगादिपूर्वकालभवं चरित्रमधुना सांप्रतं किं कृतो हेतोः कथयसि ? कुतो वा प्राक्कालीनं चरित्रमधुना न कथनीयमित्याशङ्कचाह—अधुना किल सांप्रतं तु, कलेः कलियुगस्य मालिन्यात् मिलनत्वात् पापप्रचुरत्वादित्य-र्थः । एतद्देशवासिनां महाराष्ट्रवासिनामीदशी वक्ष्यमाणप्रकारा रीतिराचारः आसीत् अस्तीत्यर्थः । प्रकृतवर्णनस्य वर्तमानकालीनत्वाल्रङ् प्रामादिक इति भाति ॥ ४३ ॥

अपारेरिति । तथाहि अपारैर्बहुभिर्व्यापारैरुदरभरणादिरूपैः कर्मभिः इह देशे, अहः दिवसं नयन्तः सन्तः, अथ अशनदशासु भोजनावसरेषु न तु संध्याकालसमये, स्नाताः कृतस्नानाः, अतं एव जातु कदापि स्वसमये शास्त्रविहितकाले, संध्यां न विदधित नानुतिष्ठन्ति । किंच अमी बहवः न तु द्वित्राः द्विजकुलभवाः ब्राह्मणान्वयोत्पन्ना अपि, स्वां स्वकीयां याजनाध्यापन—प्रतिप्रहादिरूपां वृत्तिं जीविकां "वृत्तिर्वतनजीवने" इत्यमरः । त्यजन्तः सन्तः, प्रामेषु गणकीभवन्तः प्रामाय—व्ययलेखकरूपा भवन्तः सन्तश्च, कथमपि निषद्धाचरणादिरूपया तुच्छवृत्त्या जीवन्ति । एतादशनीचजनाधिष्ठितदेशस्य का नाम प्रतिष्ठेति भावः ॥ १३३ ॥

उपनयनेति । किंच उपनयनं व्रतबन्धश्च विवाहश्च तौ, एषां लोकानां कलिविभ-वतः कलिमाहात्म्यात्, कालस्य ''गर्भाष्टमेऽब्दे कर्तव्यं ब्राह्मणस्योपनायनम्'' इत्यादि-शास्त्रविहितस्य, भेदः ब्राह्मण-क्षित्रयादिभेदेन विशेषः ''गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विशः'' इत्यादिरूपः, अथवा '' ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्ये विप्रस्य पश्चमे । राज्ञो

१ 'प्राक्तालिकं चरित्रं', 'चारित्र्यं'. २ 'कलयसि'. ३ 'माहात्म्यात्'. ४ 'दशदि-शास्व'. ५ 'द्विजकुलभुवां'. ६ 'कालभेदानभिज्ञाः'.

विजहित न कदाचिद्वेदपाठैकयोग्ये वयिस च यवनानीवाचनाभ्यासमेते ॥ १३४॥ अपि च—

अज्ञानामविरामछोिकिकवचोभाजाममीषां पुन— र्मन्त्रोच्चारण एव पर्यवसितं मौनव्रतं कर्मसु ॥ यामाय-व्ययछेखनेन नयतां कालानशेषानहो

पारंपर्यत ईहराामिह नृणां ब्राह्मण्यमन्याहराम् ॥ १३५ ॥

अन्यच-

कुक्षेः पूर्त्य यवननृपतेर्भत्यकृत्यानि कर्तुम् विक्रीणीते वपुरिप निजं वेतनैरेतदास्ताम् ॥

बलार्थिनः षष्टे वैरयस्येहार्थिनोऽष्टमे " इत्यादिकामनाभेदेन विशेषः तस्य न विद्यते अभिज्ञा ज्ञानं ययोस्तौ, अत एव उत्सवः एव एकं मुख्यं प्रधानं प्रयोजनं ययोस्तौ तथाभूतौ संवृत्ताविति । अनेन निमित्तेन सुहन्मित्रादिजनानेकीकृत्य मिष्टान्नभोजना-दिरूपसमारम्भार्थमेवोपनयन-विवाहकरणमित्यर्थः । न तु वेदोपदेशाद्यर्थमिति भावः । कृत एतज्ज्ञायते इत्यत आह—एते जनाः वेदस्य पाठः पठनं विधिवद्ध्ययनमिति यावत् । तद्रथमेव एकं यथा तथा योग्यमनुरूपं तिस्मिन्वयसि तारुण्ये, कदाचिद्पि यवनान्याः यवनिष्ठिपेः "इन्द्र-वरुण-भव-शर्व—" इत्यादिसूत्रस्थेन " यवनािल्विष्या-म्" इति वार्तिकेन यवनशब्दािल्यर्थे आनुगागमो डीप् च । वाचनाभ्यासं सततप-रिशीलनरूपं न विजहित न त्यजनित ॥ १३४॥

अज्ञानामिति । अपि च अज्ञानां कर्तव्याकर्तव्यज्ञानरहितानामत एव अविरामं विश्रामरहितं यथा स्यात्तथा लोककवचांसि तत्तदेशभाषावाक्यानि भजन्ति अभ्यस्यन्ति तथाभूतानां, न तु वेदशास्त्रभाजां, अमीषां लोकानां कर्मसु श्रोत-स्मार्तादिकमंसु मन्त्रोचारणे तत्तत्कर्माङ्गभूतमन्त्रपठने एव, मौनव्रतं पर्यवसितं अवसनं आश्रिन्तिमिति यावत् । लोकिकवचांसि तु बहूनि भाषन्ते इत्यर्थः । किंच पुनः व्रामस्य संकिथनो यौ आय-व्ययौ तयोर्लेखनेन अशेषान् प्रातःकालमारभ्य सायंकालपर्यन्तिस्यर्थः । कालान् नयतां गमयतां, पारंपर्यतः वंशपरंपरया ईदशां नृणां लोकानां, इह महाराष्ट्रदेशे बाह्मण्यं ब्राह्मणकर्म, अन्याद्दशं अन्यव्राह्मणविलक्षणं शृद्गप्रायन्मिति यावत् ॥ १३५ ॥

अन्यचापि निन्धतमं कृत्यमाह - कुक्षेरिति । अयमेतद्देशनिवासी जनः, विप्रो ॥ह्मणो भूत्वापि, यवननृवतेम्लेच्छजातीयराज्ञः भृत्यकृत्यानि सेवककृत्यानि कर्तु, ।च केवलं कुक्षेः पूत्यें स्वोदरभरणायैव न तु स्वामिभक्तयर्थे, वेतनैः मासिकद्रव्यस्वी-

१ 'विद्धति च कदाचित्'. २ 'यवनानां'. ३ 'यवनवितते:'.

विप्रो भूत्वाप्यहह गणनानैपुणैर्वञ्चयित्वा

स्वर्णस्तेयं रचयित जनैः स्वामिनां पोषकाणाम् ! ॥ १३६ ॥ अहो बत कलिमिहिम्ना सदसिद्धिवेकवैधुर्यमिखलजनानाम् ! ॥ ४४ ॥ य मुण्णिन्ति निशि प्रविश्य भवनं ये वा बलात्कानैनं नैते स्वामिधनं हरिन्त ननु तान्निन्दिन्त चोरा इति ॥

सद्यो हन्त हरन्ति पोषकधनं संख्यां विपर्यस्य ये

कष्टं तानिष वञ्चकानिह पुरस्कुर्वन्ति सर्वे जनाः ॥ १३७॥ 'अयं खल्वनुपमो देशः' इति त्वदुक्तं युक्तमेव । यदत्र स्वल्पेनािष

यँत्नेन महती प्रतिष्ठा सिध्यति ॥ ४५ ॥

वेद्व्यासः स इह दश यो वेद वेदाक्षराणि

श्लोकं त्वेकं परिपठित यः स स्वयं जीव एव ॥

कारै:, निजं स्वीयं वपु: शरीरमिप विक्रीणीते । एतत्तु आस्तां तावत् । परंतु अहह इति खेदे । गणनानेपुणे: आय-व्ययद्रव्यसंख्याकौशल्यैः वश्चियत्वा, अयं जनः पोष-काणां मासिकभृतिदानेन पोषणं कुर्वतां स्वामिनामिप किमुतान्येषां, स्वर्णस्तेयं द्रव्यचौर्य रचयित करोति । स्वामिवञ्चनस्य नरकपातहेतुत्वादेतदतीव निन्द्यमित्यर्थः ॥ १३६ ॥

अहो इति । अहो इत्याश्चर्ये। बतेति खेदे। कितमहिम्रा कितमहातम्येन अखि-लानां सर्वेषामिप जनानां सदसतोः उत्तमाधमयोः विवेकस्य विचारस्य वैधुर्य रा-

हित्यम् ॥ ४४ ॥

कथं ताबद्विवेकवैधुर्यमिति चेत्तदेव विवृणोति—य इति । ये निशि रात्रौ परस्य भवनं गृहं प्रविश्य, ये वा काननमरण्यं प्रविश्य, दिवापि बलात् मुण्णिन्त द्रव्यादिकं चोरयन्ति, एते तु स्वामिधनं निजपोषकद्रव्यं नैव हरन्ति, परंतु तान् गृहं प्रविश्य चौर्यकर्मकर्तृन् प्रति 'चोराः' इति उक्त्वा निन्दन्ति । ये च संख्यां विपर्यस्य आय-व्ययगणनावेपरीत्यं कृत्वा, पोषकधनं सद्यः तत्कालं हरन्ति, हन्तेति खेदे । तानिप वक्षकान् स्वामिप्रतारकान्, इह देशे सर्वेऽपि जनाः पुरस्कुर्वन्ति मानयन्ति । कष्टमे-तद्तीवान्याय्यमित्यर्थः ॥ १३७॥

अयमिति । किंच 'अयं महाराष्ट्राभिख्यो देशः अनुपमः खलु' इति, पूर्वमिति शेषः । त्वया उक्तं प्रतिपादितं, युक्तमेव योग्यमेव। कुतः। यद्यस्मात् अत्र देशे स्व-

ल्पेनापि स्तोकेनापि यन्नेन महती प्रतिष्ठा सिध्यति ॥ ४५ ॥

कथिमित्युपपादयिति – वेद्व्यास इति । इह महाराष्ट्रे देशे, यः विप्रः दश वेद-स्य अक्षराण्येव केवलं, न तु संपूर्णमन्त्रमि । वेद जानाति "विदो लटो वा" इति लटो

१ 'पुनः ,' 'निजस्वामिनाम्'. २ 'कानने'. ३ 'इव.' ४ 'यज्ञेन. ' ५ 'नव दश'.

आपस्तम्बः स किल कलयेत्सम्यगौपासनं यः कष्टं शिष्टक्षतिकृति कलौ कार्श्यमृच्छन्ति विद्याः ॥ १३८॥ वि०—किमरे भूसुरेष्वेवं दोषमुद्धोषयसि ?॥ ४६॥

अत्रापि सन्ति बहवः कलिताग्निहोत्राः

शास्त्रार्थबोधकुशलाः किल शान्तिमन्तः॥

अन्तर्भुखाः सततमात्मविदो महान्तो

निर्भूतबाह्यविषया निगमाध्वनिष्ठाः ॥ १३९॥

अन्यच--

राजीभूतौः स्नानैः श्रुतहितपुराणाश्च नियमा— दपूतानां स्पर्शानवहितहदोऽमी विजहतः ॥

णलादेशः । सः वेदव्यासः भवति । एतद्येऽपि योज्यम् । यश्च एकमेव न तु अनेकान् , श्लोकं परिपठिति, सः स्वयं जीवो बृहस्पितरेव । "बृहस्पितः सुराचार्यो गीष्पितिधिषणो गुरुः । जीव आङ्गिरसः " इत्यमरः । यस्तु सम्यक् औपासनं सायंप्रातर्होमरूपं कर्म कलयेत् कुर्यात्, सः किलेति गर्हायाम् । आपस्तम्बः ऋषिर्भवति । एवं शिष्टानां सभ्यानां क्षतिं नाशं करोतीति तत्कृत् तस्मिन् कलौ युगे, विद्याः वेद-शास्त्रादिन् सानानि, कार्र्यं कृशत्वं ऋच्छन्ति प्राप्नुवन्ति । कष्टमिति खेदे ॥ १३८ ॥

किमिति । अरे कृशानो ! भूसुरेषु ब्राह्मणेष्विप एवं दोषमुद्धोषयसि आरोप-

यसि ? ॥ ४६ ॥

वस्तुतस्तु नैवायं देशो दूषणाई इत्याह — अत्रेति । अत्र महाराष्ट्रदेशेऽपि, बहवो व्याः जनाः न तु द्वि-त्राः। शास्त्रस्य अर्थबोधे अर्थज्ञाने कुशलाः निपुणाः मार्मिका इति यावत् । अत एव निगमाध्विन वेदविहितकर्मानुष्टानरूपमार्गे निष्टा आसक्तिर्येषां तथाभूताः, अत एव च कितं स्वीकृतं अग्निहोत्रं दर्श-पूर्णमासादिरूपं येस्ते ताद्वाः। केचित्तु निर्धूताः निरस्ताः बाह्यविषयाः शब्दादिविषया येस्ते तथाभूताश्च, अन्तो हेतोरेव अन्तः हृदयपुण्डरीके आत्मोपलब्धिस्थले एव मुखं सांमुख्यं येषां ते, तत्तनमात्मानुध्यानासक्ता इति यावत् । सततं निरन्तरं आत्मानं विदन्ति स्वानुभूत्या सक्षात् कुर्वन्तीति तथाभूताः । किलेखवधारणे, हेतौ वा। अव्ययानामनेकार्थलात् । सहित्यनमन्तो बाह्येन्द्रियनिग्रहतत्परा इत्यर्थः । अत एव महान्तः महत्त्वलक्षणसंपन्नाः । सहत्त्वलक्षणमुक्तं श्रीमद्भागवते— "महान्तस्ते समिचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सहदः साधवो ये" इति।एवं च कर्म-ज्ञाननिष्टा उभयविधा अपि जनाः अत्र देशे सन्ति॥१३९॥

युचीभूता इति। किंच स्नानैः युचीभूताः पवित्रीकृताः। नैतावदेव, किंतु निय-।ति श्रुतानि आकर्णितानि हितानि हितकराणि पुराणानि श्रीमद्भागवतादीनि भक्ति-

१ 'भामुरेपु ' इत्यधिकं कचिद्द्रयते. २ 'शुचीभूत्वा'. ३ 'श्रुतिहितपुराणोक्त'.

सुराम्यर्चा कृत्वा शुचिकृतमद्न्यन्नमनघं महाराष्ट्रे देशे विलसति महानेष हि गुणः ॥ १४०॥

किंच-

चम्नियमनेन वा जनपदाधिकारेण वा द्विजव्रज उपव्रजन्प्रभुपदं महाराष्ट्रजः ॥ न वृत्तिमिह पालयेद्यदि घरासुराणां ततो भवेद्यवनवेष्टितं भुवनमेतदब्राह्मणम् ॥ १४१॥

यच दोषान्तरं भवता परिभाषितं तदशेषमपि साधुजनोपकारेण परिहीयते ॥ ४७॥

ज्ञानादिविषयप्रतिपादकानि यैस्तथाभृताः । अत्र श्रुत-पुराणग्रहणमुपलक्षणम् । तेन न केवलं श्रुतानि, किंतु सम्यगधीतानिमीमांसितानि च । वेद-शास्त्र-पुराणानीत्यपि शे-यम् । अत एव अवहितं वेद-शास्त्रोक्तरीत्या प्रमादरहितं हत् चित्तं येषां ते वेदादि-पिरशीलनेन सावधानचित्ता इत्यर्थः । एतादशा अमी जनाः अपूतानां अपवित्राणां चाण्डालादीनां स्पर्शान् शरीरसंपर्कान्, विजहतः त्यजन्तः सन्तः, सुराणां विष्णु-शि-वादिदेवानामभ्यची पूजां कृत्वा शुचिभिः पवित्रजनैः कृतं पक्तं अत एव अनघं निर्मलमनं अदन्ति भुङ्गन्ति । न तु येन केनापि कृतमित्यर्थः । तस्मादेष पूर्वोक्तः महान् गुणः महाराष्ट्रे देशे हि एव विलसति प्रकाशते दृश्यते । नान्यत्रेत्यर्थः ॥ १४० ॥

'कुक्षेः पूर्ले यवननृपतेः' इत्यादिनोक्तं दूषणं परिहरति—चिम्बिति । किंच महाराष्ट्रजः तद्देशोत्पन्नः द्विजानां ब्राह्मणानां व्रजः समूहः, चम्वाः सेनायाः नियमनेन सेनाधिपत्यं स्वीकृत्येत्यर्थः। जनपदस्य देशस्य अधिकारेण आय-व्ययलेखनादिरूपेण वा, प्रभुपदं तत्तद्धिकारस्थानमुपवजन् प्राप्तवन्, यदि धरामुराणां ब्राह्मणानां वृत्ति जीविकां न पालयेत् न रक्षेचेत् , ततस्तर्हि एतद्भवनं सर्वोऽप्ययं भूलोक इत्यर्थः। यवनैः म्लेच्छैः वेष्टितं सर्वत्र व्याप्तं, ततश्च अब्राह्मणं ब्राह्मणरहितमपि भवेत् संपचित । यवनानामेव सर्वत्र प्राबल्यात् ते वर्णाश्रमधर्मे विनाश्य ब्राह्मणादीनिष भ्रंशिय- ध्यन्तीति भावः ॥ १४१ ॥

अथ 'उपनयन-विवाहों-' इत्यादिनोक्तं दूषणं परिहरति — यचेति । भवता यच दोषान्तरं ' विजहति न कदाचिद्वेदपाठैकयोग्ये वयसि च यवनानीवाचना-भ्यासं' इत्यादिरूपं परिभाषितं, तत् अशेषं सकलमपि साधुजनानां उपकारेण परिहीयते निवार्यते ॥ ४७ ॥

१ 'चेष्टितं.' २ 'परिहार्यते.'

अलं मङ्क्षु संहर्तुमंहस्सहस्रं स एकोऽपि विप्रप्रवेकोपकारः ॥
कठोरः कुठारः किलेकोऽपि तिग्मो विनिर्भेत्तमीष्टे विषदूननेकान् ॥ १४२॥
कु० — अस्त्वेवमथाप्येत्रत्यानामाद्येतरवर्णप्रभवानां पुनर्तिदुस्सहं चेष्टितम् ॥ ४८॥

पश्य---

देशे देशे लम्पटाः पर्यटन्तो भञ्जं भञ्जं ब्राह्मणादीनशेषान् ॥ हारं हारं हन्त सर्वस्वमेषां पापा एते स्वोद्रं पूरयन्ति ॥ १४२ ॥ वि - सत्यमेर्वमथापि महनीयमेव तेषामेवं चेष्टितम् ॥ ४९ ॥

कथिमिति चेत्तदाह-अलिमिति । सः प्रसिद्धः एकोऽपि किमुतानेके १ विप्राणां ब्राह्मणानां मध्ये ये प्रवेकाः संध्यादिकर्मानुष्ठानेनोत्तमाः तेषां, "प्रवेकानुत्तमोत्तमाः" इत्यमरः । उपकारः अंहसां पापानां सहस्रं, मङ्क्षु शीघ्रमेव 'द्राक् मङ्क्षु सपिद हुते" इत्यमरः । संहर्ने विनाशियतुं अलं समर्थः । दष्टान्तमाह-कठोरः दण्डादिना हदः तिग्मः धारया च तीक्षणः ''तिग्मं तीक्षणं खरं तद्वत्—'' इत्यमरः । एकोऽप्येक एव किल कुठारः, अनेकान् बहून् विषदून् विषयुक्षान् विनिभेत्तुं विशेषण आमूलादित्यर्थः । भेत्तुं छेत्तुं ईष्टे समर्थी भवति । दष्टान्तालंकारः । भुजंगप्रयातं वृत्तम् । ''भुजंगप्रयातं भवेष्यश्वतुर्भिः '' इति तल्लक्षणात् ॥ १४२ ॥

इदानीं क्षित्रयादीनां दोषानाह कृशानुः — अस्तिवति । एवं भवदुक्तं अस्तु नाम, अथापि भवदुक्तरीत्या ब्राह्मणानामुपकारकर्तृत्वे सत्यिष, अत्रत्यानामेतद्देशी-यानां आद्यात् इतराः क्षित्रयादयस्तेषु वर्णेषु प्रभव उत्पक्तिर्येषां तेषां पुनरतिदुःसहं अत्यन्तं सोद्धमशक्यं चेष्टितं आचरणम् । अस्तीति शेषः ॥ ४८ ॥

दुःसहचेष्टितत्वमेव प्रतिपादयति - देशे देश दिता । लम्पटाः परद्रव्यापहारतत्पराः अत एव पापाः पापकारिणः, एते एतदेशीयाः क्षत्रियादयः, देशे देशे प्रतिदेशं पर्य-टन्तः परिश्रमन्तः सन्तः, ब्राह्मणादीन् अशेषान् सर्वान् भन्नं भन्नं द्रव्यवाञ्चया भङ्कत्वा एषां ब्राह्मणादीनां सर्वस्वं, हारं हारं हत्वा हत्वा । पूर्वत्रात्र च भन्ने आमर्दने 'हन् हरणे' इति धातुभ्यां ''आमीक्ष्ण्ये णमुल् च '' इति णमुल् । स्वोदरं पूरयन्ति । हन्तेति खेदे ॥ १४३ ॥

सत्यमिति । एवं 'देशे देशे-' इत्यादिप्रकारेणोक्तं दूषणं सत्यं, अथापि तेषां अत्रियादीनां एवमप्रे वक्ष्यमाणरीत्या चेष्टितमाचरणं महनीयमेव पूज्यमेव ॥ ४९ ॥

१ 'अस्त्वेवमप्यत्र'. २ 'वर्णानां'. ३ 'पुनरिष.' ४ 'सत्यमेव तथापि एतेषां वेष्टितं सहनीयम्'.

तथाहि—

मायाचुञ्चुँतया भयावहगितः प्रत्यार्थपृथ्वीभुजाम्

माहाराष्ट्रभटच्छटा रणपटुर्नोपैर्यटाट्येत चेत् ॥

देव-ब्राह्मणवर्गिनग्रहकृतो देशांस्तुरुष्का इमे

निष्प्रत्यूहमनोरथा वितनुयुर्निर्देव-भूमीसुरान् ॥ १४४॥

ततश्च--

देव-क्षोणीसुरहितकृते दारितम्डेच्छपङ्ते— मह्यां सह्या कथमपि महाराष्ट्रयथस्य चेष्टा ॥ व्याधिव्यहप्रतिहॅतिकृतां व्यक्तमुग्रोषधानां

कायारोग्यप्रणयिहृद्यैः काटवं मर्पणीयम् ॥ १४५॥

कथं महनीयमित्येतदेवोपपादयति—मायाचुञ्चतयेति । रणे पटः कुशला महाराष्ट्रे भवा माहाराष्ट्रास्तेषां भटानां योधानां "भटा योधाश्च योद्धारः" इत्यमरः । छटा समूहः, मायया वित्ता प्रसिद्धा मायाचुञ्चः तस्याः भावः मायाचुञ्चता तया "तेन वित्तश्चञ्चप्-चणपो" इति चुञ्चप्प्रत्ययः । युद्धकापट्यज्ञानप्रसिद्धत्वेनेत्यर्थः । प्रत्यर्थिनां शत्रुभूतानां क्षितिभुजां राज्ञां, "दस्य-शात्रव-शत्रवः । अभिघाति-परा-राति-प्रत्यर्थि-परिपन्थिनः" इत्यमरः । भयावहा भयोत्पादका गतिः संचारो यस्या-स्तथाभूता सती, नो पर्यटाव्येत भृशं पुनः पुनर्वा परिभ्रमणं न कुर्यात् चेत्, परिपृ-विकस्य 'अट गतौ' इत्यस्य यङन्तस्य विधिलिङि रूपम् । तदा देवाश्च ब्राह्मणाश्च तेषां वर्गः समुदायः तस्य निम्रहं भ्रष्टकरण-धनम्रहणादिच्छलरूपं कुर्वन्तीति तथाभूताः इमे तुरुष्काः तुरुष्कदेशीया नृपाः, निष्प्रत्यूहः निर्विन्नः " विद्रोऽन्तरायः प्रत्यूहः " इत्यमरः । मनोरथः परधनम्बद्धणादिरूपो येषां तथाभूताः सन्तः, सर्वान् देशान् निर्देव-भूमीसुरान् देव-ब्राह्मणरहितान् वितनुयुः कुर्युरेव ॥ १४४ ॥

तत इति । ततश्च पूर्वोक्तत्रासनिवारणहेतोरेव-

देविति । देव-क्षोणीसुरहितकृते देव-ब्राह्मणहितार्थं दारिता विनाशिता म्लेच्छानां पङ्किः समुदायो येन तथोक्तस्य महाराष्ट्रयूथस्य महाराष्ट्रयूथस्य महाराष्ट्रयूथस्य, मह्यां पृथिव्यां कथमि सोढुमशक्यत्वे सत्यिप संकटेनैव, चेष्टा कृतिः सह्या सहनीया । लोकेरिति परिशेषात् । यथा व्याधिव्यूहस्य रोगसमूहस्य प्रतिहतिं नाशं कुर्वन्तीति तथाभूतानां उग्राणि खराणि च तानि औषधानि च तेषां, व्यक्तं प्रसिद्धं काटवं कदुत्वं कायस्य देहस्य आरोग्ये प्रणिय अनुरागयुक्तं हृदयमन्तःकरणं येषां तैर्जनैः कथमि मर्षणी-यम् सहनीयम् । दृष्टान्तालंकारः ॥ १४५ ॥

१ 'माथाचञ्चुतया' 'चञ्चुत्वं मोहजनकत्वनैपुण्यम्' इति तट्टिप्पणी. २ ' पर्यटत्येव चेत्'. ३ 'निवेंद'. ४ 'प्रतिकृति'.

इत्यन्यतो विमानं गमयन्नग्रतो हृष्ट्या— क इमे बहवः समवेता मानुषा मार्गानशेषानप्यशून्ययन्ति ॥ ५०॥ निपुणं निरूप्य सन्धावम्—

अङ्गान् वङ्गान् कलिङ्गानथ मगध-कुरून् कोसलान् केकयान् वा काश्मीरान् कुन्तलान्वा यवनजनपदान् किंच पाञ्चालदेशान् ॥ नेपालान् केरलान्वा कितचन कृतिनः पाण्ड्य-तुण्डीरचोलान् कर्नाटान् गोड-लाटान् परगतिघटनालम्पटाः पर्यटैन्ति ॥ १४६॥ कृ०—अरे किमेतालिन्दनीयानभिनन्दँसि ! ॥ ५१॥ नानाजातिभवा इमे कलिबलादेकीभवन्तो नरा वैराग्याभिनयं चिराद्विद्धतो वर्णाश्रमत्यागिनः ॥ निर्धूतानघवैदिकप्रणमना निष्किचना वञ्चना— दक्षा दिक्ष विदिक्ष कुक्षिभृतये भिक्षाटनं कुवते ॥ १४७॥

इतीति । अन्यतोऽन्यत्र स्थले विमानं गमयन्नप्रतः पुरोभागे दृष्ट्रा आह— क इति । इमे बहवः समवेता एकत्र मिलिताः मानुषाः अशेषान् सर्वानिप मार्गान्

अग्रुन्ययन्ति इतस्ततः परिभ्रमणेन सर्वदा परिपूरयन्ति, ते के ? ॥ ५०॥

निपुणमवलोक्य निश्चित्याह—अङ्गानिति । एते कतिचन कतिपयाः कृतिनः पुण्यवन्तो जनाः, परस्य स्वर्गादिलोकस्य गतेः प्राप्तेः घटनायां संपादने लम्पटाः आसक्ताः अङ्गादीन् देशान् पर्यटन्ति परिश्रमन्ति । तत्र तत्र देशे यानि तीर्थानि याश्च देवताः सन्ति तेषां स्नान-दर्शनादिकर्मभिरात्मानं पवित्रीकर्तुमिति भावः ॥१४६॥

अरे इति । अरे विश्वावसो, एतान् वस्तुतो निन्दनीयान्निन्दायोग्यान् किं

कुतो हेतोः अभिनन्दसि ? ॥ ५१ ॥

कुतो वा नाभिनन्दनीया इत्याह—नानिति । इमे नानाजातिभवाः अनेकवर्ण-संभवा अपि कलेबेलात् माहात्म्यात् एकीभवन्तः एकत्र संमिलन्तः, तर्हि युक्तमे-वैतत्, एकीभूय किमपि महत्कार्यं कुर्वन्तीति चेत्तत्राह—वर्णाश्रमस्यागिनः वर्णाश्रमधर्म-स्यागशीलाः, एतेन स्वस्थर्मे स्यक्तवैवैकीभूतास्ते धर्महानि विना नान्यत्किमपि कर्तु । स्ताः इति सूचितम् । एतादशा नराः चिरात् बहुकालपर्यन्तं वैराग्यस्य इन्द्रियद्-मनादिरूपस्य अभिनयं प्रकटीकरणं विद्धतः, अभ्यस्तत्वानुमभावः । कुर्वन्तः, किंच निर्भूतं सर्वथा स्यक्तं अनघानां निष्पापानां वैदिकानां वेदज्ञानां प्रणमनं अभिवादनं स्तथाभूताः वेदज्ञान् जनान् तिरस्कुर्वन्त इति यावत् । निष्किचना नास्ति किंचन वनादिकं येषां ते, दरिद्रा इस्पर्थः । अत एव वचनायां, परप्रतारणायां दक्षा निपुणाः

१ 'अशेषान्' इत्येतत् कचित्पुस्तके न दृश्यते. २ 'देशान्'. ३ पर्यटन्ते. ४ 'अभि-नन्दयसि'. ५ 'निर्भूताखिल'.

किंच-

विमलचरिता विश्वामित्राद्यः परमर्षयो बहुभिरतुलैबीह्मण्यं यत्तपोभिरुपार्जयन् ॥ तदिह जहतो जन्मप्राप्तं त्रयीविमुलेप्वमी—

प्वहह कितचित्पाखण्डेपु प्रविश्य हता जनाः ॥ १४८॥ वि॰ — कथमरे हरेर्भक्तेषु विरक्तेप्वप्यमीषु सन्नद्यसि ॥ ५२॥ दोषेभ्यो नैव भेतव्यं दृढा चेद्धक्तिरच्युते ॥ तिमिरेभ्यो नहि भयं दीपश्चेद्धभ्यते महान् ॥ १४९॥

किंच-

हा हन्त हन्ति परमा हरिभक्तिरेका ।।

सन्तः, दिक्षु पूर्वादिषु, विदिक्षु आमेय्यादिषूपदिशासु, कुक्षिमृतये उदरमरणार्थ भिक्षाटनं कुर्वते ॥ १४७ ॥

किंच-चिमलेति । विमलं निर्मलं चिरतं आचरणं येषां ते, विश्वामित्रः 'मित्रे चर्षी' इति विश्वशब्दस्य दीर्घः। आदिः प्रमुखो येषां वसिष्ठ-वामदेवादीनां ते परम्प्रियः श्रेष्ठा ऋषयः, अतुलैः इतरैः कर्तुमशक्यैः बहुभिः षष्टिवर्षसहस्रसदृशबहुका-लसाध्यैः तपोभिस्तपश्चर्याभिः, यत् ब्राह्मण्यं ब्राह्मण्यं उपार्जयन् संपादितवन्तः, तत् ब्राह्मण्यं इह लोके जन्मतः प्राप्तं, न तु तपआदिप्रयत्नेः, जहतः त्यजन्तः सन्तः त्रयीविमुखेषु ऋगादिवेदत्रयपराद्धुखेषु पाषण्डेषु वेद-शास्त्रविहितकर्मश्रष्टेषु अमीषु वेरागिषु प्रविद्य, तैः सहैकीभृयेत्यर्थः । एते जनाः हताः श्रष्टाः। अहहिति खेदे। १९४८।।

कथिमिति। अरे कृशानो! हरेविंष्णोर्भक्तेषु विरक्तेषु शब्दादिविषयपराद्मुखेष्व-पि, किमुत विषयासक्तेषु? अमीषु दूषितुमिति शेषः। संनह्यसि उद्यक्तो भवसि ॥५२॥

भक्तिसंपन्नेषु विरागयुक्तेषु च धर्मत्यागादिरूपं दूषणमिकंचित्करमित्याह—दोषेभ्य इति । अच्युते श्रीभगवति विष्णौ हढा भक्तिश्चेत्, दोषेभ्यः पूर्वोक्तिभ्यो नैव भेतव्यं, हढभक्तः पुरतः इतरे सर्वेऽपि दोषास्तुच्छा इत्यर्थः । एतद्भगवता श्रीकृष्णेनैव भगवद्गीतायां खमुखेन प्रतिपादितम्—" सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज । अहं ला सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः" इति । एतदेव प्रतिवस्तूपमयाह—तिमिरेभ्य इति । महान् प्रज्वितः दीपः लभ्यते चेत्, तिमिरेभ्यः अन्धकारेभ्यः भयं निह नास्त्येव । प्रतिवस्तूपमालंकारः । लक्षणमुक्तं प्राक् ॥१४९॥ किंच-दुःखिमिति । परमोत्तमा हरिभिक्तः श्रीकृष्णभिक्तः एकैव, दुःखं आधि-

१ 'किमरे हरिभक्तेषु '. २ 'विरक्तेषु ' कचिचैतन्न दृश्यते. ३ कचिदिप 'विदूषि - तुं ' इत्यधिकं दृश्यते.

एकोऽपि राघवशरः किल सप्ततालीन् शैलं रसातलमपि त्वरया बिमेद् ॥ १५०॥ अपि च— धुनोति निबिडं तमः परिलुनाति पापाटवीं तनोति च मनोरथानुपचिनोति नानोत्सवान् ॥

अनिक च पुनःपुनर्नेनु मनः सुधानिईरै— र्व्यनिक परिपिनत्रमं वृषगिरीशभक्तिः शुभम् ॥ १५१॥

किं बहुना-

पूताङ्गानां पुण्यगङ्गादिसिन्धुस्नानान्नानाक्षेत्रयात्रापराणाम् ॥ दारागारापत्यवैराग्यभाजां साराभिज्ञैरादरः कार्य एषाम् ॥१५२॥

भौतिकादिकं, जन्मदुरितं जन्मनः आरभ्य संपादितं पापमित्यर्थः। हढां त्यक्तमशक्यां अविद्यां अज्ञानं च हन्ति विनाशयित । हा हन्तेत्याश्चर्ये। अत्र हष्टान्तमाह—राघवस्य श्रीरामचन्द्रस्य शरो बाणः एकोऽपि एक एव, सप्ततालान् सप्तसंख्याकांस्तालवृक्षान् , शैलं पर्वतं च रसातलं पातालमिप, त्वरया शीघ्रमेव बिभेद। किलेखैतिह्ये। वालिवधात् पूर्वे सुत्रीवेण प्रार्थिते श्रीरामायणकथा- त्रानुसंघेया। दष्टान्तालंकारः ॥ १५०॥

किंच-धुनोतीति । वृषगिरीशः श्रीवेङ्कटाचलनिवासी श्रीनिवासः, अथवा वृषस्य गिरिः पर्वतः श्रीशैलः तस्येशो मिल्लकार्जुनः, वृष इव गिरिः शुभः कैलासः तस्य ईशः श्रीशंकर इति वा। तस्मिन् कस्मिन्नपि भिक्तः कत्रीं। निविडं सान्द्रं तमः अज्ञानं धुनोति विनाशयति। पापानां अटवी अरण्यं तत्सदृशं समूहमित्यर्थः। परिल्लनाति सर्वतिहिल्लनित्ति। मनोरथान् तनोति विस्तारयति। नानोत्सवान् अनेकविधानानन्दान्, उपिचनोति वर्धयति। पुनः पुनः मनः सुधानिर्झरेः अमृतप्रवाहैः सह अनिक्त संयोजयति। नजु निश्चयेन । इश्वानस्य स्वर्गप्राप्तिभवतीति भावः। परिपिक्त्रमं फलाभिमुखं सत्, पचेः ''ड्वितः क्रिः'' इतिक्रिप्रस्यः। तदन्ताच ''क्रेमेप्-'' इति मप्। शुभं शुभफलान्वहं व्यनिक्त संपादयति। समुचयनामालंकारः। ''तित्सिद्धिहेतावेकस्मिन्यत्रान्यत्तत्करं भवेत्। समुच्चयोऽसौ सत्वन्यो युगपद्या गुणिकिया '' इति तल्लक्षणात्॥ १५९॥

किमिति। बहुनाधिकेन उक्तेनेति शेषः। किं किं फलं, सारमेव संक्षेपेण

कथयामीति भावः।—

पूरोति । नानाक्षेत्रेषु काशी प्रयागादिबहुषु पुण्यक्षेत्रेषु यात्रायां गमनरूपायां पराणामासक्तानां अत एव पुण्यासु पवित्ररूपासु गङ्गा आदिर्मुख्या यासु तासु

१ 'सप्तसालान् '.

### अथ आन्ध्रदेशवर्णनम् १३.



यामे यामे निवसति चिरात्स्वामिभावेन शूद्रो भृत्यो भूत्वा पठति गणनां ब्राह्मणस्तस्य पार्श्वे ॥

सिन्धुषु नदीषु स्नानात् पूतं शुद्धियुक्तं 'पूञ् पवने' इत्यस्मात् भावे क्तप्रत्यये अर्श आदित्वान्मत्वर्थायोऽच्प्रत्ययः । अङ्गं शरीरं येषां तेषाम् । तत एव च दाराः स्त्रियश्च अगारं गृहं च, एतद्धनादेरप्युपलक्षणम् । अपत्यानि पुत्राश्च तेषु वैराग्यं अनासिक्तं भजन्ति कुर्वन्तीति तथाभूतानां, एषां जनानां साराभिज्ञैः सदसद्विवेकयुक्तेर्जनैः आदरः कार्यः कर्तव्यः ॥ १५२ ॥

सुशोभनेति । अयं आन्ध्रदेशः जीवनं उप्जीविकां जलं च अर्थयन्ति इच्छ-न्तीति जीवनार्थिनः तैः सु उत्तमानि शोभनानि कल्याणानि येभ्यस्तान् कमान् आचा-रान् कुर्वन्तीति तत्करास्तैर्जनैः, पक्षे सुष्टु शोभा येषां ते सुशोभाः ते च ते नका मत्स्य-विशेषाश्च मकराश्च तैर्जलजन्तुभिश्च सेवितः अधिष्टितः, मध्यस्था मध्ये वर्तमानाः वाडवाः ब्राह्मणा यस्मिन्, पक्षे मध्ये स्थितो वाडवो वाडवाग्निश्च यस्मिनित्यर्थः । नदीशवत् समुद्रवत् राजित शोभते। अत्र 'न-देशवत्' इति पाठान्तरं प्रकल्प्य नदेशवत् समुद्रवत्' इति, 'आन्ध्रदेशः देशवत् अन्यदेशवत् न राजित, अपि तु सर्वोत्तमतया राजित' इत्यप्यर्थान्तरं कुर्वन्ति केचित् । अत्र क्षिष्टोपमालंकारः ॥ १५३ ॥

अये इति । अये भो, अपयातमर्यादं त्यक्तवर्णाश्रमरीतिममुं देशं आन्ध्रदेशं, किं कुतो हेतोः प्रशंसिस ? ॥ ५३ ॥

ग्राम इति । श्रूहः खामिभावेन प्रभुत्वेन उपलक्षितः, ग्रामे ग्रामे, वीप्सायां द्विभीवः । चिरात् निवसति । तस्य श्रूहस्य पार्श्वे भृत्यः गणकसंज्ञया उपलक्षितः, सेवकः भूत्वा ब्राह्मणः, गणनां ग्रामाय-व्ययसंख्यां पठति । मरौ देशे सर इव क्रापि कुत्रापि वेदाध्यायी कश्चिदेकः स्थात् यदि वर्तते चेत्, असौ वेदपाठकः अत्र

१ 'न-देशवत्?

वेदाध्यायी सर इव मरौ कापि कश्चिद्यदि स्या-द्त्रामंत्रप्रकरकरणे वर्ततेऽसौ नियुक्तः ॥ १५४ ॥ किंच महाराष्ट्रे दृषा दोषा अत्राप्यतिदृष्टव्याः ॥ ५४ ॥ विश्वावमु:- वयस्य मैवं वादीः ॥ ५५ ॥ मा नाम यक्षत मखैरनघैरिहामी मों चाधिगीवत वचांसि चिरंतनानि।। देवेषु भक्तिरवनित्रिद्शेषु चैषां

विश्राणनं च विविधान् विधुनोति दोषान् ॥ १५५ ॥

पश्य तावदेतेषां भाग्यवत्ताम् ॥ ५६॥– रोमावल्या तपनसुतया रम्यहौरद्यनद्या

ह्यास्तुङ्गस्तनगिरिर्जुषो नाभिवापीमनोज्ञाः ॥

आन्ध्रदेशे अमत्राणां मलिनपात्राणां प्रकरे संक्षालने करणे कर्मणि नियुक्तः सन्, वर्तते । अतिनीचवृत्त्या जीवतीत्यर्थः ॥ १५४ ॥

वयस्येति । वयस्य भो मित्र, एवमुक्तप्रकारं दूषणं मा वादीः मा वद ' वद व्यक्तायां वाचि' इलस्मात् माङ्योगे "माङि छुङ्" इति छुङि "न माङ्योगे " हत्यडागमाभावः ॥ ५५ ॥

मेति । इह आन्ध्रदेशे अमी ब्राह्मणादयः त्रयो वर्णाः, अनघैः मखैर्यशैः मा यक्षत न यजन्तु । नामेत्यनादरे । सर्वत्र अतिसर्गे लोट् । अतिसर्गः कामचारानुज्ञा । केंच चिरंतनानि पुरातनानि वचांसि वेदवाक्यानि च मा धिगीषत न पठन्तु नाम । ाथापि देवेषु श्रीविष्ण्वादिषु भक्तिः, अवनित्रिद्शेषु ब्राह्मणेषु विषये विश्राणनं दानं भ ''विश्राणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्'' इत्यमरः । एषामान्ध्रदेश्यानां, समस्तान् विषान् सर्वान् पूर्वोक्तान् विधनोति निवारयति ॥ १५५ ॥

परयेति । एतेषां आन्ध्रदेशीयानां अन्यामपीति शेषः । भाग्यवत्तां अप्रे वक्ष्य-ाणां पर्य तावत् ॥ ५६ ॥

रोमावल्येति । अत्र उपमाप्रायपाठात्, तपनसुतया यमुनयेवेति व्यवहितोऽपि वशब्दोऽनुषञ्जनीयः । रोमावल्या, रम्येण हारेण द्यनद्या गङ्गयेवेत्युपमितसमासः

१ कचित् कचित्पुस्तके 'पत्रामत्रप्रकरकरणे' इति पाठो दृश्यते । अस्मिश्च पाठे-पत्रं पलाशं छदनम् " "पात्रामत्रं च भाजनम् " इति कोशात् पत्राणां पलाशानां मत्रं पात्रं 'पत्रावली ' इति महाराष्ट्रभाषायां प्रसिद्धं, तस्य प्रकरः समुदायः तस्य करणे ते व्याख्येयम् । कचित्कचित् दृरयन्ते चाधुनातनानां धनिकानां गृहस्थानां गृहे मुखेन पाठं कुर्वन्तः पत्रावलीकरणे नियुक्तास्तदाश्रिता वैदिकाः । २ 'मावाधिगीत वचनानि.' 'हारा'. ४ 'स्तनगिरिजुषिर्'.

भूमेर्मूर्तीरिव वसुमतीर्भुञ्जते भाग्यवन्तः क्षोणीपाला इव युवजनाः काममान्ध्रीः पुरन्ध्रीः ॥ १५६॥

शृणु तावत् को वा कल्पतरोर्गुणः सुमनसां यत्स्वाश्रितानामसौ सारांशान् हरतेः प्रसद्य मधुपान् धत्ते महामोद्तः ॥ कर्णे त्वर्जुनकीर्तिहानिपरता कालाम्बुदे गर्जनम्

नीरन्ध्रं पुनरान्ध्रदेशनृपतिष्वास्तेऽनैंघं स्पर्शनम् ॥ १५७॥ समन्ताद्वलोक्य-

[वयस्यात्र गोदावरीतीरे केषांचिदेषामवनीदिविषदामतिशिवपूजालोलु-पतां पश्य ॥ ५७ ॥

एवमग्रेऽपि । हृद्याः मनोज्ञाः तुङ्गो स्तनौ गिरी इव तौ जुषन्त इति तथोक्ताः । नाभिः वापीव तया मनोज्ञाः, वसुः कान्तिः वसु धनं च तद्वतीः, ''वसुर्ना देवभेदाग्नि-भा-योक्र-बक-राजसु। क्लीबं वृद्धचौषधे स्याले रैरले मधुरे त्रिषु '' इति मेदिनी। अत एव भूमेः मूर्तिरिव स्थिताः आन्ध्रीः आन्ध्रदेशजाः पुरन्ध्रीः कुटुम्बिनीः स्त्रियः, क्षोणी-पाला इव स्थिला भाग्यवन्तः युवजनाः अत्रत्याः तरुणाः, कामं भुञ्जते अनुभवन्ति। अत्रत्यानां स्त्रीपुंसां सौन्दर्यं लोकोत्तरमिति भावः । उपमालंकारः ॥ १५६ ॥

क इति । असौ कल्पवृक्षः स्वमात्मानं आश्रितानां सुमनसां विदुषां देवानां पुष्पाणां च । सारान् श्रेष्ठान् अंशान् धनरूपान् मकरन्दरूपांश्व भागान् वलात्कृत्य, हरतः मधुपान् मद्यपायिनः भृङ्गाश्च, महामोदतः अतिसुगन्धेन च अतिस-न्तोषेणेति वा उपलक्षितः धत्ते । शिरसीति शेषः । संमानयतीत्यर्थः । इति यत्, असौ शिरसि मधुपधारणरूपः कल्पतरोः को वा गुणः न कोऽपि। किन्तु दोष एवेत्यर्थः। खसेवकैः विद्वद्वनापहरणस्य किरातराजप्रायतासूचकत्वादिति भावः । कर्णे सूर्यपुत्रे तु दातरि अर्जुनायाः शुभायाः, अर्जुनस्य पार्थस्य च कीर्तेर्हानौ परता आसक्तिरस्ति। अयं दोषस्तस्मिनस्तीत्यर्थः । एवमग्रेऽपि । कालाम्बुदे वार्षिकमेघे गर्जनं स्वकत्थनं स्तनितं च अस्ति । आन्ध्रदेशनृपतिषु पुनः नीरन्ध्रं अविच्छिनं स्पर्शनं दानं, अनघं उक्ततद्दोषरहितं सत् आस्ते जागर्ति । व्यतिरेकालंकारः '' उपमानाचदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः । " इति तल्रक्षणात् ॥ १५७ ॥

वयस्येति । वयस्य भो मित्र, अत्रास्मिन् गोदावरीतीरे केषांचिदेषां दर्यमानानां अवनीदिविषदां बाह्मणानां,अति अत्यन्तं शिवपूजायां लोलुपतां आसि पर्य ॥५०॥

१ 'कल्पतरी '. २ 'दधतः '. ३ 'मोहतः '. ४ 'समं,' 'स्फुटं,' 'घनं '. ५ इत आर भ्य १५९ श्लोकपर्यन्तो यन्थस्तावन्नोपलभ्यते आदर्शपुस्तके । अत्रैव मुद्रिते एकस्मिन् पुस्तके उपलब्धः स तथैवास्माभिः संगृहीतः।

गोदावरीविमलतीर्थकृतावगाहा लिक्नेषु सैकतमयेषु शिवं विभाव्य ॥ भक्त्या तिलाक्षतसुमैरिप बिल्वपत्रै— रचीमिहाविनसुराः परिकुर्वतेऽमी ॥ १५८॥ सभक्त्युद्रेकम्—

नमामि गिरिनन्दिनीरमणपादपूजाहता—

मिताघिनकरान् कराञ्चितवराक्षमालान् सदा ॥
अमूनमलचेतसर्शम-दमादियोगावहान्
श्रुतेर्गुणिनकानिकामपरिपूतवक्त्राम्बुजान् ॥ १५९॥]
अहो कृष्णागोदावरीमध्यमध्यासीनानाममीषां वैदिकानामिन-न्दनीयोऽयमनपायः संप्रदायः॥ ५८॥
निगमपाठिनराकृतदुष्कृता
नयविदो बहवोऽत्र धरास्रराः॥

गोदावरीति । इह गोदावरीतीरे अभी अवनीसुराः ब्राह्मणाः, गोदावर्या नाम नयाः विमले तीर्थे जले कृतावगाहाः कृतस्नानास्सन्तः सैकतमयेषु वालुकानिर्मितेषु लिङ्गेषु । "सिकताः स्युर्वालुकापि" इत्यमरः । शिवं भक्तकल्याणदायिनं श्रीशंकरं विभाव्य ध्यात्वा, भक्त्योपलक्षिताः तिलमिश्रेः अक्षतः सुमेः पुष्पः, बिल्वपत्रैरपि करणैः । अर्ची पूजां परितः कुर्वते । तिलादिभिः शिवपूजनं अत्यन्तश्रेयःसंपादकम् । तदुक्तम्— " बिल्वपत्रैः प्रशस्तेर्वा पुष्पैर्वा तुलसीदलैः । तिलाक्षतैर्यजेदेवं जीवनमुक्तो न संशयः ॥ " इति ॥ १५८ ॥

नमामीति । गिरिनन्दिनीरमणस्य पार्वतीपतेः पादयोः पूजया हृतः अमितानां अपरिमितानां अघानां पापानां दुःखानां वा निकरः राशिः येषां तान् । सदा करे अश्विता संगता वरा च अक्षमाला अकारादिहकारान्तवर्णप्रतिनिधिमाला रुद्राक्षरफितंविनिर्मिता वा येषां तान् । श्रुतेवेदस्य गुणनिकया अध्ययनावृत्त्या निकामं अत्यन्तं परिपूतं पवित्रितं वक्त्राम्बुजं मुखकमलं येषां तान् । अमलचेतसः अत एव शमः अन्तरिन्द्रियनिग्रहः,दमःबाह्येन्द्रियनिग्रहः तावादिर्येषां ताहशान्, योगान् मुत्तयुपायान् आवहन्ति सम्पादयन्तीति तथोक्तानमून् गोदावरीतीरवासिनः, नमामि ॥ १५९ ॥

अहो इति । अहो इत्याश्चर्य । कृष्णा च गोदावरी च तयोर्मध्यं मध्यभागमध्या-गीनानां अधिष्ठितानां अमीषां वैदिकानां वेदविदां, अनपायः अपायरहितः सततप्र-गिरित इत्यर्थः । अयं संप्रदाय आचारः अभिनन्दनीयः प्रशंसार्हः । अस्तीति शेषः ॥ ५८॥

निगमेति । निगमानां वेदानां पाठेन निराकृतं दूरीकृतं दुष्कृतं पापं यैस्तथा-तूताः। नयविदः शास्त्रज्ञाः अत एव मुकुन्दः श्रीविष्णुरेव परं मुख्यं अयनं प्राप्यस्थानं प्रतिवसन्तमुपात्तमखाः सुखम्

प्रतिवसन्ति मुकुन्द्परायणाः ॥ १६० ॥

अत्रत्यानामधिकारव्यापारिनरतानामप्ययं खल्वकलङ्को नियमः॥ ५९॥

आश्रयितव्यो नर्पतिरार्जियतव्यानि भूरि वित्तानि ॥

आरब्धव्यं वितरणमानेतव्यं यशो दैशस्विप दिशासु ॥ १६१॥

कु०-समन्ताद्वलोक्य-

हन्त संततमत्यन्तदुरितिनरता यवना एव तावदमीषु विषयेषु प्राचु-र्थतः पर्यटन्ति । पश्य सखे ॥ ६०॥

अवनावतीतपवनाश्वशोभिनो भवनागशायिभवनावमार्दिनः ॥
सवनादिधर्मलवनाय दीक्षिता यवनाश्चरिनत भुवनातिभीषणाः ॥१६२॥
वि०—सत्यमेवमथाप्येतेषु तुरुष्कयवनेष्वनन्यसाधारणविक्रमं गुण-

ममुं गृहाण ॥ ६१॥

येषां ते ताहशाः, बहवः धरासुराः ब्राह्मणाः, अत्र गोदावरीतीरे वसन्ते वसन्ते ऋतौ प्रतिवसन्तं, उपात्तमखाः कृतयज्ञाः सन्तः, सुखं यथा तथा प्रतिवसन्ति । " वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत" इत्यादिश्रुत्या वसन्तादिऋतुभेदेन यज्ञकर्म विहितम् ॥१६०॥

किंच अत्रत्यानामिति । अत्रत्यानामधिकारव्यापारनिरतानां राजकीयकार्य-तत्पराणामिष, अयं दृरयमानः खलु अकलङ्को निर्मलः नियमः व्रतनिष्ठा ॥ ५९ ॥

आश्रियतच्य इति । नरपितः राजा आश्रियतच्यः, भूरीणि बहूनि " प्रभूतं प्रचुरं प्राज्यमदभ्रं बहुलं बहु । पुरुहूः पुरु भूयिष्ठं स्फारं भूयश्च भूरि च" इत्यमरः । वित्तानि धनानि आर्जियतव्यानि, वितरणं दानं आरब्धव्यं कर्तव्यं, यशः दशदिशासु आनेतव्यं प्रापियतव्यं च। इति नियम इति संबन्धः ॥ १६१ ॥

हन्तेति । हन्तेति खेदे । संततं निरन्तरं अखन्ते दुरिते देव-ब्राह्मणद्रोहरूपे महापापकर्मणि निरता आसक्ताः यवना म्लेच्छजातीया एव तावदमीषु विषयेषु

आन्ध्रदेशेषु, प्राचुर्यतः बाहुल्येन पर्यटन्ति परिश्रमन्ति ॥ ६०॥

अवनाविति । अतीतः वेगेन निर्जितः पवनः वायुः यैस्तैरश्वैः शोभन्त इति शोभिनः । भवस्य शिवस्य, नागशायिनः विष्णोश्व, भवनानां आलयानां अवमर्दिनः पातियतारः । सवनादीनां यज्ञप्रमुखानां धर्माणां वर्णाश्रमधर्माणां, लवनाय नाशाय दीक्षिताः कृतिनिश्चयाः, अत एव भुवनस्य लोकस्य अतिभीषणाः यवनाः म्लेच्छाः, अवनौ आन्ध्रदेशभूमौ सर्वत्र चरन्ति ॥ १६२ ॥

सत्यमिति । सत्यमेव 'भव-नागशायि-' इत्यादिना प्रतिपादितं दूषणं अस्त्येव,

१ 'धर्मनिरतानाम्'. २ 'भूपतिः'. ३ 'दशापि दिशः'.

युद्धाय प्रमिलन्तु हन्त पैटवो योधाः सहस्राधिका यद्येकोऽपि बलातुरुष्क-यवनेष्वारूढघोटो भटः ॥ निस्त्रिरां परिकम्पयन् स्वकटकान्निष्कामित क्रोधतः सर्वे ते कृपणास्तृणान्यशरणाः खादन्ति सीदन्ति च॥१६३॥

किंच-

पिबन्तु मिद्राममी पिरतुदन्तु देशानहो हरन्तु परसुन्दरीरपलपन्तु वेदानि ॥ तथापि च मुधौङ्गणे तृणवदेव मुक्तवा तनुम् हठाद्विद्धते मरुतपुरकपाटिकोद्धाटनम् ॥ १६४॥

अथापि एतेषु तुरुष्कयवनेषु तुरुष्कदेशीययवनजनेषु, अन्यसाधारणः इतरजनसद्शः न भवतीत्यनन्यसाधारणः स चासौ विक्रमः पराक्रमस्तद्र्पं अमुं गुणं गृहाण॥६१॥

युद्धायेति । पटवः रणे समर्थाः सहस्राद्धिकाः असेल्याताः योधाः तुरुष्कयवनभिन्नजातीयाः योद्धारः, युद्धाय युद्धं कर्तुम् "कियार्थोपपद—" इत्यादिना
वतुर्था । प्रमिलन्तु संगच्छन्तु । अतिसर्गे लोट् । हन्तेत्याश्चर्ये । तदा तुरुष्केषु यवतेषु मध्ये, निर्धारणे सप्तमी । एकोऽपि किमुत द्वित्रादयः । भटः योद्धा आरूढः
योटः अश्वः येन स तथोक्तः सन्, निश्चिशं खड्गं "तृण्यां खड्गे तु निश्चिश-चन्द्रहासासिरिष्टयः " इत्यमरः । परिकम्पयंश्च सन् स्वकटकात् स्वसैन्यात्, बलात् वेगात्,
कोधतः कोधेन च निष्कामति निर्गच्छति यदि । तदा ते पूर्वोक्ताः सर्वे भटाः
सशरणाः रक्षकरहिताः अत एव कृपणाः दीनाश्च सन्तः, तृणानि खादन्ति
स्वयन्ति, सीदन्ति विषण्णा भवन्ति च । तृणभक्षकान् वत्मीकारूढांश्च वीरास्त्यसन्तीति प्रसिद्धचेति भावः ॥ १६३ ॥

पिबन्ति । यद्यपि अमी तुरुष्का यवनाश्च मिद्दर्गं मद्यं पिबन्तु, देशान् परि-दन्तु त्रासयन्तु, परेषां सुन्दरीः स्त्रियः हरन्तु, वेदान् तदुक्तकर्माणि अपलपन्तु षयन्तु । अपिः समुचये । सर्वत्र अतिसर्गे लोट् । अतिसर्गः कामचारानु । तथापि धाङ्गणे युद्धदेशे तनुं शरीरम् । चस्त्वर्थः । तृणमिव तृणवत् मुक्त्वा त्यक्त्वा, ठात् बलात् मरुतां देवानां पुरं त्वर्गस्तस्य कपाटिकायाः कपाटस्य उद्घाटनं विद्धते विन्त्येव । भगवता श्रीकृष्णेनाप्येतदेवोक्तमर्जुनं प्रति—"हतो वा प्राप्त्यिस स्वर्गे क्ता वा भोक्ष्यसे महीम् " इति ॥ १६४ ॥

१ 'बहवो ' २ 'रणाङ्गणे '

## अथ कर्णाटदेशवर्णनम् १४.

इति व्योमयानमन्यतः स्पन्दयन्नग्रतो दृष्ट्वा सप्रत्यभिज्ञम्— कर्णाटदेशो यः पूर्वं कर्णदेशमभूषयत् ॥ स एष साम्प्रतं पश्य चक्षुषोभूषणायते ॥ १६९ ॥ लोचनासचनकं किल देशस्यास्य रामणीयकम् ॥ ६२ ॥ युग्मकम्—

प्रतिनगरिमहारामाः प्रत्यारामं पचेलिमाः ऋमुकाः ॥ प्रसवाः प्रतिऋमुकमप्युत्सेरिति मधुतितः प्रतिप्रसवम् ॥ १६६ ॥ प्रतिमधुबिन्दु मिलिन्दाः प्रेङ्खन्ति प्रतिमिलिन्दमारावाः ॥ प्रत्यारावं सुदृशां मदा उदाराः प्रतिमदं मदनः ॥ १६७॥

अथ कर्णाटदेशवर्णनप्रस्तावार्थमाह-इति । व्योमयानं विमानं अन्यतः स्पन्द-यन् गमयन्, अग्रतः अग्रभागे दृष्ट्वा, प्रत्यभिज्ञा अनुभृतार्थस्मारकवस्तुदर्शनं तत्सहितं यथा तथा । प्राहेति शेषः ।—

कर्णाटेति । यः कर्णाटो नाम देशः पूर्वे कर्णदेशं श्रोत्रभागं, अभूषयत् अलंकृतवान् श्रुत इत्यर्थः । स एषः कर्णाटदेशः चक्षुषोर्भूषणायते अलंकारवदाचरिति
हश्यत इति भावः । सांप्रतं इदानीं " एतर्हि संप्रतीदानीमधुना सांप्रतं
तथा " इत्यमरः । पश्य । तिमिति शेषः ॥ १६५ ॥

लोचनिति । अस्य कर्णाटनाम्रो देशस्य रामणीयकम् रमणीयत्वम् लोचनयोः नेत्रयोः आसेचनकं चिरं दर्शनेपि तृष्यजनकं । " तदासेचनकं तृप्तेर्नास्यन्तो यस्य दर्शनात्" इत्यमरः । किल निश्चयेन ॥ ६२ ॥

रामणीयकमेव युग्मकेनोपपादयति—प्रतिनगरमिति । इह कर्णाटदेशे नगरे नगरे इति प्रतिनगरम् । वीप्सायामव्ययीभावः । एवमग्रेऽपि । आरामाः उपवातानि । "आरामः स्यादुपवनं " इत्यमरः । प्रत्यारामं प्रत्युपवनं च, वाक्यत्रयेऽपि विलसन्तीति योज्यम् । पचेलिमाः पाकाभिमुखाः, क्रमुकाः प्रगृदक्षाः, प्रतिक्रमुकं च प्रसवाः पुष्पाणि, "स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचनम् " इत्यमरः । प्रतिप्रसवं च मधुनः मकरन्दस्य तिः विन्दुसमूहः, प्रतिमधुविन्दु च मिलिन्दाः अमराः प्रेङ्खन्ति अमन्ति । प्रतिमिलिन्दं प्रतिश्रमरं च आरावा गुज्ञारवाः, भवन्तीति शेषः । प्रस्यारावं प्रतिगुज्ञारवं च सुदशां स्त्रीणां उदाराः महान्तः, मदाः विलासाः, प्रतिमदं च मदनः कामः, उद्भवतीत्यर्थः ॥ १६६ ॥ १६० ॥

१ '' द्वाभ्यां युग्ममिति प्रोक्तं त्रिभिः श्लोकैर्विशेषकम् । कालापकं चतुर्भिः स्यात् तदूर्ध्वं कुळकं स्मृतम् । '' २ 'उत्सर्जित '.

कृशानुः —हन्त कथमभिनन्द्यसि निन्द्नीयममुं देशम् ॥ ६३॥ तथाहि—

वेद-वैदिक-विद्वेषदृषिता भस्मरूषिताः॥

चण्डाः सन्त्यत्र पाखण्डा लिङ्गालिङ्गितवक्षसः ॥ १६८॥

आकर्णय तावदन्यदप्यमीषामपचरितम् ॥ ६४ ॥

शिरः पुरारेद्विजराजपाददिव्यामृतैः सिक्तमितीष्ययेव ॥

शुद्रा इमे लिङ्गधराः स्वयं तत्स्वपादतोयैः स्नपयन्ति कष्टम् ॥ १६९॥ वि०—सखे मैवं संगैदिष्ठाः । यदस्मिन्देशे यदुशैलप्रभृतीनि दिन्य-

क्षेत्राणि दृश्यन्ते ॥ ६५ ॥

हन्तेति । हन्त निन्दनीयं निन्दितुं योग्यं अमुं देशं, कथमभिनन्दयसि आनन्दयसि । एतद्दर्शनेन आनन्दं करोषीत्यर्थः ॥ ६३ ॥

वेदेति । वेदानां वैदिकानां च विद्वेषेण दूषिताः दोषयुक्ताः, भस्मना भूत्या भूतिर्भसित-भस्मिन " इत्यमरः । रूषिताः विलिप्तशरीराः, अत एव चण्डाः भयं-कराः कोपयुक्ता वा । पाखण्डाः वेद शास्त्रभ्रष्टाः, लिङ्गेः रूप्यमयैः आलिङ्गितानि व-क्षांसि येषां तथाभूताः, अर्थात् ' लिङ्गाईत ' इति महाराष्ट्रभाषाप्रसिद्धा लोकाः । एतेषां हि वक्षसि लिङ्गधारणं कुलपरंपराप्राप्तम् । अत्र कर्णाटदेशे सन्ति ॥ १६८ ॥

आकर्णयेति । अपचरितम् दुराचारः । अन्यत्सुलभम् ॥ ६४ ॥

एते लोका हि खपादोदकेन शंकरमभिषिवनित, अयमेव तेषां महाननाचारः इति सोत्प्रेक्षमाह - शिर इति । पुरारेः श्रीशंकरस्य शिरः द्विजराजस्य ब्राह्मणश्रेष्ठस्य पादयोः, द्विजराजश्चन्द्रः '' द्विजराजः शशधरः '' इत्यमरः । तस्य पादानां किरणा-नां च इति वा । किंवा द्विजस्य पक्षिणः अर्थात् गरुडस्य राजा अधिपतिर्विष्णुः तस्य पादसंबन्धीनि यानि दिव्यामृतानि गङ्गाजलानि तैः, पक्षे पीयूषैः, पक्षे शुद्ध जलैरिति च। अत्र मुद्रितैकस्मिन्पुस्तके द्विजराजशब्दस्य बाह्मणश्रेष्ठ इत्यर्थान्तरं टीकांकारोक्तं टि-पणीकारेण 'गङ्गायाः ब्राह्मणपादजललेन कुत्रापि प्रसिद्धभावात्' इति हेतुपुरस्कारेण खण्डितम्। परं च तेन टीका नैव सम्यगवलोकितेति प्रतिभाति। टीकायां 'द्विजराजपाद-दिव्यामृतैः' इसेतद्विटितद्व्यामृतशब्दस्यदिव्यजैलिरसेवार्थः कृतः, नतु गङ्गाजलैरि-ति । किंच 'ईर्ष्ययेव ' इत्युत्प्रेक्षास्वारस्यार्थे तादशार्थकरणमेव युक्ततरम् । न हि तावत् चन्द्रेण सह तेषामीर्घ्या संभवति । नापि विष्णुना सह । शैवमताभिमानिनस्ते त्रीविष्णुं मा भजन्तु, परंतु न तस्मै ईष्येन्ति । तादृशस्वसामध्याभावात् । इति नमाभिष्रेतम् । अत्रापि युक्तायुक्तविवेचनं विद्वदधीनम् । सिक्तं अभिषिक्तं इती-र्ययेव अक्षमयेवेत्युत्प्रेक्षा । " अक्षान्तिरीर्घासूया तु " इत्यमरः । इमे सूद्राः अनेन षामनिधकारिलं चोतितम् । स्वयं लिङ्गथराश्च सन्तः तत् शिवशिरः स्वपादतोयैः वकीयचरणोदकै: स्नपयन्ति अभिषिश्चन्ति । कष्टम् अन्याय्यम् ॥ १६९ ॥

सख इत्यादि । भैवं संगदिष्ठाः मा वद । 'गदी देवशब्दे ' इति चौरादेरुभय-

१ 'मैवं वादी: ', 'मैवं सङ्गिरिष्ठाः '.

दुरितमवनतानां दुँनिरोधं निरुन्धन् सितमतिभिरतन्द्रेः सेव्यमानो मुनीन्द्रैः ॥ यदुगिरिरयमिन्धे यत्र नारायणात्मा विलसैति किल हर्षं नीलमेघः प्रवर्षन् ॥ १७०॥

सर्भेत्तयुनमेषम्—
यदुगिरितटागारा स्वाराजमौलिपरिस्फुरनमणिगणमहोधारा नीराजिताङ्किसरोरुहा ॥
नवजलधराकारा नारायणाव्हयभूषिता
निर्विधदयासारा सा राजते परदेवता ॥ १७१॥

पदिनो घातोर्माङ्योगे छुङि आत्मनेपदे रूपम्। "अनिखण्यन्ताश्चरादयः" इति पक्षे णिजभावः। यत् यस्मात् अस्मिन् देशे यदुशैलः 'नारायणपुरम् 'इति भाषा- प्रसिद्धः। प्रभृतिः प्रमुखो येषु तादृशानि दिव्यक्षेत्राणि दृश्यन्ते। अनेन दिव्यक्षेत्रस- त्वादेवायं देशो न दूषणीयः इति सूचितम्॥ ६५॥

दुरितमिति । अवनतानां भक्त्या नम्राणां दुर्निरोधं निवारियतुमशक्यं, दुरितं पापं निरुम्धन् विनाशयन्, अतो हेतोरेव सितमितिभिः शुद्धबुद्धिभिः अतन्द्रैः आल-स्यरिहतिश्च, मुनीन्द्रैः सेव्यमानः सन्, अयं यदुगिरिः यदुशैलः इन्धे प्रकाशते । यत्र यस्मिन् पर्वते नारायणात्मा भगविद्विष्णुरूपः नीलभेघः हर्षमानन्दं प्रवर्षन् सन्, वि-लसित किल शोभते । एतेन भगवतो मेघरूपवर्णनेन " मेघ-पर्वतयोरिबध-चन्द्र-योर्दिष्टरम्ययोः । शिखि-तोयदयोलींके सिद्धा मैत्री स्वभावतः " इत्यौचिती प्रदर्शिता ।। १७० ॥

यदुगिरीति । यदुगिरेस्तटं शिखरं अगारं निवासभवनं यस्याः सा " भवनागा-रमन्दिरम् " इत्यमरः । स्वाराजस्य स्वर्गाधिपतेरिन्द्रस्य मौलो मस्तके परिस्फुरन्तः प्रकाशमाना ये मणिगणा रत्नसमूहास्तेषां यानि महांसि तेजांसि तेषां धाराभिः परंपरा-भिः नीराजिते प्रदीप्ते अङ्किसरोरुहे चरणकमले यस्याः सा । अर्थात्रमस्कारावसरे इति ज्ञेयम् । एतेनेन्द्रादयोऽप्येतद्दर्शनार्थमत्रागच्छन्तीत्यतोऽतिशयमाहात्म्यमस्य प-वितस्य सूचितम् । नवजलधरस्य नूतनमेघस्येवाकारो यस्याः सा, निरवधिर्निःसीमः दयासारः कृपासामर्थ्ये यस्याः सा, नारायण इत्याह्वयेन नाम्ना भूषिता एतादृशी सा परदेवता राजते शोभते ॥ १०१ ॥

१ 'दुनिवारं'. २ 'अतन्त्रैः'. ३ 'निवसति'. ४ 'पुनः सविस्मयम्'. ५ 'मरकत'. ६ 'निरुपम', 'निरुपध'.

पुनः सविस्मयम्—

यः प्रभुर्यादवक्ष्माभृतपुरस्कृत्या पुरा बभौ ॥ अधुना याद्वक्ष्माभृद्धंःकृत्या स भात्यहो ॥ १७२ ॥

सश्जाघम्—

भू भृत्यस्मिन् पक्षिराजेन पूर्वं श्वेतद्वीपादाहृतां श्वेतमृतस्नाम् ॥ धन्या नित्यं धारयन्तो ललाटे मालीमस्यं मानसं निर्मृजन्ति ॥१७३॥ किंच-

विष्णुपद्याकलनया विश्रुतो विमला**रा**यः ॥ कासारोऽत्र हरत्येनः कविः कंसारिभागिव ॥ १७४ ॥ इति विमानमितरत्र परिस्पन्दयन् सानन्दम्-

रजतपीठपुरं ननु काञ्चनिश्रयमिदं वहते महद्द्धतम् ॥

इह वसन् शुभरीतिवाँहो बुधः परमयोगत एव विराजते ॥ १७५ ॥

किंच य इति। यः प्रभुः नारायणः पुरा कृष्णावतारे यादवानां क्ष्माभृद्राजा उपसेनः स्य पुरस्कृत्या राज्यप्रदानरूपपूज्या, यादवानां तु ययातिशापात् राज्यासनानर्हत्व-ति भावः । ययातेः शापप्रकारस्तु श्रीमद्भागवतस्य नवमस्कन्धतो ज्ञातव्यः । कृ-ोनोयसेनाय राज्यं कथं समर्पितमित्यपि भागवतदशमस्कन्धपूर्वार्द्धतोऽवगन्तव्यम्। भी शुशुमे । स एव नारायणः अधुना सांप्रतं यादवक्ष्माभृतो यदुशैलस्य, अधः-त्या अधोभागकरणेन भाति । अहो आश्चर्यमिदम् । श्लेषेण विरोधालंकारः ॥ १७२ ॥ भूभृतीति । अस्मिन् भूभृति पर्वते "भूभुद्भमिधरे नृपे " इलमरः । पूर्व तयुगे श्वतद्वीपात्, पक्षिराजेन गरुडेन आह्तामानीताम्, श्वेतमृत्यां श्वेतमृत्तिकाम् पीचन्दनरूपाम्। "मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका" इत्यमरः। नित्यं ललाटे मस्तके लकरूपेण धारयन्तः अत एव धन्याः पुण्यवन्तः सन्तः, मालीमस्यं मलीमसमेव लीमस्यं खार्थे ष्यञ्। मलिनमित्यर्थः। मानसं मनः 'मानसात्' इति पाठे मालीमस्यं लेनलमित्यर्थः । निर्मृजन्ति शोधयन्ति ॥ १७३ ॥

विष्णुपद्येति । किंच विष्णुपद्याः गङ्गायाः " गङ्गा विष्णुपदी जहुतनया " इत्य ः । विष्णोः संबन्धिपद्यानां श्लोकानां आकलनया संगत्या रचनया च, विमलः निर्मः आशयः अभिप्रायः स्थानं च यस्य सः, अत एव विश्रुतः प्रसिद्धः । कासार-ोवरं, अत्र यदुशैले कंसारिं श्रीकृष्णं भजतीति कंसारिभाक् कृष्णभक्त इलर्थः। वेरिव एन: पापं हरति । उपमालंकार: ॥ १७४ ॥

इतीति । परिस्यन्दयन् गमयन् । सुलभमन्यत् ।

रजतेति । रजतपीठं नाम पुरं नगरं ' सुवन् रु ' इति कर्णाटभापानाम । इदं

१ 'अथ:कृत्वा'. २ 'मानसान्नि', 'मानसे.' ३ 'विस्तृतो'. ४ 'शुभरीतिरहो'.

पुनः सन्धावम्—
अच्छेर्द्विनेन्द्रेरमृताभिल्लाषादासेवितो भुन्यभिनातकीर्तिः॥
आनन्दतीर्थान्ह्यमत्र कश्चिद्न्वर्थयन्नाविरभून्मुनीन्द्रः॥ १७६॥
कृ०—अस्तु तावदेवमथाप्यदसीयदर्शनानुवर्तिनामधुनातनानां द्विजानामपि बहव आकर्ण्यतामपचाराः॥ ६६॥

सततमकृतसंध्योपास्तिरभ्यस्तशास्त्रः
सिवतिर गतबाल्ये काल्यसंध्यामुपास्ते ॥
तदिप भिव न मान्यं मन्यते धन्यमन्यम्
त्यजित विहितहानात्साध्वसं माध्वसंघः ॥ १७७॥

काञ्चनस्य सुवर्णस्य श्रियं शोभां पक्षे कांचन अवर्णनीयां श्रियमिति च, वहते धारय-ति । एतन्महदद्भुतम् महदाश्चर्यम् । रजतस्य काञ्चनशोभाधारणत्मस्यन्ताश्चर्यावह-मिति भावः । कृतः इह रजतपीठपुरे वसन् वासं कुर्वन् , शुभां रीतिं आचारं आरकूटं च वहतीति तद्वहः " रीतिः स्त्रियामारकूटः " इत्यमरः । परमश्चासौ योगः समाधिः तेन, सार्वविभक्तिकस्तसिः। पक्षे परं अयसि लोहे गतः प्राप्त एवेति च । बुधः आन-नदतीर्थनामा ज्ञानी विराजते शोभते ॥ १७५ ॥

अच्छिरिति । अच्छैः गुद्धान्तः करणैः गुभैश्च द्विजेन्द्रैः ब्राह्मणश्रेष्ठैः पक्षिश्रेष्ठै राजहंसादिभिश्च अमृतस्य मोक्षस्य जलस्य च अभिलाषात् इच्छायाः, हेतौ पश्चमी आसेवितः । भुवि अभिजाता कीर्तिर्यशः पङ्कश्च यस्य सः अत एव आनन्दतीर्थमिति आह्नयं नाम अन्वर्थयन् यथार्थे कुर्वन्, अत्र कश्चिन्मुनीन्द्रः आविरभूत् प्रकटं बभूव ॥ १७६॥

अस्तिवित । अस्तु तावदेवं लदुक्तप्रकारं, अथापि अमुष्य आनन्दतीर्थस्य संबन्धि अदसीयं तच तद्दर्शनं शास्त्रं च तदनुवर्तिनां तदनुसारिणां अधुनातनानां, इदानींतनान द्विजानां ब्राह्मणानामिष, आकर्ण्यतां बहवः न तु एकः, अपचाराः अनाचाराः ॥ ६६ ।

स्ततिमिति । मध्वस्य आनन्दतीर्थस्येमे माध्वाः तेषां संघः समुदायः, सत्वितिरन्तरं अकृता नाचिरता प्रातःकालविहितायाः संध्यायाः उपास्तिरनुष्ठानं येवत्याभूतः सन्नेव, अभ्यस्तशास्त्रः सन्निप, न तु अज्ञः, सवितिर सूर्ये, गतं बाल्यं उद्ययावस्था यस्य तथाभूते सित, काले प्रातःकाले विहिता काल्या सा चासौ संध्या तां उपास्ते । तथा च एतादृशसंध्यानुष्ठानं निष्फलमेव । "उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका । अधमा सूर्यसिहता प्रातःसंध्या त्रिधा स्मृता ॥" इति स्मृतेः तदिप एवमनाचारं कुर्वन्निप, भिव अन्यं मतान्तरस्थं मान्यं विद्वांसमिप, धन्यं यथोत्ति कर्मानुष्ठानादिना पुण्यवन्तं च न मन्यते । तस्य महत्त्वं नैव गणयतीत्यर्थः । अपि व

१ 'उच्चै '.

किंच-

गायत्रीं सहसा जहद्भगवतीं यज्ञोपवीतं त्यजन् मुश्चन् किंच शिखां विरक्त इव यः संप्राप्ततुर्याश्रमः॥ आरूढश्चतुरन्तयानमभयो हा हन्त देशान्तरे-ष्वर्थीनामुपसंग्रहाय विचरत्येषोऽप्यमीषां गुरुः॥ १७८॥

अहो महानेष व्यामोहो विदुषामि कलिमाहात्म्यात् ॥ ६७॥ पश्य—

यस्य कापि विलोकने सवसनं स्नानं बुधैः स्मर्यते

यस्यान्नग्रहणे च निष्कृतितया चान्द्रायणं चोदितम् ॥

तस्य प्रत्युत वाहनस्थितयतेदृष्टिर्विमुक्तिप्रदा

तस्यान्नं च समस्तपापहृदिति प्रत्येति विद्वानिष ॥ १७९ ॥

हितस्य काले संध्यायनुष्ठानस्य हानात् त्यागात्, साध्वसं पारलौकिकभयं च त्यज-। अर्थात् शास्त्रादिकमभ्यस्यापि नास्तिक इवाचरतीति तात्पर्यम् ॥ १७७॥

गायत्रीमिति । किंच यः सहसा अविवेकेन भगवतीं ज्ञानसंपादियत्रीं गायत्रीं यत्रीजपं जहत् त्यक्ला, यज्ञोपवीतं च त्यजन् त्रोटियत्वेत्यर्थः । किंच शिला-पि मुझन् उत्पाट्य, संप्राप्तः स्वीकृतः तुर्याश्रमः चतुर्थाश्रमः संन्यासाश्रम इत्यर्थः। रक्त इव वस्तुतस्तु अविरक्त एव, चतुरन्तयानं चतुर्भिर्वाद्यं आन्दोलिकारूपमित्यः। आरूढः सन्, अभयः लोक-शास्त्रभयरितः, देशान्तरेषु अर्थानां द्रव्याणां संप्रहाय विचरति परिश्रमित । एषः एतादृशाचारश्रष्टोऽपि, अमीषां माध्वानां हर्भविति । हाहन्तेति खेदे । वस्तुतः संन्यासिना विरक्तेन भाव्यं, तद्रथमेव तस्य हितलात् । अयं माध्वसंन्यासी तु दम्भार्थमेव संन्यासाश्रमं स्वीकृत्य शिविकामारुद्य प्रमर्जयति राजादिवत् । एतेनाचरणेन विरक्तिस्तु नैव, परं विषयासिक्तरिधकं वर्ध- । तेन चान्ते नरकपात एव स्थादिति भावः ॥ १७८ ॥

अहो इति । एष वक्ष्यमाणरूपः विदुषामि व्यामोहो भ्रमः ॥ ६७॥

यस्येति । यस्य वाहनिस्थतयतेः क्वािप यत्रकृत्रािप नतु विविक्षितस्थलिवशेष , विलोकने दर्शने सित, बुधैः पण्डितः सवसनं सवस्रं स्नानं स्मर्यते । तच्चेत्थम् न्वाहनस्थं यितं हष्ट्वा सचैलं स्नानमाचरेत्' इति । यस्य वाहनस्थयतेरेव अन्नयहणे स्वीकारे च सित, निष्कृतितया प्रायिक्षत्तरूपेण " ब्रह्मचारि-यतीनां तु भुक्ला द्वायणं चरेत् " इत्यादिस्मृत्या चान्द्रायणं ग्रुक्तपक्षे प्रतिपिद्दनमारभ्य एकैकान्वाद्वा, कृष्णपक्षे चैकैकप्रासहान्या च भोजनरूपं, चोदितमुक्तम् । तस्य प्रत्युत विन्वरणशीलस्थेत्यर्थः । वाहने स्थितस्य यतेः संन्यासिनः दृष्टिद्र्शनं विमुक्तिं प्रद्वित तथाभूता, तस्यानं च समस्तानि निखिलानि पापानि हरतीति हत् इति विनिष्, न तु अविद्वानेव । प्रत्येति जानाित निश्चिनोतीत्यर्थः ॥ १७९ ॥

परय तावत्कलिकालनरपालस्य गृहस्थेषु प्रद्वेषं भिक्षुषु पक्षपातं च ॥ ६८॥ भिक्षां कष्टमटन्ति कुक्षिभृतये पादौ गतैः क्रेशय—

न्त्याच्छनाः शिथिलैः पटैश्च गृहिणो जीणे गृहे शेरते ॥

राजत्सूक्ष्मपटाः प्रशस्तिशिबिकारूढा गृहिम्योऽन्नदा

मावब्यूहरहे मठे स्थितिजुषो धन्या हि संन्यासिनः ॥ १८०॥

अन्यच-

अनभ्यस्य वेदानहो शास्त्रवादान् पठन्तः स्फुटं ये बतैतन्मतस्थाः ॥ अधीशाननाद्दत्य तेद्भृत्यपूजा-पराणां नराणां पदं ते भजन्ते ॥१८१॥

परयेति । तावत्कलिकालरूपस्य नरपालस्य राज्ञः गृहस्थेषु गृहस्थाश्रमिषु प्रद्वेषं, भिक्षुषु संन्यासिषु " भिक्षुः परिवाट् कर्मन्दी पाराशर्यपि मस्करी " इत्यमरः । पक्ष-पातं च पर्य ॥ ६८ ॥

भिश्वामिति। गृहिणो गृहस्थाश्रमिणः कुक्षिभृतये उदरपोषणार्थ मिक्षां भिक्षां श्रिक्षं अटिन्त संचरिन्त । गतैः गमनैः पादौ क्षेत्रयिन्त च । शिथिलैजींणैः पटैर्विश्वे-श्राच्छनाः सन्तः जीणे गृहे शेरते शयनं कुर्विन्त निवसन्तीत्यर्थः । "शीङो रुट् " इति झस्य रुडागमः । संन्यासिनो हि संन्यासिनस्तु गृहिभ्यो गृहस्थाश्रमिभ्योऽनदा अन्नप्रदातारः, भिश्चभ्यो गृहस्थैरन्नं देयमिति हि वास्तवो धर्मः । राजन्तः शोभ-मानाः सूक्ष्माश्र पटा वस्त्राणि येषां ते तथाभूताः, बिह्गमनवेलायामिति शेषः । प्रशास्तायां विस्तृतायां शिविकायामान्दोलिकायां आरूढाश्र सन्तः, प्राव्णां पाषाणानां "पाषाण-प्रस्तरप्रावोपलाश्मानः शिला दषत् " इत्यमरः । व्यूहैः समृहैः दढे अभेवे स्थिति वासं जुषिनत कुर्वन्तीति तथोक्ताः ते धन्याः । धन्यपदमेतिन्दाद्यो तकम् ॥ १८० ॥

अनभ्यस्येति । ये लोकाः वेदान् अनभ्यस्य वेदाभ्यासमकृत्वेत्यर्थः । अहो केवलं शास्त्रवादानेव पठन्तः सन्तः, एतन्मतस्थाः माध्वमताभिमानिनः, वेदाध्ययनाभावे केवलं शास्त्राध्ययने दोषमाहुर्मन्वादयः । यथा—" योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् । स जीवनेव शृद्धत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ " इति । ते लोकाः अधीशानादृत्य तिरस्कृत्य, तद्भृत्यपूजापराणां तेषां अधीशानां भृत्यपूजायां सेवकपूजायां परा आसक्तास्तेषां, नराणां पदं स्थानं, स्फुटं स्पष्टं यथा तथा लभनते । बतेति खेदे । यथा तावत्प्रभुसेवामुपेक्ष्य तद्भृत्यसेवका निन्धाः दण्डार्दाश्च भवन्ति, तथा एते माध्वा अपि निखिलपुरुषार्थसाथकं वेदमनादृत्य केवलं शास्त्रपठनपरा इहलोके निन्धाः, पर-, लोके च तीक्ष्णयमयातनाभुज एवेति भावः ॥ १८१ ॥

१ 'तद्भक्तपूजापराणाम्'.

किंच--

एकाद्रयां कालयोहीं महाना-देषामित्रलें किकत्वं यदागात्॥ तसादेषां व्यथेहिंसानिवृत्त्यै

स्यादुत्कृष्टः पिष्टपश्चादरोऽपि ॥ १८२ ॥

वि०—किमरे केरावभक्तिप्रकर्षदीप्रानिप विप्रान् दूषयि ?

गुद्धौ किल मध्विसद्धान्तिष्ठानामियं हृद्यं जैरीहरीति रीतिः ॥६९॥

आबालस्थिवरं स्थिरं हरिदिने गुद्धोपवासत्रतम्

निष्प्रत्यूहमहँ निर्शं विजयते नारायणाराधनम् ॥

श्वाध्या भागवतेषु भक्तिरमिता श्रद्धा च येषां हृद्धाः

रास्त्रे स्वीयंगुरूदिते न चरितं साध्वेषु माध्वेषु किम् ?॥१८३॥

एकाद्रयामिति । किंच एकाद्रयां एकाद्रशिदिने कालयोः प्रातःसायमित्यु-भयोः, सप्तमीयम् । होमहानात्, यतस्तन्मते स्नान-संध्या विष्वर्चनत्रयातिरिक्तस्य कर्ममात्रस्थेकाद्रयां त्यागावर्यकलम् । एषां माध्वानां यदा अग्निः गार्हपत्यादिः लौ-क्रिकलं अगात् प्राप्तः, एककालहोमाकरणे अमेलौंकिकलं श्रुति—स्मृतिविहितम् । तस्मात्कारणादेषां व्यर्थिहंसायाः प्राकृतामौ कृतह्विस्त्यागस्य व्यर्थलात् निष्फल-पश्चित्रयाः निवृत्त्ये निवारणार्थे पिष्टपद्योः आद्रोऽङ्गीकारोऽपि उत्कृष्टः स्यात् । एवं च एकाद्रयां होमत्यागात् यज्ञसमये च कुत्रापि शास्त्रे अविहितस्य पिष्टपश्वालम्भ-नस्य च करणात् निन्दा एवते इति भावः ॥ १८२ ॥

किमिति । किमरे केशवभक्तेर्विष्णुभक्तेः प्रकर्षणाधिक्येन दीप्रान् तेजोयुक्तान-पि "निम-किम्पि " इत्यादिना रः । विप्रान् दूषयि १ परंतु मध्वसिद्धान्ते मध्वा-चार्यप्रोक्तशास्त्रे निष्ठा आसिक्तर्येषां तेषां इयं वक्ष्यमाणा शुद्धा दूषणानर्हा रीतिराचारः, हृदयं जरीहरीति वारंवारं भृशं वा हरित । अतिमनोहरेत्यर्थः । 'हृज् हरणे ' इत्यस्मायङ्कुकि लिट रूपम् । "यङो वा" इतीडागमः । " ऋतश्च " इत्यभ्यासस्य रीगागमश्च ॥ ६९ ॥

आवालेति । येषां माध्वानां आबालस्थिवरं वालमारम्य वृद्धपर्यन्तं " आङ्म-र्यादा—" इति समासः । हरिदिने एकादशीदिने स्थिरं गुद्धं उपवासस्य निराहारस्य पतं नियमः । विजयते। सर्वत्रेदमेव कियापदमन्वेतव्यम् । अहर्निशं निष्प्रत्यृहं निर्वि-र्वा यथा तथा नारायणस्य विष्णोः आराधनं सेवनं, भागवतेषु भगवद्भक्तेषु च श्लाध्या जुत्या अमिता अनुला भक्तिः, स्वीयगुरुभिः उदिते कथिते शास्त्रे हढा कदापि विना-

१ 'शुद्धा हि'. २ 'हृदयर जानी रीतिः'. ३ 'अहदिंवं '. ४ 'अधिका '. ५ 'सा च'.

एतद्गुरूणां पुनर्यतीनामेषामाकलितदोषवैधुर्या एषा शुभचर्या ॥७०॥ दनुजभिदभिषेकैः सत्युराणावलोकैः

पुनरपहतमोहैः पुण्यतीर्थावगाहैः॥
भवकथनविदूरेर्ब्रह्मविद्याविचारैः

क्षणिमव ग्रुभचर्याः कालमेते नयन्ति ॥ १८४॥ यद्पि तदुपरि त्वया दूषणमुपन्यस्तं तद्पि मद्पिहिँतहृद्येभ्यो भवा-हशेभ्य एव रोचते न तु गुणग्राहिभ्यः ॥ ७१॥ तत्तदेशनिवासिशिष्यनिवहत्राणाय गुर्वाज्ञया

संचाराक्षम एष विन्दति यतिश्चेद्वाहनं का क्षतिः ? ॥

शरहिता, श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिश्च विजयते सर्वोत्कर्षेण विद्यते । तस्मात् एषु माध्वेषु साधु शोभनं चरितं न किम् ? अपि तु अस्त्येवेत्यर्थः ॥ १८३ ॥

एतिद्ित । एतेषां माध्वानां गुरवस्तेषां पुनर्यतीनां संन्यासिनां एषां, आकलितं प्राप्तं दोषाणां पूर्वोक्तानां वैधुर्यमभावो यस्याः सा तथोक्ता एषा वक्ष्यमाणा ग्रुभचर्या

ग्रुभाचरणम् ॥ ७० ॥—

द्नुजेति । दनुजान् दैलान् "असुरा दैल-दैतेय-दनुजेन्द्रारि-दानवाः " इत्य-यरः । भिनत्ति नाशयति तथोक्तो विष्णुक्तस्याभिषेकैः, भवस्य संसारस्य कथनेन वि-दूरैः रहितैः पुनश्च अपहतो नष्टो मोहोऽज्ञानं यैस्तथाभूतैः, यच्छ्रवणादिना सद्यो मोहनिराकरणं भवति तथोक्तेरित्यर्थः । सत्पुराणानां भगवच्चरितप्रतिपादकत्वेन प्रशस्तपुराणप्रन्थानां अवलोकैः विचारैः, ब्रह्मविद्याया वेदान्तशास्त्रस्य विचारैश्च । 'अपहतमोहैः ' भवकथन—' इत्यादिविशेषणद्वयमत्राप्यनुषञ्जनीयम् । पुण्यती-र्थानां गङ्गादीनामवगाहैः स्नानैश्च द्युभा निर्मला चर्या आचरणं येषां तथाभूताः एते संन्यासिनः क्षणमिव कालं नयन्ति निर्यापयन्ति ॥ १८४ ॥

यद्पीति । यदि लया 'सततमकृतसंध्योपितः' इत्यदिना तदुपि मध्य-संन्यासिषु दूषणमुपन्यस्तमारोपितं, तदिष मदेनाज्ञानेन पिहितमाच्छादितं हृदयमन्तः-करणं येषां तेभ्यो भवादशेभ्यस्लत्सदशेभ्य एव ''आ सर्वनाम्नः'' इति भवच्छब्दस्या-कारादेशः । रोचते । गुणग्राहिभ्यस्तु न, रोचते इत्यनुषञ्जनीयम् ॥ ७१ ॥

अथ 'भिक्षां कष्टमटिनत-' इत्यादिनोक्तं दूषणं निराकरोति-तक्तदेशेति ।
एष यतिः माध्वसंन्यासी गुरोः मध्वाचार्यस्य आज्ञया 'देशान्तरनिवासिनः शिष्यान् मन्त्रोपदेशेनानुगृहाण ' इत्यात्मकया तक्तदेशनिवासिनः निक्रष्टदेशवासिनः शिष्यनिवहस्य शिष्यसमूहस्य " समूहे निवह-व्यूह- " इत्यमरः ।
त्राणाय मन्त्रोपदेशद्वारेण रक्षणाय संचारे केवलं पादमात्रेण गमने अक्षमः सन् वा-

१ 'तत्पुराणावलोकै:.' २ 'कदन.' ३ 'यतिवर्याः.' ४ 'मदविहित,' 'मदनिपिहित.'

दत्तं वित्तमशेषमास्तिकजनेदेंत्यारिनित्याचेना-

सात्कृत्य स्वयमस्पृशन् वसति चेन्निन्दास्ति किं तावता ?।।१८५॥

किंच—

स्वामिनि विनियुक्तानां सैवत्वेनानध्यवस्यता यतिना ॥ कत्यं यत्यन्नत्वं प्रत्यवयन्त्यत्र तद्भुनश्च कुतः ? ॥ १८६ ॥ एतेन मतान्तरस्था अपि मठाधिपतयो यतयो व्याख्याताः । इदं चावधेयम् ॥ ७२ ॥

यदि कतिपये जात्वाँ हस्याद्यथासमयं द्विजा बत न तनुयुः संध्योपास्ति भविष्यति किं ततः ॥ निगमचरितानङ्गीकारो हि दूषणमङ्गिना-मराकनवरादोषायैषां न जात्वननुष्ठितिः॥ १८७॥

हनं शिविकादिरूपं विन्दति चेत् का क्षतिः हानिः ? तथा अस्ति परलोक ईश्वरो वा इति बुद्धिर्येषां तैर्जनैः दत्तं समर्पितं अशेषं संपूर्णमिप वित्तं दैत्यारेः श्रीविष्णोः नि-त्यार्चनायाः नित्यपूजायाः सात्कृत्य अधीनं कृत्वा " तदधीनवचने " इति सातिः । स्वयं अस्पृशन् सन् वसति चेत्, तावता निन्दा अस्ति किम् ? नास्त्येवेत्यर्थः । गुर्वा-ज्ञया परोपकारार्थे वाहनेन देशान्तरसंचारादौ न कोऽपि दोष इति भावः ॥ १८५॥

इदानीं ' यस्य कापि विलोकने ' इत्यादिनोक्तं दूषणं परिहरन्नाह—स्वामिनी-ति । किंच खत्वेन खकीयत्वेन अनध्यवस्यता अनिश्चीयमानेन यतिना माध्वसंन्यासि-ना, खामिनि विष्णो विनियुक्तानां समर्पितानां अन्नानां, यत्यन्नलं क्रत्यं कुतः प्राप्तम् ? तथा तत् ईश्वरसमर्पितमन्नं भुज्जन्ति ते तद्भुजः तेऽिष, अत्र भक्षणे कृते सित कुतो हेतोः प्रत्यवयन्ति दोषयुक्ता भवन्ति ? अषि तु नैव भवन्तीत्यर्थः ॥ १८६ ॥

एतेनेति । एतेन खामिनीत्यादिवचनेन मतान्तरस्थाः शांकर-रामानुजीयादयः मठाधिपतयो यतयः संन्यासिनो व्याख्याताः दोषरहिताः कृताः । इदं वक्ष्यमाणं अवधेयं व ॥ ७२ ॥

अथ 'सततमकृतसंध्योपास्तिरभ्यस्तशास्त्रः—' इत्यादिश्लोकोक्तदृषणं निवारयन्ना-—यदीति। कतिपये कतिचन नतु सर्वे, द्विजाः मध्वमतस्था ब्राह्मणाः यदि जातु हदाचित् नतु सर्वकालं, आलस्यात् अलसस्य अशक्तेर्भावः आलस्यं तस्मात्, यथा-समयं कालमनतिक्रम्य, संध्योपास्ति संध्यानुष्टानं न तनुयुः बत न कुर्युः, तिहें ततः किं सविष्यति ? न किमपीति भावः। ननु कालातिक्रमे दोष एव शास्त्रेण विहितः, एवं विकथिति स्थित्मद्मुच्यते इति चेत्तत्राह— निगमेति । हि यस्मात् कारणात् निगम-वितस्य श्रुति-स्मृतिविहितकर्मणः अनङ्गीकारः नास्तिकलाद्स्वीकरणं, अङ्गिनां

१ 'सत्त्वेनानध्यवस्यता.' २ 'तद्भुजस्तु.' ३ 'जातालस्याः.'

किंच-

'पन्थानमनुरुन्धानः पित्रादेनैंव दुप्यति'।

इति स्मृतिमधीयानैरेषां दोषो हि दुर्वचः ॥ १८८ ॥

इति विमानं दूरतः समानयन् परितो दृष्ट्या—
भाषा—वेषाचारैर्भूषाभिः पूरुषाश्च योषाश्च ॥

वीक्षस्व प्रतिदेशं विलक्षणा एव हन्त लक्ष्यन्ते ॥ १८९ ॥

कु०—सिंवे वीक्षस्वेति मा वोचः । किंतु सत्वरमैतिकाम कीश्चक
हपजनानिमान् जनपदान् ॥ ७३ ॥

चन्द्रालोकचयान्धकारभरयोश्चाम्पेय-किम्पाकयो राजत्कुण्डलिराज-राजिलकयो राजीव-धत्तूरयोः॥

मनुष्याणां दूषणं भवति । किंतु अशकनवशात् अशक्तिपारतच्यात् अननुष्ठितिः कालातिक्रमणरूपा, जातु कदाचिदपि एषां माध्वानां दोषाय न भवति ॥ १८७॥

अथ ' एकाद्यां कालयोहोंमहानात्—' इत्यादि दूषणं परिहरति— पन्थान-मिति । 'पित्रादेः पितृ-पितामह-प्रपितामहादिगुरुजनस्य पन्थानं आचरणमार्ग-मनुरुन्धानः अनुसरन्, नैव दुष्यति ' इत्यर्थिकां स्मृतिं अधीयानैः, अभ्यस्यमानैः ज्ञानिभिः, एषां माध्वानां दोषः एकादशीदिने होमाकरणादिरूपः, दुर्वचः वक्तुम-शक्यः । हिरवधारणे । त्वाहशैः पुरोभागिभिस्तु सुशक इति भावः ॥ १८८ ॥

इतीति । इत्युक्ला विमानं दूरतः दूरे । सार्वविभक्तिकस्तसिः । समानयन्

परितः आसमन्तात् दृष्ट्वा, आहेति शेषः। —

भाषिति । भाषाश्च वेषाश्च आचाराश्च तैः, भूषाभिः कटक-कुण्डल-हारायकं कारैः करणैः, विलक्षणाः भिन्नभिन्नप्रकाराः पूरुषाः "पुरुषाः पूरुषा नराः " इत्यम-रात् दीर्घादिरपि । योषाः स्त्रियश्च " स्त्री योषिदबला योषा " इत्यमरः । प्रतिदेशं देशे देशे । हन्तेत्यानन्दे । लक्ष्यन्ते दृश्यन्ते वीक्षस्त । अवलोक्य ॥ १८९ ॥

एवमुक्ते अतीव निर्वेदयुक्तः कृशानुराह — सखे इति। हे सखे, 'वीक्षख' इति मा वोचः मा वद। 'वच व्यक्तायां वाचि ' इत्यस्य छुङि " अस्यति-विक्ति- " इत्यादिना अङि च " वच उम् " इति उम्। माङ्योगाचाडागमाभावः। किंतु सखरं कीशकल्पाः वानरसद्शाः "ईषदसमाप्तौ कल्पप् " इत्यादिना कल्पप्प्रत्ययः। जनाः येषु तान् जनपदान् देशान् अतिकाम अतिकम्य गच्छ। क्रमेर्लोण्मध्यमपुरुषै- कवचनम्। "वा भ्राश-भ्लाष-" इत्यादिना श्यन्विकल्पात् पक्षे शप्।। ७३।।

सलरमितकमणे को हेतुरित्याह— चन्द्रालोकिति । चन्द्रालोकचयः चन्द्रप्र-काशसमूहश्च अन्धकारभरः अन्धकारातिशयश्च तयोः, चाम्पेय-किम्पाकयोः केसर-

१ ' दृश्यन्ते. ' २ ' वयस्य. ' २ ' अतिक्रमावः. '

खेलत्कोकिललोक-काककुलयोः क्षीरार्णवान्ध्वोरिव व्यक्तं पण्डित-मूर्वयोः समदद्शो त्रात्या इहत्या अमी॥ १९०॥

# अथ वेङ्कटगिरिवर्णनम् १५.

विश्वावसुः—ओमित्यग्रे विमानसुपानयन् सानन्दं साञ्जलिबन्धं च— सुरभितमतमालस्तोमपुष्यद्रसाल-

प्रकरतिलकसालप्रेष्ठेसुष्टुदुजालः ॥

श्रितसमवनशीलः श्रीशलीलानुकूलः

शिथिलितभवमूलः सेन्यतां शेषशैलः ॥ १९१ ॥

विषवृक्षयोः, सर्वत्र द्वन्द्वः । " चाम्पेयः केसरो नागकेसरः काञ्चनाह्वयः"। महाकाललतायां च किम्पाकः " इत्यमर-रत्नमालयोः । राजत्कुण्डलिराज-राजिलकयोः
सुशोभितसपराज-डुण्डुभयोः । डुण्डुभो नाम द्विमुखो निर्विषश्च हीनसपः । "कुण्डली
गूढपाचिश्वःश्रवाः काकोदरः फणी "। " अलगर्दो जलव्यालः समौ राजिल-डुण्डुभौ "
इत्युभयत्राप्यमरः । राजीव-धत्त्रयोः कमलोन्मत्तपुष्पयोः । " उन्मत्तः कितवो
धूर्तो धत्त्ररः कनकाह्वयः " इत्यमरः । खेलन् मधुरविरावादिलीलां कुर्वन् यः कोकिलानां लोकः समूहः काकानां कुलं च तयोः, क्षीरार्णवान्ध्वोः क्षीरसमुद्र-कूपयोश्चेव ।
अयं व्यवहितोऽपि इवशब्दः उपि सर्वत्रानुयोज्यः । इहत्याः कर्णाटदेशीयाः अमी
वात्याः जनाः विधिवद्ध्ययनादिसंस्कारहीनाः, " वात्यः संस्कारहीनः स्थात् "
इत्यमरः । व्यक्तं स्फुटं यथा तथा पण्डित-मूर्खयोः, समं न्यूनाधिकभावरहितं यथा
स्यात्तथा पश्यन्तीति ते तथोक्ताः सन्तीति शेषः । तस्मादिचरादेवेतः स्थानादितिकमणं श्रेय इति भावः ॥ १९०॥

साम्प्रतं वेद्वटाचलवर्णनार्थं विश्वावसोः कृशानुवचनाङ्गीकारपूर्विकामुक्ति-माह — ओमिति । ओमित्यङ्गीकारे । तद्भाषणमङ्गीकृत्येत्यर्थः । अप्रे इत्यादि स्पष्टम् । सुरभीति । सुरभितमाः अतिसुगन्धयुक्ताश्च ते तमालास्तापिच्छवृक्षास्तेषां स्तोमः समूहः । "कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छः " इत्यमरः । पुष्यन् प्रतिदिनं वृद्धिं प्राप्तुवन् रसालानां आम्रवृक्षानां प्रकरः समुदायः । "आम्रश्चतो रसालोऽसौ सहकारोत्तेसौरभः " इत्यमरः । तिलकाः क्षुरकवृक्षाः " तिलकः क्षुरकः श्रीमान् " इत्यमः । सालाः सर्जसंज्ञका वृक्षाश्च ते प्रेष्ठाः मुख्याः येषु तानि सुष्ठु द्रूणां वृक्षाणां जालानि न्दानि यस्मिन् सः । प्रेष्ठ इत्यत्र प्रियशब्दात् इष्ठनि सिध्यति । ततश्च प्रेष्ठ इत्यस्य प्रयतम इत्येवार्थो न्याय्यः, परंतु अत्र पूर्वापरसंबन्धात् मुख्यार्थकरणं युक्तम् । क्षन्यतम इत्येवार्थो न्याय्यः, परंतु अत्र पूर्वापरसंबन्धात् मुख्यार्थकरणं युक्तम् । क्षन्यतम इत्येवार्थो न्याय्यः, परंतु अत्र पूर्वापरसंबन्धात् मुख्यार्थकरणं युक्तम् । क्षन्यतम इत्येवार्थो न्याय्यः, परंतु अत्र पूर्वापरसंबन्धात् मुख्यार्थकरणं युक्तम् । क्षन्यतम इत्येवार्थो न्याय्यः, परंतु अत्र पूर्वापरसंबन्धात् मुख्यार्थकरणं युक्तम् । क्षन्यतम् । पुनः सहर्षम्—
पन्नगेषु च नगेषु खगेषु द्वीपिरांजसु पृषत्सु दृषत्सु ॥
विद्या च दरीषु झरीषु प्रार्थयन्ति जनिमत्र मुनीन्द्राः ॥१९२॥
विविधनिगमसारे विश्वरक्षेकधीरे
वृषशिखरिविहारे वक्षसाऽऽश्विष्टदारे ॥
भगवति यदुवीरे भक्तबुद्धेरदूरे
भवतु चिरमुदारे भावना निर्विकारे ॥ १९३॥
अहो महोन्नता खल्वस्य शैलस्य धन्यता ॥ ७४॥

चित् पुस्तके 'प्रष्ठ ' इति पाठान्तरं दृश्यते, तदा तु सुतरां मुख्यार्थलामः । श्रिता-नां आश्रितानां मक्तानामिति यावत् । समवनं सम्यप्रक्षणं तदनुरूपं शीलं खभावो यस्य सः । तथा श्रीशस्य श्रीनिवासाभिधविष्णुमूर्तेः लीलानां कीडानां अनुकूलः, तथा शिथिलितं भवस्य संसारस्य मूलं मायामोहरूपं येन सः । अयं शेषशैलः वेङ्कटा-चलः सेव्यतां आश्रीयताम् । लयेति परिशेषात् ॥ १९१ ॥

पन्नगेष्विति । अत्र शेषशैले पन्नगेषु सर्पेषु, नगेषु वृक्षेषु, खगेषु पिक्षिषु, द्वी-पिराजसु व्याघराजसु महाव्याघेष्वित्यर्थः । "शार्दूल-द्वीपिनौ व्याघ्रे" इत्यमरः । पृषत्सु मृगेषु "पृषन्मृगे पुमान् बिन्दौ न द्वयोः पृषतोऽपि ना" इति कोशः । हषतसु, पाषाणेषु, "पाषाण-प्रस्तर-प्रावोपलाश्मानः शिला हषत्" इत्यमरः । वल्लरीषु वल्लीषु, दरीषु गृहासु वा, झरीषु जलप्रवाहेषु, मुनीन्द्राः स्थानान्तरनिवासिनो ऋषयः, जिन जन्म "जनुर्जजन-जन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्धवः" इत्यमरः । प्रार्थयन्ति । सर्पन्थादिरूपेणाप्यत्रास्माकं जन्म भवतु इति वाञ्छन्तीत्यर्थः । एतेन तत्स्थानस्यातीव श्रेयःसंपादकत्वं सूचितम् ॥ १९२ ॥

विविधिति । विविधितगमानां कर्म-ज्ञान-उपासनारूपविविधमार्गप्रतिपादकानां वेदशास्त्राणां साररूपत्तस्मिन्, विश्वस्य जगतो रक्षायां एक एव धीरः समर्थस्ति-स्मिन्, वृषशिखिरः शेषशैलः तस्मिन् विहारः कीडा यस्य तस्मिन्, वक्षसा हृदयेन आश्विष्टा दाराः भगवती लक्ष्मीपत्नी येन सः तस्मिन्, भक्तानां बुद्धेः अदूरे समीप-स्थिते भक्तबुद्धौ प्रत्यक्षतयानुभवरूपे इत्यर्थः । उदारे महति, निर्विकारे जन्ममरणा-दिविकाररहिते, भगवति यदुवीरे श्रीकृष्णे, भावना ध्यानरूपाऽऽसिक्तः चिरं चिर-कालं निरन्तरमित्यर्थः । भवतु ॥ १९३ ॥

अहो इति । अहो इत्याश्चर्ये । अस्य शैलस्य शेषाचलस्य धन्यता महोन्नता अतीव श्रेष्टा किल अस्ति ॥ ७४ ॥

१ 'द्रीपिराजिषु'.

थतः—

वैकुण्ठेऽपि निरुत्कण्ठमकुण्ठविभवं महः ॥ तद्त्र चित्रचारित्रं रमते रमया समम् ॥ १९४॥ इति सानन्दं ध्यायति।

कु० — हन्त व्यपेतविषयान्तरव्यासङ्गं त्वद्न्तरङ्गं देव एवास्मिन्ननुभ-वति दृढसङ्गम् ॥ ७५ ॥

वि॰—सखे सत्यमेवोदितं भवता ॥ ७६ ॥
द्वती चिराय सुदतीमुरःस्थले तदतीतसीम ददती सुखं सताम् ॥
रिसकस्य चित्तमिह कस्य देवता प्रतिपन्नपन्नगनगा न गाहते॥१९५॥
कु॰—किमरे केवलमर्थपरममुं देवमनुसंघत्से ॥ ७७ ॥

कुत एति त्यान आह—वेकुण्ठे इति । यत् अकुण्ठः लोकत्रयेऽपि प्रतिबन्ध-रिहतः विभवः नित्यानन्दादिरूपं ऐश्वर्ये, दुष्टिनराकरण-सज्जनपालनादिरूपसामध्ये वा यस्य, तत् महः वैष्णवं तेजः, वेकुण्ठेऽपि निरुत्कण्ठं आसिक्तिरिहतं सत्, अत्र शेषशैले चित्रं चारित्रं यस्य तथाभूतं च सत्, रमया लक्ष्म्या समं सिहतं रमते कीडिति ॥ १९४॥

हन्तेति । हन्तेलाश्चर्ये । व्यपेतः निर्गतः विषयान्तरस्य एतद्देवताध्यानादन्यवि-षयस्य व्यासङ्गः विशिष्टप्रहो यस्य तत् त्वदन्तरङ्गं तव चित्तं, अस्मिन् देवे श्रीनिवासे एव हढसङ्गं अत्यन्तासांक्तं अनुभवति ॥ ७५॥

अतीवानन्देनाह विश्वावसुः—सखे इति । हे सखे, भवता सखमेव उदितं कथितम् ॥ ७६॥

कुत इति चेत्तदाह—द्धतीति । चिराय चिरकालं उरः स्थले वक्षः स्थले उष्ठु शोभनाः दन्ताः यस्याः सा तां लक्ष्मीमित्यर्थः । "संख्या-सुपूर्वस्य " इत्यनुवर्तमाने "वयसि दन्तस्य दतृ" इति दत्रादेशः । "उगितश्र्य" इति डीप् । दधती धारियन्त्री, तथा सतां साधृनां तत् प्रसिद्धं अतीता निर्गता सीमा मर्यादा यस्मात् तत् निरवधीत्यर्थः । सुलं ददती अपियत्री । अभ्यस्तत्वात्रुमभावः । सतामित्यत्र षष्टी प्रमादिकी । संप्रदानत्वाचतुर्थ्यो विधानात् । प्रतिपन्नः स्वीकृतः पन्नगनगः शेषशैन्यः यया सा देवता श्रीनिवासरूपा, इह कस्य रिसकस्य ब्रह्मरसविदः। "रसो वै सः" ति श्रुतेर्बद्धारसस्येव मुख्यरसत्वम् । चित्तमन्तः करणं न गाहते न प्रविशति शिष्ठ सर्वस्थापि प्रविशतीत्यर्थः ॥ १९५ ॥

इदानीं कैश्चित् प्रतिश्रुताप्रदाने सति सा देवता कुप्यतीति प्रसिद्धिपुरस्कारणाह—

१ 'सह'. २ 'सत्यमेव विदितम्'.

इष्टप्राप्तिमनिष्टभङ्गमि वा संप्रार्थ्य भक्त्या जने-र्यद्दातव्यमिति प्रतिश्चतमभूद्रव्यं तदाप्ते फले॥ ते दास्यन्ति न चेत्स्वयं भयमसावृत्पाद्य तेषां पुनः कृतस्त्रं सार्थहिरण्यहृत्पद इदं गृह्णाति वृद्धा समम्॥१९६॥

किंच--

तातेत्यामन्त्र्य कश्चिद्वनभुवि तृषितस्तोयिबन्दृन्ययाचे कस्याप्युचैस्तटाकं खनत इह गिरौ हन्त मृद्धारमूहे ॥ दत्तां केनापि सूनाविलमिधमुकुटं मृन्मयीमेव द्ध्रे सोऽयं भूयः श्रुतिज्ञैर्भुवनपतिरिति स्तूयते ध्यायते च १९७

किमरे इति। अरे विश्वासो! केवलमर्थपरं द्रव्यासक्तममुं देवं, एवं पूर्वोक्तप्रका-रेण, किं कुतो हेतोरनुसंघत्से ध्यायसि? ॥ ७७॥

अर्थपरत्वमेवाह—इष्ट्रप्राप्तिमिति। जनैः सेवकलोकैः इष्टप्राप्ति अनिष्टभक्षं संकटनाशं, वा समुच्चयार्थकः। तदुभयमपि संप्रार्थ्य, भक्तया यत् द्रव्यं दातव्यं देयमिति
प्रतिश्चृतं प्रतिज्ञातं अभूत्, अथ फले प्रार्थितेष्टप्राप्तिरूपे आप्ते प्राप्ते सित, तत् पूर्वप्रतिज्ञातं ते जनाः स्वयं न दास्यन्ति नार्पयिष्यन्ति चेत्, असौ देवः तेषां जनानां
भयं व्याध्यादिरूपं उत्पाद्य, तेभ्यः पुनः सार्थे यथार्थे हिरण्यं धनं, अथवा हिरण्यकशिपुं, नामैकदेशे नामप्रहणात्। हरति गृह्णातीति तथाभूतं पदं वाचकः शब्दः यस्य
तथाभूतः। पुनः इदं द्रव्यं वृद्ध्या अधमर्णदेयमूलाधिकद्रव्येण समं कृत्स्नं संपूर्णमिष
गृह्णाति। दीनदयालोभगवत एतदनुचितिमित्यर्थः।। १९६॥

किंच यद्ययं सर्वशक्तिमान् स्यात्तदेदमलनतानुचितमिलाह—तातेतीति । योऽयं वनभुवि अरण्यभूमौ तृषितः सन् कंचिदपि पुरुषं 'हे तात!'इति सकरणमान्मन्त्र्य संबोध्य, तोयबिन्दून् उदककणान् ययाचे याचितवान् । तथा इह गिरौ शेषाचले, कस्यापि पुरुषस्य तटाकं खनतः सतः, उचैरतिमहान्तं, हन्तेति विषादे । मुद्धारं मृत्तिकासमूहं ऊहे धृतवान् । तथा केनाप्यज्ञातकुलगोत्रेण दत्तां समर्पितां मृन्मयीमेव मृत्तिकाप्रचुरामेव । प्राचुर्ये मयट् । सूनाविं पुष्पमालां अधिमुकुटं मुकुटे इल्थंः । द्रि धृतवान् । सः अयं भूयः वारंवारं श्रुतिज्ञैः वेदविद्धः भुवनपतिरित्युक्त्वा स्तू-यते, ध्यायते चेल्यपि । एतस्मात्तु दारिद्यसाह्र्यं प्रतीयते इति भावः । एतत्कथात्रिन्त्यमपि श्रीवेङ्गटाचलमाहात्म्यतोऽवगन्तव्यम् । अत्र वाच्यया निन्द्यापरमकारुणिक-त्व-भक्तवात्सल्यादिरूपस्तुतिप्रतीतेव्यां जस्तुतिरलंकारः ॥ १९७ ॥

वि॰—किमरे करुणानिधये वेङ्कटाचलपतयेऽप्यस्यसि ? शृणु तावत् ॥ ७८ ॥

> नियन्ता जन्तूनां निखिलजगदुँत्पाद्विभव— प्रतिक्षेपैः कीडन् परमपुरुषः पन्नगनगे ॥ परत्वे सौलभ्यप्रकटनकृते वेङ्कटपतिः कृपासिन्धुः कां कां नेनु मनुजलीलां न तनुते ॥ १९८॥

किंच--

किमप्युपादाय दिशन्नभीष्टं कृत्स्नं जनेम्यः पतिरञ्जनादेः॥ कृष्णावतारीयकुचैलसंपत्प्रदानरीतिं विवरीवरीति ॥ १९९॥

किमिति। अरे, करुणानिधये दयासागराय वेङ्कटाचलपतये श्रीशेषशैलाधिपतये श्रीनिवासायापि, असूयसि दोषारोपत्वेन पर्यसि?। "कुध-दुहेर्ष्यां-" इत्यादिना च-तुर्थां। श्रृणु तावत् वक्ष्यमाणमित्यर्थः ॥ ७८॥

नियन्तिति । जन्तूनां प्राणिनां नियन्ता अन्तर्यामित्वेन प्रेरियता, निखिलस्य संपूर्णस्य जगतः उत्पादः उत्पत्तिः विभवः पालनं प्रतिक्षेपो लयस्तैः क्रीडन्, अत एव परमपुरुषः कृपासिन्धः वेङ्कटपतिः श्रीनिवासः, स्वस्य परत्वे सर्वोत्कृष्टत्वे मनोवाचामगो-चरत्वे वा सत्यिष, सौलभ्यस्य भत्त्या सुलभत्वस्य प्रकटनकृते प्रकटनार्थे, पन्नगनगे शेषशैले, कां कां मनुजलीलां मनुष्यचेष्टां न तनुते ननु न करोति ? अपि तु सर्वामिष करोत्येवेत्यर्थः ॥ १९८ ॥

'इष्ट्रप्राप्तिमनिष्टभङ्गमि—'इत्यादिनोक्तं दूषणं परिहरत्नाह—िकमपीति। अयमञ्जन्नाद्रेः शेषशैलस्य पितः जनेभ्यः भक्तलोकेभ्यः सकाशात्, किमिप खल्पं यितिनिद्िष्ट्रेव स्तु उपादाय गृहीत्वा, तेभ्यः कृत्स्नं यावत्तैः प्रार्थितं तावत्सर्वे अभीष्टं इच्छितं दिशन् अपयन्, कृष्णावतारे भवा कृष्णावतारीया सा चासौ कुचैलसंपत्प्रदानरीतिश्च तां, कुचैलः सुदामा नाम ब्राह्मणः कृष्णस्य सखा आसीत्। तस्मै संपद्पणस्य पद्धतिमित्य-र्थः। तद्वृत्तं हि श्रीमद्भागवते उत्तराद्धें अशीत्येकाशीतितमाध्याययोः। तदित्थम्—कुचै-उस्त्वतिदारिद्ययुक्तो भार्यया प्रार्थितश्च सन् मुष्टिमात्रपृथकान् गृहीत्वा कृष्णसंदर्शनार्थं (रक्तं गतः, तत्र च कृष्णेनातीव सत्कृतः तस्माच पृथुकमुष्टिं गृहीत्वा महेन्द्रतुल्यमै-अर्थे तस्मै समर्पितवान् इति। विस्तरस्तु भागवतादेवावगन्तव्यः। विवरीवरीति अ-यन्तं प्रकटयतीत्यर्थः। विपूर्वात् 'वृष्ठ् वरणे' इत्यस्मात् यङ्छिक लिट कृपम्।१९९।

प्रियसहचरी लक्ष्मीः स्थानं सहस्रवसुः स्वयम् कुवलयपितः इयालो रत्नाकरः श्वशुरो हरेः ॥ तदिष हरित द्रव्यं पूर्णो जगत्पितरेष यत् तदिह भजतां कर्त्तुं नृणामुद्ग्रमनुग्रहम् ॥ २००॥

अखिलहेयप्रत्यनीकानन्तकल्याणगुणैकतानस्य विश्वनाथस्य श्रीनिवा-साभिधानस्य परब्रह्मणो गुणार्णवामृतकणानां गर्णनायामनिपुणधिषणा धिषणादयोऽपि ॥ ७९ ॥

गाम्भीर्येकावलम्बे गरिमनिवसतौ कान्तिकुल्यातटाके कल्याणाम्भोजकल्ये निरवधिकरुणासारकछोलराशौ ॥

'तातेत्यामन्त्रय-' इत्यादि दूषणं निराकरोति—प्रियेत्यादि । यस्य हरेः श्री-वेद्वराधिपतेः श्रीनिवासस्य प्रिया चासौ सहचरी च सा प्रियपन्नीत्यर्थः। स्वयं साक्षात् लक्ष्मीः, स्थानं निवासस्थलं च सहस्राणि वसवः धनानि किरणाश्च यस्य सः भगवान् सूर्यनारायण इत्यर्थः । '' देवमेदेऽनले रहमौ वसू रत्ने धने वसु '' इत्यमरः । कुव-लयानां कमलानां पतिश्चन्द्रश्च कु-वलयस्य भूमण्डलस्य पतिः सार्वभौम इति वा । स्यालः पत्नीश्चाता, रत्नाकरः समुद्रः श्वद्युरः भार्यापिता । अस्तीति सर्वत्र योज्यम् । एवं पूर्णः सन्निप अत एव जगतः पतिश्चायं अस्ति, तथापि एषः द्रव्यं भक्तप्रार्थितं हरतीति यत्, तत् इह लोके भजतां, नृणां मनुष्याणां उद्यं महान्तमनुश्चहं कर्नुमेव । तदुक्तं श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धपूर्वार्द्धे सप्तिविशेऽध्याये भगवता श्रीकृष्णेनेन्द्रं प्रति-''मामैश्वर्य-श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति । तं भ्रंशयामि संपन्नो यस्य चेच्छा-म्यनुग्रहम् '' इति ॥ २०० ॥

अखिलेति । अखिलाः संपूर्णा ये हेयप्रत्यनीका दोषनाशका अनन्तकल्याणगु-णास्तेषां एकतानस्य मुख्यवृत्तेः, विश्वनाथस्य जगद्धिपतेः श्रीनिवासाभिधानस्य श्री-निवासनामः परब्रह्मणः गुणार्णवस्य गुणसमुद्रस्य, अमृतकणानां सुधाबिन्दूनां गणना-यां संख्याने विषये, धिषणो बृहस्पतिरादिर्येषां ते देवा ऋषयश्च । "बृहस्पतिः सुरा-चार्यो गीष्पतिर्धिषणो गुरुः" इत्यमरः । अनिपुणधिषणाः अकुशलबुद्धयः बुद्धिसा-मर्थ्यहीना इत्यर्थः । भवन्तीति शेषः ॥ ७९ ॥

किंच—गाम्भीर्येति । गम्भीरस्य भावो गाम्भीर्य प्रापिष्ट्रकाविकाररा-हित्यं तस्य एकावलम्बो मुख्याश्रयस्तिसम् , गरिम्णः गौरवस्य निवसतौ निवासस्थाने । कान्तिरूपा या कुल्या अल्पा नदी "कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित्" इत्यमरः । तस्यास्तटाके सरोवरे आश्रये इति यावत् । भगवति हि सकलते-जसामाश्रयत्वं । "यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यच्चन्द्रमिस यचामौ

१ 'विश्वनिदानस्य'. २ 'वर्णने'.

चातुर्योदार्यलक्ष्मीविहरणशरणे सद्गुणीघान् बर्भूवे देवे श्रीवेङ्कटेशे न जिगणयिषता केन वा ग्लानवीचा ॥२०१॥

किंच-

समग्रा हि हरेवेंदैः समग्राहि गुणाविलः ॥ प्रत्यक्षेऽपि परत्वेऽस्य प्रत्यक्षेपि च संशयः ॥ २०२ ॥

अहो महोन्नतस्याप्यस्य सौलभ्यं कनककुसुमस्य सौरभ्यमिव रिस-केभ्य एव स्वद्ते ॥ ८० ॥

तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥" इति गीतावचनात् प्रसिद्धम् । कल्याणानि निःशेयसान्येव अम्भोजानि कमलानि तेषां कल्ये प्रातःकाले "प्रत्यूषोऽहर्मुखं कल्य उषःप्रत्युषसी अपि " इत्यमरः । निरविधिनिःसीमो यः करुणासारः दयासारस्तस्य कलोलराशौ महोर्मिनिधौ समुद्रे इत्यर्थः । "अथोर्मिषु । महत्सूलोल-कलोलो " इत्यमरः ।
चातुर्ये कमेसु कौशलं च औदार्ये दातृत्वं च । उदारस्य भावः औदार्यमिति विप्रहः ।
"उदारो दातृ-महतोः" इत्यमरः । तयोर्लक्ष्म्याः समृद्धेः विहरणशरणं कीडागृहं तस्मिन्, देवे स्वप्रकाशे श्रीवेङ्कटेशे विषये, सतां प्रशस्तानां गुणानां ओघान् समृहान् ।
" सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यार्हिते च सत् ।" इत्यमरः । जिगणियषता गणनां
कर्तुमिच्छता । गणयतेः स्वार्थिकण्यन्ताचौरादिकात्सिन शतृप्रत्ययः । केन पुरुषेण
ग्लानवाचा श्रान्तवचनेन न बभूवे।को वा पुरुषः श्रान्तवाङ्क बभूवेत्यर्थः।भवतेर्भावे लिट् । अत्र सर्वत्र 'गाम्भीर्येकावलम्बे' इत्यादौ तादात्म्येन वर्णनाद्रूपकालंकारः ।
" तद्रूपकमभेदो यः " इत्यादितलक्ष्मणात् ॥२०१॥

समग्रेति । हरेः समग्रा हि सकलैव गुणानां आविलः पङ्किः वेदैः समग्राहि सम्यग्रहीता । तथा अस्य प्रत्यक्षे दर्शने सित, परले अप्रत्यक्षे विषये संशयोऽपि प्रत्यक्षेपि प्रतिक्षिप्तः निराकृत इति यावत् । अत्र पूर्वार्धे प्रहेः उत्तरत्र च क्षिपेः कर्मणि छिङ ''चिण् भाव-कर्मणोः'' इति चिण् ॥ २०२ ॥

अहो इति । अहो इत्याश्चर्य । महोन्नतस्य अतीवोचस्याप्यस्य वेङ्कटेश्वरस्य सौ-लभ्यं सुलभलं सुखेन प्राप्यत्वं, कनकवर्णस्य कुसुमस्य पुष्पस्य कनकमयपुष्पस्येति वा । सुरभेः सुगन्धेः भावः सौरभ्यं सुगन्धित्वं सुन्दरत्वं वा " सुरभिहें मि चम्पके । जातीफले मातृभेदे रम्ये चैत्र-वसन्तयोः । सुगन्धौ " इति हैमः । रसिकेभ्य एव स्वदते रोचते ॥ ८० ॥

१ 'दधाने', अयं पाठ: अस्मत्संपादितादर्शपुस्तके उपलभ्यते, परं तस्मिन् अध्याहार-करणत्रासात् स नाहत: । २ 'मौनभाजा'.

पर्य--

प्रचण्डविश्वकण्टकप्रखण्डनैकपण्डितः पतङ्गमण्डले वसन् य एष पाण्डविप्रयः ॥ अकुण्ठरीतिकः प्रसन्नपुण्डरीकलोचनः

स कुण्डलीन्द्रभूधरप्रकाण्डमण्डनायते ॥ २०३ ॥

अवलोकय तावदुरगवरघरणीघरशिरोमणेश्चक्रपाणेरैतितरसुकरवरनि-करवितरणकौशलमितेपेशलम् ॥ ८१॥

मृकारव्धं कमि विधिराः श्लोकमाकर्णयन्ति श्रद्धालुस्तं विलिखिति कुणिः श्लाघया वीक्षतेऽन्धः ॥ अध्यारोहत्यहह सहसा पङ्गरप्यद्रिशृङ्गम् सान्द्रालेस्याः शिशुभरणतो मन्दमन्दन्ति वन्ध्याः ॥ २०४ ॥

प्रचण्डेति । प्रकर्षण चण्डा भयंकरा ये विश्वकण्टकाः कण्टक इव जगन्नासो-त्यादकाः कंसादयस्तेषां प्रकर्षण समूलं खण्डने एको मुख्यः पण्डितः कुशलबुद्धियुक्तः, अपि च पाण्डवप्रियः । एतद्विशेषणद्वयेन "परित्राणाय साधूनां—" इत्यादि भगवद्गीतोक्तं प्रतिशावचनं स्मारितम् । यः एषः श्रीनारायणः पतङ्गमण्डले सूर्यविम्बे "पतङ्गी पिक्ष—सूर्यो च " इति, "विम्बोऽस्त्री मण्डलं त्रिषु " इति चामरः । वसन् निवसतीत्यर्थः । अकुण्ठा निरन्तरं वर्तमाना रीतिः सत्परिपालनासद्दलनादिरूपा यस्य सः । प्रसन्ने विकसिते पुण्डरीके कमले इव लोचने नयने यस्य सः । स एव पूर्वीक्तः कुण्डलीन्द्रभूधरप्रकाण्डस्य प्रशस्तशेषशैलस्य " प्रशंसावचनेश्व " इति समासः । कुण्डलीन्द्रभूधरप्रकाण्डस्य प्रशस्तशेषशैलस्य " प्रशंसावचनेश्व " इति समासः । कुण्डलीन्द्रभूधरप्रकाण्डस्य प्रशस्तशेषशैलस्य " प्रशंसावचनेश्व " इति समासः । कुण्डलीन्द्र वस्तादिपदस्थोपसर्जनत्वात्पूर्वनिपातः । " मतिष्ठका मचर्चिका प्रकाण्डमुद्ध-तष्ठजौ । प्रशस्तवाचकानि " इत्यमरः । मण्डनायते भूषणवदाचरति । तत्र नित्यं निवसतीत्यर्थः । पश्चचामरं वृत्तम् । "लघुर्गुक्तिरन्तरं भजेत पश्चचामरम्" इत्यादितष्ठक्षणात् ॥ २०३ ॥

अवलोकयेति । उरगवरधरणीधरस्य श्रीशेषाचलस्य शिरोमणेः भूषणभूतस्य चक्रपाणेः श्रीविष्णोः, अतिपेशलं सुन्दरं अतितरसुकरं अतिशयसुलभं वरनिकराणां वरसमुदायानां वितरणस्य अर्पणस्य कौशलं चातुर्ये तावदवलोकय पश्य ॥ ८९ ॥

वरार्पणकौशलमेवोपपादयति—मुकारब्धमिति । विधराः कर्णरिहताः मूकैः अवाग्निः वक्तृत्वशक्तिरिहितौरिति यावत् । "अवाचि मूकोऽथ मनो- " इत्यमरः । आरब्धं पिठतं कमि ईश्वरगुणवर्णनपरं श्लोकं पद्यं "पद्ये यशिस च श्लोकः " इत्यमरः । आकर्णयन्ति शृज्वन्ति । तं च श्लोकं कृणिः छिन्नहस्तः श्रद्धालुः श्रद्धान्युक्तः सन् " स्पृहि-गृहि-पित-दिय " इत्यादिना आलुच् प्रत्ययः । विलिखिति । अ-

१ 'रनितर'. २ 'सान्द्रालस्या शिशुभरणतो मन्दमायाति वन्ध्या'.

सर्वतः पर्वतमाहोक्य सन्धावम्—
सर्वोत्तुङ्गः श्रितशुभगुहः साध्वभिख्यातशीहो
भास्वद्वंशोर्षचयजनकः सानुजस्फूर्त्तिकोऽयम् ॥
एनं नूनं क्षितिभृतमियं जानती जानकीशम्
कीशश्रेणी कहय शरणीकुर्वती वर्वरीति ॥ २०५ ॥

पुनः सानन्दम्---

प्रकाशबहुपादवत्यपि फणिक्षभार्भृतयदः प्रकाममवलोक्यते परममन्यदत्यद्भतम् ॥

न्धो नेत्ररहितश्च श्लाघया प्रशंसया युक्तः, वीक्षते अवलोकयति । अहह इत्याश्चर्ये । पङ्गः पादरहितोऽपि सहसा खरया अदिश्वङ्गं पर्वतिशिखरं अध्यारोहित । तथा वन्ध्याः स्त्रियस्तु शिशुभरणतः बालधारणतः पोषणतो वा, सान्द्रालस्याः अतिशया-लस्ययुक्ताः सत्यः, मन्दमन्दिन्त अतिमन्दा भवन्ति । " सर्वप्रातिपादिकेभ्यः कि-ब्वा वक्तव्यः" इति मन्दशब्दात् क्रिपि रूपम् । मूकादयस्त्वीष्सितफलं संप्राप्यैवं कुर्वन्तीत्यर्थः । एतचरित्राणि श्रीवेङ्कटेश्वरमहात्म्यादिपुराणतोऽवगन्तव्यानि ॥२०४॥

सर्वत इत्यादि सुलभम्—

सर्वोत्तुङ्ग इति । अयं शेषाचलः सर्वेभ्यः, शैलेभ्यः पक्षे जनेभ्यः उत्तृङ्गः उत्तन्तः श्रेष्ठश्च, श्रिताः स्थिताः ग्रुमा गुहाः कन्दराः, पक्षे श्रितः आश्रितः ग्रुमगुहः एतन्नामा कश्चित्तिषादश्च येन सः, साधुषु मध्ये अभिष्ट्यातं प्रसिद्धं शीलं सद्धृतं यस्य तथाभृतः, भास्वन्तः प्रकाशमानाः ये वंशाः वेणवस्तेषां उपचयजनकः वृद्धुत्पादकः, पक्षे भास्ताः सूर्यस्य वंशोपचयजनकः कुलविस्तारकरः, सानुभ्यः पर्वतिशिखरेभ्यो जाता प्रथमोत्पन्ना स्फूर्तिः प्रकाशो यस्य, पक्षे अनुजानां लक्ष्मण-भरतादीनां स्फूर्त्या कान्त्या सहितः सानुजस्फूर्तिकः । अस्तीति शेषः । अत एव एनं क्षितिभृतं पर्वतं राजानं च नूनं निश्चयेन, जानकीशं सीतापितं श्रीरामचन्द्रमेव जानती अवगच्छन्ती इयं कीशानां वानराणां श्रेणी पङ्किः, शरणीकुर्वती रक्षकं गृहं वा कुर्वती सती, वर्वरीति भृशं पुनः पुनर्वा वृणोति वेष्टयतीति यावत् । 'वृञ् आवरणे' इत्यस्माद्यङ्खिक रूपम् । कलय अवलोकय । अत्र 'सर्वोत्तुङ्ग' इत्यादिश्विष्टसहेतुकविशेषणैः शैले श्रीरामसंभावनात् श्लेषविशिष्टोत्प्रेक्षालंकारः ॥ २०५ ॥

प्रकारोति । प्रकाशाः दश्याः बहवः पादाः प्रत्यन्तपर्वताः, समन्तात् स्थिताः

१ 'सर्वोत्तुक्तश्रितशुभगुहं साध्वभिख्यातशीतं भास्वद्वंशोपचयजनकं सानुजस्फूर्ति-कायम् ॥ एवं नूनं क्षितिभृतममुं', 'साध्वभिख्यातशीतो'. २ 'वंशोच्चयन'. ३ 'एवं'. ४ 'भृत्यतः'.

निजोरिस पयोधरिश्चरमचञ्चलां विद्युतम् पयोधरमुरस्यसाविष बिभित्तं नित्यं निजे ॥ २०६॥

## अथ वनवर्णनम् १६.

इति विमानं दक्षिणतः समानयन् सानन्दम्— विलोकय सखे विपिनानाममीषां परमं रामणीयकम् ॥ ८२ ॥

पुरः पुरो घनं वनं वने वने महागिरि— महागिरौ महागिरौ विराजते गुहागृहम् ॥ गुहागृहे गुहागृहे विहारतत्परो हरि— हरौ हरौ निरङ्क्ष्यः कृतेभसाध्वसो ध्वनिः ॥ २०७ ॥

स्वल्पपर्वता इत्यर्थः । "पादाः प्रत्यन्तपर्वताः" इत्यमरः । पक्षे चरणाश्च विद्यन्ते अस्येति तथाभूते, फणिक्षमाभृति शेषशैले सर्पराजे च, अदः इदं वक्ष्यमाणं, अन्यत् वस्तुतो गुप्तचरणस्य सर्पराजस्य प्रकाशबहुपादलादितरत्, परमं महत् अद्भुतं आश्चर्यं, प्रकामं यथेच्छं अवलोक्यते हश्यते । अस्माभिरिति शेषः । तिकिमित्यपेक्षायामाह—पयोधरो मेघः निजोरित स्वकीयवक्षःस्थले, चिरं अचच्चलां स्थिरां विद्युतं बिभित्तं । मेघसहशः श्यामवर्णो भगवान् वक्षिति नित्यं लक्ष्मीं विभ्रदत्र निवसतीति वास्तबोऽर्थः । असावि विद्युदिष निजे उरित पयोधरं स्तनयुग्मिमिति वस्तुतः, नित्यं बिभिति । इदमेवाश्चर्यमिति भावः । श्लेषमूलकविरोधामासालंकारः । सन्त्यार्थेन च तत्परिहारः ॥ २०६ ॥

अथ विचित्रवनवर्णनप्रस्तावार्थमाह-इतीत्यादि ।—

विलोकयेति । हे सखे अमीषां पुरो दृश्यमानानां विपिनानामरण्यानां " अट-व्यरण्यं विपिनं "दृत्यमरः । परमं रामणीयकं रमणीयत्वं मनोहरत्वमिति यावत् ।

मनोज्ञादित्वाद्वुञ् । अवलोकय पश्य ॥ ८२ ॥

रामणीयकमेवाह—पुर इति । पुरः पुरः अग्रे अग्रे घनं निबिडं वनं, विराजते शोभते । इदमेव कियापदं सर्वत्रान्वेतव्यम् । वने वने प्रतिवनं महागिरिः । वीप्सायां द्वित्वम् । एवमेव सर्वत्रोह्यम् । गुहा गृहमिवेत्युपमितसमासः । विहारे कीडायां तत्परः आसक्तः हरिः सिंहः । "विष्णु-सिंहांग्रु-वाजिषु । ग्रुकाहि-कपि-भेकेषु हरि-नी कपिले त्रिषु ।" इत्यमरः । निरङ्कशः प्रतिबन्धरहितः, कृतमुत्पादितं इभानां गजानां साध्वसं भयं येन, ताहशः ध्वनिः गर्जनम् ॥ २०७॥

३ 'पयोधरे', 'पयोधरम्'.

कृ०-किमरे वर्णयस्यचक्षुष्याणि मनुष्याङ्गकवलनचपलचण्डपुण्डरी-काननानि काननानि ? ॥ ८३॥

इतस्तावद्रावव्यतिकर इतः सन्त्यजगरा
इतो छण्टाकानां समुद्य इतः कण्टकचयः ॥
इतो व्याघा उम्रा ज्वलनजनका वेणव इतो
वनं संलक्ष्यैतन्मन इदमहो मोहमयते ॥ २०८ ॥
वि०—सखे निपुणनिरूपणत एतेषां गुणानिष गृहाण ॥ ८४ ॥
अनायासमाद्याण्यवनिपतिभोग्यान्यिष फलान्ययत्नेन प्राप्या नृपसुद्वगेषेक्ष्याः सुमनसः ॥

न्ययत्नन प्राप्या नृपसुद्दगपक्ष्याः सुमनसः । असूर्यपश्यान्यप्यहह सुलभान्यश्मभवना-

न्यरण्यानीभाजामतिपतित भाग्यं किल गिरः ॥ २०९ ॥

किमिति। अरे भो विश्वावसो, मनुष्याणां अङ्गानां अवयवानां कवलने ग्रसने चपलानि लोलुपानि अत एव चण्डानि भयंकराणि पुण्डरीकानां व्याघ्राणां "व्याघ्रेऽपि पुण्डरीको ना " इत्यमरः । आननानि मुखानि येषु तानि । अत एवाचक्षुष्याणि अदर्शनीयानि काननानि वनानि, किं वर्णयसि ? ॥ ८३ ॥

अदर्शनीयत्वमेवाह—इत इति। इतः एकिस्मिस्थले, तावत्साकल्येन सर्वत्रेत्यर्थः। यावणां पाषाणानां व्यतिकरः समूहः, इतः अन्यत्र अजगराः सन्ति, इतः तिद्वित्तरत्र ल्यावणां पाषाणानां व्यतिकरः समूहः, इतः कण्टकानां चयः समुदायः, इतः तित्तरत्र ल्यावाः समुदायः, इतः तिद्वित्तर्थले, उत्रा भयंकरा व्याघाः, इतो ऽन्यत्र ज्वलनजनकाः परस्परसंघर्षणेनाम्युत्पाः दकाः वेणवः कीचकाः, सन्तीत्यर्थः। एतदेव वचनविपरिणामेन यथायोग्यं सर्वत्र संयोजनीयम् । एवमेतद्वनं संलक्ष्य दृष्ट्वा, इदं मे मनः मोहं भयजन्यं अमं, अयते प्राप्नोति ॥ २०८ ॥

सख इति । सखे हे मित्र, निपुणनिरूपणतः विचारयुक्तावलोकनं कृत्वेत्यर्थः । अवस्यर्थे तिसः । सा च ल्यब्लोपे । एतेषां वनानां गुणानिष गृहाण, नतु केवलान् होषानेव ॥ ८४॥

तान् गुणानेवाह — अनायासेति । अवनिपतिभी राजिभभीं कुं योग्यानि नतु ताधरणैर्जनैः अपि, फलानि आम्र-दाडिमादीनि, अत्र वने अनायासेन अयत्नेन प्राह्याणि भवन्ति । तथा नृपसुदृग्भिः राजपत्नीभिरिष अपेक्ष्याः ईिष्सतव्याः, किमुतान्याभिः, प्रमनसः मालती-मिल्लकादीनां पुष्पाणि "स्त्रियः समनसः पुष्पं" इत्यमरः । अयत्नेन प्राप्या अब्धं शक्याः । तथा असूर्यपद्यानि सूर्यं न पद्यन्तीति विम्रहः । असमर्थसमासोऽयम् । ' असूर्य-ललाटयोः " इत्यादिना खश् । " अस्रिद्धंषद—" इत्यादिना च मुमागमः ।

१ 'प्राप्यास्त्वपि सुदृगपेक्ष्याः'.

अपि च—

गहनगुहाविहारिहरिपाणिरुहाभिहत-द्विरदिशरस्तटोद्गिल्तमौक्तिकसंहतिभिः॥ अहह विभूषितैरिह चिरं विहरन्ति सुखम् सममबलाजनैरतिविलासपराः शबराः॥ २१०॥

#### अथ घटिकाचलवर्णनम् १७.

इति न्योमयानं दक्षिणतः प्रापयन् पुरतो निर्दिश्य— कण्ठोपरि कण्ठीरवशुचिदंष्ट्रारुचिविचित्रचन्द्रिकया ॥ स्फटिकाचल इव नयने घटिकाचल एष संप्रति धिनोति॥२११॥

अइमनां पाषाणानां भवनानि गृहाणि सुलभानि यह्नं विनेव लभ्यानि सन्ति । अहहे-त्यानन्दे । एवं सित अरण्यानीभाजां महारण्यसेविनां "इन्द्र-वरुण-भव—" इत्यादिसू-त्रेणानुगागमः "हिमारण्ययोर्महत्त्वे " इति वार्तिकेन च महत्त्वविवक्षायां ङीप् च विधीयते । "महारण्यमरण्यानी " इत्यमरश्च । भाग्यं देवं गिरः वाणीः अतिपतिति अतिकामित । वाण्या वर्णयितुमशक्यमिति भावः । किल निश्चयेन ॥ २०९ ॥

गहनेति । इह शेषाचले, गहनगुहासु वनस्थगुहासु, गहनेषु अरण्येषु गुहासु चेति वा । विहर्तुं कीडितुं शीलं येषां ते विहारिणः ताहशानां हरीणां सिहानां पाणिरुहैः नखेः अभिहतानां विदारितानां द्विरदानां हस्तीनां शिरस्तटात् गण्डस्थलात् उद्गलितानि भूमौ निपतितानि यानि मौक्तिकानि तेषां संहतिभिः समृहैः, हारैरिति यावत्। विभूषितैरलंकृतैः अबलाजनैः स्त्रीजनैः समं सह, अतिविलासपराः भृशं कीडासक्ताः सन्तः, शबराः म्लेच्छविशेषाः सुखं यथा तथा, चिरं बहुकालं विहरन्ति कीडन्ति । अहहेत्यानन्दे। नर्दटकं वृत्तम् । "यदि भवतो नजो भजजला गुरु नर्दटकम् " इति तल्रक्षणात् ॥ २१०॥

अथ घटिकाचलवर्णनं प्रस्तौति — इतीति । निर्दिश्य अवलोक्य, सुलभमन्यत्। कण्ठोपरीति । कण्ठस्य उपिर ऊर्ध्वभागे, कण्ठीरवस्य सिंहस्य "सिंहो मृगेन्द्रः पद्मास्यो हर्यक्षः केसरी हिरः। कण्ठीरवः" इत्यमरः। अर्थात् कण्ठपर्यन्तं मनुष्या-कारस्य तदुपिर च सिंहाकारस्येति शेयम्। शुचीनां शुभ्राणां दंष्ट्राणां स्थूलदन्तानां या रुचिः कान्तिः सैव विचित्रा आश्चर्यावहा चन्द्रिका ज्योत्स्ना तया स्फिटिकाचल इव स्फिटिकमणिमय पर्वत इव, एष दश्यमानो घटिकाचलः नृसिंहनिवासः पर्वतः, संप्रति नयने नेत्रे, धिनोति प्रीणयति ॥ २११॥

स्मिक्तिप्रकर्षमञ्जलिं बद्धा--वरकेतुस्थताक्ष्याय सारकेलिपुषे श्रियः ॥ नरकेक्षणविद्याय नरकेसरिणे नमः ॥ २१२ ॥

विंच--

स्थिरशङ्कादिचिन्हाय सुरसंघाचिताङ्कये ॥ परसंहारदक्षाय नरसिंहाय मङ्गलम् ॥ २१३ ॥ जम्भद्म्भहरक्षेमारम्भलम्भेनमूर्तये ॥ शं भुसंभावनीयाय स्तम्भिडम्भाय मङ्गलम् ॥ २१४॥ कु - किमरे क्रोधमयेऽपि नरमृगेन्द्रे स्तववचनं विरचयसि १।८५। प्रह्लादमाह्लादियतुं तमेकं सर्वस्य कुर्वन् भुवनस्य भीतिम् ॥ सैंहं देंधे संहननं पुरा यस्तव स्तवस्तत्र कथं प्रवृत्तः? ॥ २१५॥

वरेति । वरे श्रेष्टे केतौ ध्वजे तिष्ठतीति वरकेतुस्थः तार्क्यः गरुडः यस्य तस्मै, श्रयः लक्ष्म्याः स्मरकेलिपुषे मदनकीडावर्धनाय संभोगेच्छोत्पादकायेति यावत्। रकस्य ईक्षणे अवलोकनेऽपि, किमुत गमने, विद्याय प्रतिबन्धरूपाय। तद्भक्तानां ारकदर्शनमिप नैव भवतीति भावः । नरकेसरिणे श्रीनृसिंहाय नमः अस्तु ॥२१२॥ स्थिरति । स्थिराणि सर्वदा सन्ति शङ्कादिचिहानि शङ्क-चकाद्यायुधानि यस्मिन् रमे, सुराणां देवानां संघैः समुदायैः अर्चितौ पूजितौ अङ्गी चरणौ यस्य तस्मै, रिषां रात्रृणां संहारे विनारे। दक्षश्चतुरः समर्थी वा तस्मै, नरिसंहाय मङ्गलम् । गस्त्वित रोषः ॥ २१३॥

जम्भेति । जम्भस्य एतनाम्रो दैलस्य दम्भं गर्वे हरतीति तद्धरः, अर्थाजम्भ-त्यविनाशकः इन्द्रः, तस्य क्षेमस्य, दैल्यहतस्वर्गस्थानस्य पुनः प्रापणरूपस्य कल्याणस्य गरम्भाणां उद्योगानां लम्भनं संपादनं यस्यास्तादशी मूर्तिर्यस्य तथाभूताय । हिर-यकशिपुविनाशेन तद्भृतं स्वर्गसाम्राज्यं पुनरिन्द्राय समापितमिति भावः । शंभीः गवस्यापि संभावनीयाय मान्याय, स्तम्भस्य डिम्भाय बालकाय, स्तम्भादुत्पनायेख-

:। मङ्गलम् ॥ २१४॥

किमिति । अरे हे विश्वावसो, क्रोधमये कोपप्रचुरेऽपि, प्राचुर्ये मयट् । नर-गिन्द्रे नृसिंहे विषये, स्तववचनं स्तोत्रभाषणं, किं कुतो हेतोविरचयसि करोषि १।८५। प्रह्लाद्मिति । यः नृसिंहः तं प्रसिद्धभक्तं, एकमेव प्रह्लादं हिरण्यकशिपुपुत्रं हादयितुं संतोषयितुं, सर्वस्य भुवनस्य लोकस्य भीतिं कुर्वनृत्पादयन् सन्, सेंहं हसंबन्धि, संहननं शरीरं "गात्रं वपुः संहननं शरीरं वर्ष्म विग्रहः।" इत्यमरः।

१ 'नरसिंहाय मङ्गलम्'. २ 'लम्भक'. ३ 'व्यधात्'.

वि ० — वयस्य मैवं वादीः ॥ ८६ ॥

यतः---

अपुण्यधौरेयहिरण्यदृनित्रलोकशोकक्षपणाय शौरिः ॥ कायाधवायासिनरासदम्भैः स्तम्भादिहोज्जृम्भत संभ्रमेण ॥ २१६॥ इदं चावधार्यताम्—

मनुष्यतिर्यक्तवमुपेत्य नित्यो देवः स्वयं स्थावरतोऽम्युद्ञ्चन् ॥ विचित्रशक्त्यन्वयमत्र वेदैः प्रत्याय्यमानं प्रकटीकरोति ॥ २१७॥

पुनः सविश्रम्भम्—

घटिकाचलं वपुरवेक्ष्यं तत्त्वतो घटिकाचलं समधिरुह्य मक्तितः ॥ नरकेसरीन्द्रचरणौ विलोकयन् नरके सरिष्यति न जातु मानवः॥२१८॥

पुरा कृतयुगे दधे धृतवान् । तत्र तिस्मिन्विषये, तव त्वत्कृत इत्यर्थः । स्तवः स्तुतिः, कथं प्रवृत्तः ? ॥ २१५ ॥

वयस्ये खादि सुलभम् ॥ ८६ ॥

अपुण्येति । न विद्यते पुण्यं सुकृतं येषु तेषां पापिनां धौरेयोऽप्रेसरः यः हिरण्यकशिपुस्तेन दूनानां पीडितानां, 'दु गतौ ' इत्यस्मात् क्तप्रत्यये ''त्वादिश्यः'' इति निष्ठातकारस्य नः । '' दुग्वोदींर्घश्च '' इति वार्तिकेन दीर्घः । त्रिलोकानां शोकस्य क्षपणाय विनाशं कर्तुम् । ''तुमर्थाच भाववचनात् '' इति चतु-धीं । शौरिः विष्णुः, कयाधोः हिरण्यकशिपुपह्न्याः अपत्यं कायाधवः प्रहादः तस्य आयासस्य पितृकृतत्रासस्य निरासो विनाश एव दम्भो निमित्तं यस्य तथाभृतः सन्, इह लोके स्तम्भात् संभ्रमेण त्यस्या अज्यम्भत प्रकटीवभृव । एतेन ' सर्वस्य भुवनस्य भीतिं कुर्वन् ' इत्यादिदूषणं परास्तिमिति श्चेयम् ॥ २१६ ॥

मनुष्यति । यः नित्यः सर्वदैकरूपः सन्निप, देवः भक्तपालनार्थे विविधकीडा-कारकः, मनुष्यत्वं च तिर्यक्त्वं च अनयोः समाहरस्तत्, नरिसंहरूपत्विमत्यर्थः । उपे-त्य स्वीकृत्य, स्थावरतः स्तम्भादिष नित्तरवन्मातृतः । अभ्युदञ्चन् प्रकटीभवन् सन्, वेदैः प्रत्याय्यमानं वर्ण्यमानं, विचित्रायाः इतरसुरदुष्करत्वेन अघटितघटनाका-रित्वेन च आश्चर्योत्पादिकायाः शक्तेः सामर्थ्यस्य अन्वयं संबन्धं, अत्र भूलोके प्रकटी-करोति आविष्करोति । वेदवर्णितं विविधं चरित्रं प्रत्यक्षत्या प्रदर्शयतीत्यर्थः २१७

अत एवास्य स्थानस्यातिशयपुण्यसंपादकलमस्तीति द्योतयनाह—घटिकाचल-मिति । यो मानवः घटिकाचलं घटिकाकालमात्रमप्यस्थिरं, विनश्वरमित्यर्थः । वपुः शरीरं, तत्त्वतः स्वभावादेवावेक्ष्य दृष्ट्वा ज्ञात्वेत्यर्थः । दृशिरत्र ज्ञानार्थकः । भक्तितः

१ 'दम्भात स्तम्भादिहाजृम्भत'. २ ' सद्यो. ' ३ ' रवेत्य. '

## अथ वीक्षारण्यवर्णनम् १८.

इति विमानमन्यतः संचोद्यन् सहर्षम्— वीक्षारण्यमिदं वदन्ति सरसी हत्तापनाशिन्यसा-वस्या रोधिस वीरराघव इति प्रख्यातनामा हरिः॥ व्यक्तं राजित वीतिहोत्र इव यो विस्तीर्णहेतिद्युतिः क्षेत्रं प्राप्तकुरास्थलं प्रभजित श्रीशालिहोत्राच्चितम्॥ २१९॥ आकल्यत् भवानत्रेमं चमत्कारम्॥ ८७॥

द्विरेफवर्णी सुमनोरमां तनुं विभर्ति संज्ञामिव वीरराघवः॥ सुपर्वराजेन यदीयमर्चितं मुखं पदद्वन्द्वमिवोपशोभते॥ २२०॥

ाटिकाचलं पर्वतं अधिरुं ह्याऽऽरुह्य, नरकेसरीन्द्रचरणौ नरसिंहचरणौ, विलोकयन् वेलोकयति, स मानवः जातु कदाचिदिप, नरके निरये न सरिष्यति नैव पतिष्यति । सः गतौ ' इत्यस्माहृट् ।। २१८ ॥

अथ वीक्षारण्यप्रस्तावमाह—इतीति। संचोदयन् गमयन्—

वीक्षारण्यमिति । इदं पुरो दृश्यमानं वीक्षारण्यमेतन्नामकं वनं, वदन्ति कथनित । जना इति शेषः । तथा असौ सरसी सरोवरं एतद्वनमध्ये वर्तमानेत्यर्थः ।
त्तापनाशिनी हृदयसंतापहारिणी, विद्यते । अस्याः सरस्याः रोधिस तीरे, " कूलं धश्च तीरं च " इत्यमरः । वीरराघवः इति प्रख्यातं अतिपावनत्वेन प्रसिद्धं म यस्य तथाभूतः, व्यक्तं प्रत्यक्षं यथा तथा यः, विस्तीर्णा आसमन्तात् स्ता हेतीनां शङ्ख-चकाद्यायुधानां शिखानां च द्युतिः कान्तिर्यस्य तथाभूतः, रवेरांचिश्च शस्त्रं च विह्नज्वाला च हेतयः । " इत्यमरः । वीतिहोत्र इविमित्ते " अग्निवैश्वानरो चिह्नवीतिहोत्रो धनंजयः ।" इत्यमरः । राजिति । पुनश्च यो वीरराघवः, प्राप्तं कुशानां स्थलं स्थानं येन तत्, अत एव श्री-लिहोत्रमुनिना अश्चितमाश्चितं क्षेत्रं स्थानं प्रभजित सेवते । तत्र तिष्ठतीर्थः ॥ २९९॥

आकलयत्विति । अत्र वीक्षारण्ये, इमं पुरो दृशयमानं चमत्कारं भवान् आक-गतु अवलोकयतु ॥ ८७ ॥

द्विरेफिति। वीरराघवो भगवान्, द्विरेफस्य भ्रमरस्येव वर्णो यस्याः सा तां इया-णीमित्यर्थः। पक्षे द्वौ रेफवर्णो रकाराक्षरे यस्यां तां, ''द्विरेफ-पुष्पिलिड्-भृङ्ग-षट्--भ्रमरालयः '' इति, '' रवर्णे पुंसि रेफः स्यात् '' इति चोभयत्राप्यमरः। नस्सु सदाचरणेन शुद्धचित्तेषु, सुमनस्सु पुष्पेषु च रमते क्रीडिति तां सुमनोरमां, अयः सुमनसः पुष्पं'' इत्यमरः। अत एव संज्ञां 'वीरराघव ' इति नामेव '' संज्ञा

१ ' कुशस्थली. ' २ ' मिश्चतं. '

कृ०— वयस्य किं सन्नह्यसि वीरैराघवस्तवने शयदस्मिन्निप पन्नगन-गनाथ इव परधनग्रहणपरत्वादयः प्रादुःष्यन्ति दोषाः ॥ ८८ ॥

वि॰—तत्रास्मदुक्तेनैव तत्समाधानेन पुनरत्रापि संतोष्टव्यमायुप्मता भवता । पामरमते रमते न कस्य मनो वीरराघवे देवे? ॥ ८९ ॥

स्वेक्षासाध्यजगज्जिनः स्रतनुपछाक्षाङ्कितोरःस्थलः

साक्षादेष परः पुमान् कृतनुतिद्धियणीशादिभिः॥
वीक्षारण्यपतिर्विराजितगतिद्धिक्षासदक्साहिती-

धी-क्षान्त्यायुररोगता-धन-यशो-मोक्षाचपेक्षावताम् ॥२२१॥

स्याचेतना नाम "इत्यमरः । तनुं शरीरं विभर्ति । सुष्टु पर्वणि पूर्णिमायां राजते सः सुपर्वराजश्चन्द्रः तेन, सुपर्वणां देवानां राजा इन्द्रश्च तेन च अर्चितं पूजितं मुखं पदद्वन्द्वमिव उपशोभते ॥ २२० ॥

वयस्येति । हे वयस्य मित्र, वीरराघवस्तवने विषये, किं कृतो हेतोः संनह्य-सि उद्युक्तो भवसि १ यत् यतः अस्मिन् वीरराघवेऽिष, पत्रगनगस्य शैषशैलस्य नाथः श्रीनिवासः तदिव परधनग्रहणे परत्वं आसक्तत्वं तदादयः दोषाः प्रादुःष्यन्ति उद्भविष्यन्ति ॥ ८८ ॥

तत्रेति । तत्र दोषप्रादुर्भावे, अस्मदुक्तेनैव पूर्वे मया कथितेनैव तत्समाधानेन दोषाचलाधिपतिसमाधानेन, पुनरत्रापि संतोष्टव्यमायुष्मता भवता । पामरमते हे क्षुद्रबुद्धे, वीरराघवे देवे, कस्य पुरुषस्य मनः न रमते आसक्तं न भवति ? अपि तु

सर्वस्यापि रमते इत्यर्थः ॥ ८९ ॥

स्वेश्नेति । स्वस्य ईक्ष्या पर्यालोचनेन साध्या कर्तु शक्या जगतो जिनः सृष्टि-र्यस्य सः । एतेन "स ऐक्षत लोकान्नु सृजा इति" इत्यायैतरेयोपनिषच्छुतिः स्मा-रिता । अत्र 'जगजिनः ' इत्युक्तिरुपलक्षणपरा । तेन जगत्सृष्टि-स्थिति-संहारा अपि श्रेयाः । सृतनोः लक्ष्म्याः पृलाक्ष्या पृदसंबिध्यलक्षारसेन अङ्कितं चिह्नितं उरःस्थलं वक्षःस्थलं यस्य सः । सर्वदा लक्ष्म्यास्तत्र विद्यमानत्वादित्यर्थः । किंच साक्षात् परः शरीर-वाङ्-मनो-बुद्धयहंकारादिसंघातेभ्यः परः पुमान्, अत एव दाक्षायणीशः पार्वतीपितः शिवः आदिः प्रमुखो येषु तैर्ब्रह्मेन्द्रादिभिः कृता नृतिः स्तुतिर्यस्य तथाभृतः । द्राक्ष्या सहशी साहिती साहित्यं (१) धीः बुद्धिश्च क्षान्तिः क्षमा च आयुर्जी-वनकालश्च अरोगता आरोग्यं च धनं च यशश्च मोक्षश्च ते आद्यो येषु तेषु अपेक्षाव-तामिच्छावतां गितः तत्तिदच्छानुसारेण फलदायक इत्यर्थः । वीक्षारण्यपितिर्वीरराघ-वाख्यः, विराजित शोभते ॥ २२१ ॥

१ ' वीरराघवे देवे स्तवनं विरचयितुं. ' २ ' स्वेच्छा. ' ३ ' देव. '

उपेत्य वीक्षावनमुन्नतः सदा सुवर्णवल्लचा सुमनःपुषाश्रितः ॥ अहीनसेव्यो हरिचन्दनस्तनोत्युपाश्रितानामुचितां सुवासनाम् ॥२२२॥

## अथ श्रीरामानुजवर्णनम् १९.

---

इत्यन्यतो विमानं प्रेङ्खयन्नयतो वीक्ष्य सप्रत्यभिज्ञम्— एषा भूतपुरी निरीक्षितचरी दोषापहन्त्री मैया श्रीमानत्र गुणाब्धिराविरभवद्रामानुर्जोयो मुनिः॥ त्रय्यन्तामृतसिन्धुमन्थनभवद्भय्यंगवीनात्मकम् विज्ञानं यदुपज्ञमेव विदुषामद्यापि विद्योतते॥ २२३॥

उपेत्येति । सुष्ठु मनांसि येषां ते सुमनसः पण्डितास्तान्, सुमनसः पुष्पाणि च पुणातीति तया, अत एव सुष्ठु वर्णो यस्यास्तया वह्न्या मिह्नकादिपुष्पवह्न्येति यावत् । पक्षे सुवर्णस्य वह्नीव वह्नी तया लक्ष्म्या आश्रितः सदा आलिङ्गितः, अहीनां सर्पा-णां इनाः श्रेष्ठा महासर्पा इत्यर्थः । अहीनः सर्पस्वामी शेषश्च तेन, न हीना अहीनाः श्रेष्ठजनास्तेश्च सेव्यः सेवितुं योग्यः, हरिः श्रीविष्णुरेव चन्दनः, हरिचन्दनो वृक्षश्च, वीक्षावनं उपेत्य संप्राप्य, उन्नतः उच्चः श्रेष्ठश्च सन्, उपाश्रितानां मक्तानां उचितां योग्यां, सुवासनां मनोऽभिलिषतं तनोति विस्तारयति ॥ २२२ ॥

द्तीति । अन्यतो विमानं प्रेङ्क्षयन् गमयन् , सप्तत्यिभः सानुस्मरणम्— एषेति । एषा पुरो दृश्यमाना, दोषाणां अपहन्ती विनाशियत्री भृतपुरी 'श्री-पेरूम्बुरू' इति प्रसिद्धा, मया निरीक्षितचरी पूर्वे अवलोकिता । "भृतपूर्वे चरद" इति चरट् प्रत्ययः । दित्त्वान्डीप् । अत्र भृतपुर्यो, गुणानां अिधः सागरः श्रीमान् रामानुजार्थो मुनिः, आविरभवत् प्रकटीबभ्व । कीदृशः स रामानुजार्थः । त्रय्यन्ता उपनिषद्विद्याः एव अमृतसिन्धुः क्षीरसागरः तस्य मन्थनेन विलोडनेन भवदुत्पद्यमानं यत् हृथ्यंग्वीनं नवनीतं तस्य आत्मा स्वरूपं यस्य तत्तदा-त्मकम् । सर्वोनिषदां सारभूतमिति तात्पर्यम् । विज्ञानं विशिष्टाद्वेतप्रतिपादकं शारी-रक्षभाष्यं, यः रामानुजार्य एव उपज्ञा आद्यज्ञानं यस्य तथाभूतम् । रामानुजार्थे-णेव प्रथमं निर्मितमित्यर्थः । " उपज्ञा ज्ञानमाद्यं स्थात् " इत्यमरः । विदुषां पण्डि-तानां मध्ये, अद्यापि विद्योतते प्रकाशते ॥ २२३॥

१ 'नृणां. ' २ 'रामानुजाख्यो. '

किंच-

कामादिवैरिगणभीमानवद्यनिजनामाभिलाषगरिमा वैमानिकार्यसमभूमा मेतौ वचनसीमातिलङ्किमहिमा ॥ श्रीमाननूनकलसोमाननो विमलधामावमानितरविः

क्षेमाणि जृम्भयतु भूमावमुत्र च स रामानुजो यतिपतिः ॥२२४॥ अपि च—

स जयित रामानुजयितरजयित परवादिनं यदीयोक्तिः॥ संजयित बोधमनघं रञ्जयित बुधान् व्यथां च मञ्जयित॥ २२५॥ अन्यच्च—

ते मीमांसाशास्त्रप्रमथनपरिकलितबुधजनानन्दाः ॥ लक्ष्मणमुनेः प्रबन्धा लक्ष्मणपूर्वजशरा इव जयन्ति ॥ २२६ ॥

कामादीति । कामः आदिः प्रथमो येषु कोध-लोभादिषु तेषां वैरीणां अन्तः-रात्रूणां गणस्य समुदायस्य भीमः भयंकरः अनवद्यः निर्दोषः निजस्य स्वकीयस्य नामः अभिलाषगरिमा इच्छाप्रभावः यस्य सः। यस्य नामग्रहणस्येच्छामात्रेणापि कामादीनां विनाशो भवति, किमुत प्रत्यक्षनामग्रहणे कृते इति तात्पर्यम् । तथा सतौ बुद्धो विषये वैमानिकानां देवानामार्यः गुरुः बृहस्पतिः तेन समस्तुल्यः भूमा आहात्म्यं यस्य सः, अन्नाः संपूर्णाः कला यस्य तस्य सोमस्य चन्द्रस्येवाननं मुखं यस्य सः, किंच विमलधान्ना स्वकीयनिर्मलप्रकाशेन अवमानितिस्तिरस्कृतः रिवः स्यूर्यो येन तथाभूतः, अत एव वचनानां सीमा मर्यादा तस्याः अतिलङ्घी उल्लङ्घनशीलः सहिमा माहात्म्यं यस्य सः श्रीमान् रामानुजो यतिपतिः, भूमौ भूलोके, अमुत्र पर-लोके च क्षेमाणि कल्याणानि जृम्भयतु वर्धयतु । सर्वजनानामिति शेषः । अश्वधाटी वृत्तम् । (१) अस्य लक्षणं वृत्तरत्नाकरे नैवोपलभ्यते। चित्रवृत्तेष्वस्यान्तर्भावः।।२२४॥

स इति । स रामानुजयितर्जयित सर्वोत्कर्षण वर्तते । कथंभूतः सः । यदीया यस्य संविन्धनी उक्तिः भाष्यरूपा, परवादिनं मतान्तरस्थवादिनं अजयित क्षेप-यित तिरस्करोतीति यावत् । 'अज गित-क्षेपणयोः ' इत्यस्य ण्यन्तस्य रूपम् । अथवा अजिसव छागिमव तुच्छीकरोति । एतत्पक्षे अजशब्दात् 'तत्करोति ' इति णिच् । न केवलं तिरस्करोत्येव, किंतु अनघं निर्मलं बोधं ज्ञानं च संजयित उत्पादयित । बुधान् पण्डितांश्च रञ्जयित रमयित । तेषां व्यथां दुःखं च भञ्जयित विनाशयित ।। २२५ ॥

ते इति । मीमांसाशास्त्रस्य प्रमथनेन आलोडनेन सर्वशास्त्रपर्यालोचनेनेति या-वत् । पक्षे ते अमी मांसाशानां राक्षसानां अस्त्राणां श्रमथनेन विनाशनेन च ंपरिकलितः उत्पादितः बुधजनानां पण्डितजनानां देवसमूहानां च आनन्दो यैस्ते,

१ 'अभिलापगरिमा. २ 'अवनौ.'

अत्र कश्चिद्दपश्चिमो विपश्चितामित्थमेनमनुदिनं प्रणमित ॥ ९० ॥ 'रामानुजाय गुरवे नरवेषभाजे रोषाय धूतकलये कलये प्रणामान् ॥ यो माहशानिप कृशान् परिपातुकामो भूमाववातरदुदश्चितबोधभूमा' २२७ इति । एतचाकण्येताम्—

रामानुजो यामुनतीर्थसेवापरावुदीतौ नरकं निरोद्धम् ।
तयोः पुराणः प्रणिनाय गीतां तस्या नवीनस्तु ततान टीकाम्॥२२८॥
कृशानुः—सत्यमेवं तथापि तत्पथानुविधायिनां मेधाविनामपि परावमन्तृत्वादयो दोषाः प्रसिद्धाः ॥ ९१ ॥ तथाहि—

लक्ष्मणमुनेः रामानुजयतेः प्रबन्धाः प्रन्थाः, लक्ष्मणस्य पूर्वजो रामस्तस्य शराः बाणाः इव, जयन्ति ॥ २२६ ॥

अत्रेति। अत्रास्मिन् देशे कश्चित् विपश्चितां विदुषां मध्ये, अपश्चिमः अत्युत्तमः एनं श्रीरामानुजाचार्ये, अनुदिनं प्रतिदिनं इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण, प्रणमित नम-स्करोति ॥ ९० ॥

रामानुजायेति । नरवेषं मनुष्यसक्षं भजित आश्रयतीति नरवेषभाक् तस्मै, शेषाय सर्पराजाय, रामानुजाय, धूतः निरस्तः किलः पापं येन तस्मै, पाप-रिहतायेत्यर्थः । अत एव गुरवे आचार्याय प्रणामान् नमस्कारान् कलये करोमि । यः मादृशान् कृशान् अतिदीनानिप परिपातुकामः रिक्षितुमिच्छुः सन्, उदिचितः स्वभावत एवोत्पन्नः बोधभूमा ज्ञानाितरेको यस्य सः, भूमौ अवातरत् प्रकटी-वभूव ॥ २२०॥

रामेति । यमुनैव यामुनं, खार्थेऽण् । यामुनं च तत्तीर्थं च तस्य, पक्षे यामुन् नतीर्थस्य गुरोश्च सेवापरौ सेवासक्तौ, नरकं एतन्नामकमसुरं दुर्गतिं च निरोद्धं निवारियतुं, रामस्य बलरामस्य अनुजः कृष्णः, रामानुजाचार्यश्च, रामानुजश्च रामा-नुजश्च तौ इत्येकशेषसमासः । उदीतौ उत्पन्नौ । दीर्घत्वं छन्दोऽनुरोधात् । तयौः द्वयो रामानुजयोर्मध्ये पुराणः प्रथमः कृष्णः गीतां भगवद्गीतां प्रणिनाय विरचित-वान् । नवीनो रामानुजाचार्यस्तु, तस्या गीतायाः टीकां व्याख्यां ततान चकार ॥ २२८ ॥

सत्यमिति । सत्यमेवं तथापि तस्य रामानुजाचार्यस्य पन्थानं प्रवृत्ति अनुवि-दधित अनुसरन्तीत्यनुविधायिनः तेषां बुद्धिमतामिष, परेषां भिन्नमतानुयायिनां अवमन्तृत्वं अपमानः आदिर्येषां मात्सर्यादीनां ते दोषाः प्रसिद्धाः । सन्तीति शेषः ॥ ९१ ॥ श्रीरामानुजदर्शनैकरिसकः शिष्टः प्रकृष्टेर्गुणैः पूर्णानां विदुषां मतान्तरजुषां पङ्कौ न भुङ्को कचित् ॥ हाहन्तौदनमन्ततः शुचितमं तदृष्टमाशु त्यज-त्यास्तां तत्स्वमतस्थितरिप समं प्रायेण नाश्चात्यसौ ॥ २२९ ॥

किंच-

नैषां न्याय्य इह द्विजान्वययुषां भाषाप्रवैन्धे श्रमो
वेदे विश्वपुमर्थसाधनविधौ बद्धौदरे जाग्रति ॥
तीरं क्षीरपयोनिधेरुपगतो दैत्यारिदीह्यावृतम्
को वा धावति दुग्धलिब्धचपलो गोपालकस्यालयम् ॥२३०॥
किं च—

एतन्मतानुवर्तिनां केषांचिदेषां चेष्टा नेष्टा वैदिकानाम्। पश्य ॥९२

तानेव दोषान् दर्शयति—श्रीरामानुजेति । श्रीरामानुजस्य दर्शने एव एकं मुख्यं यथा तथा रिसकः रसज्ञः, प्रकृष्टेः विद्वत्वाचारसंपन्नत्वादिभिरुत्तमैर्गुणैः शिष्टः श्रेष्ठश्च सन्, मतान्तरजुषां शांकराद्यन्यमतानुयायिनां पूर्णानां विद्याचरणा- दिभिः परिपूर्णानामपि, किमुतापूर्णानाम् । पङ्गौ भोजनपङ्गौ कचित् कदाचिदिप न भुङ्गे भोजनं नैव करोति । किंच नैतावदेव, अन्यदिप मात्सर्ये कथयति । अन्ततो वस्तुतः शुचितममितपवित्रमपि ओदनमत्रं तैर्देष्टं मतान्तरस्थैरवलोकितं सत्, आशु शीघ्रमेव त्यजित । तत्तु आस्तां नाम, किंतु स्वमतस्थितरिप समं सह असौ रामानुजीयः प्रायेण न अश्राति नैव भुनिक्त । कदाचित्तु भुनिक्त ॥ २२९॥

नैषामिति । एषां रामानुजीयानां द्विजान्वयं ब्राह्मणवंशं जुषन्ति आश्रयन्ति तेषां ब्राह्मणकुलोत्पन्नानामिति यावत् । विश्वेषां सकलानां पुमर्थानां धर्मादिपुरुष्मर्थानां साधनविधो संपादनकर्मणि, बद्धादरे स्वीकृतादरे वेदे जाप्रति सति, भाषाप्रबन्धे द्राविडभाषानिर्मिते प्रन्थे श्रमः अभ्यासः इह न न्याय्यः नैव युक्तः । तत्र दृष्टान्तमाह—तीरामिति । दैत्यारेः श्रीविष्णोः दीस्या कान्त्या आवृतं वेष्टितं क्षीरपयोनिधेः क्षीरसमुद्रस्य तीरं उपगतः प्राप्तः सन्, को वा पुरुषः दुग्धस्य लब्धो प्राप्तो चपलः आसक्तः गोपालकस्य नीचगोपालस्य, अल्पार्थे कन् । आलयं गृहं धावति शीघं गच्छति ? अपि तु कोपि नैव गच्छतीत्यर्थः ॥ २३०॥

एतदिति । एतन्मतानुवर्तिनां रामानुजमतानुसारिणां केषांचिदेषां पुरुषाणां, अविदुषामित्यर्थः । चेष्टा आचरणं वैदिकानां वेदानुयायिनां नेष्टा न प्रिया ॥९२॥

१ 'प्रबन्धश्रमो.' २ 'बद्धादरो.'

मुञ्चन्तः पञ्चयज्ञान् द्रविडभणितिभिमोहयन्तोऽनभिज्ञान् निन्दन्तो हन्त यज्ञानसकुद्पि हरेर्वन्द्नं वार्यन्तः ॥ लुम्पन्तः श्राद्धचर्यां यतिमपि गृहिणां वन्द्नं कारयन्तः सहेषं धारयन्तः कतिचिद्विहितैरेवं कालं क्षिपन्ति ॥२३१॥

किं च-

वण्टाघोषं त्यजन्तो हरिपरिचरणे सर्वलोकाविगीतम् ख्यातं त्रैलोक्यमातुः श्रुतिभिरभिहितं वैभवं खण्डयन्तः ॥ संकेतश्रद्धयेव स्वचरणसिंहलं स्वीयगोष्ठचां पिबन्तः केचिद्धिष्ठावयन्ते जगद्भिद्धतः केशवं दोषभोग्यम् ॥२३२॥

मुञ्चन्त इति । पञ्चयज्ञान् ब्रह्मयज्ञ-वैश्वदेव-भूतयज्ञातिथिपूजा-बिलहरणात्म -जन् मुञ्चन्तस्त्यजन्तः, त्यजन्तीत्यर्थः। एवमेव सर्वत्र शत्रन्तस्यार्थो ज्ञेयः। द्रविडभः तिभिः द्रविडभाषावाक्यैः अनभिज्ञान् वेद-शास्त्रादिज्ञानरहितान् मोहयन्तः स्वमत-हणे भ्रामयन्तः, हन्तेति खेदे । यज्ञान् अगिष्टोमादीन् निन्दन्तः काम्या इति मला न्दां कुर्वन्तः, हरैः श्रीविष्णोरिष वन्दनं असकृत् वारं वारं वारयन्तः निषेधयन्तः, द्वचर्यो श्राद्वानुष्टानं छम्पन्तः अकुर्वन्तः, यतिं स्वसंन्यासिनमपि, किमुत इतर्र, हेणां गृहस्थाश्रमिणां वन्दनं कारयन्तः, सत्सु सत्पुरुषेषु द्वेषं अप्रीतिं धारयन्तः। कतिचित् रामानुजीयाः अविहितैः वेद-शास्त्रनिषिद्धैः कर्मभिरेव कालं क्षिपन्ति नित ॥ २३१ ॥

किंच पूजादिष्विप विधिवदनुष्ठानं नैव भवतीत्याह—घण्टाघोषिमिति । सर्वेषु हेषु अविगीतमनिन्दितं प्रशस्तमित्यर्थः । हरिपरिचरणे श्रीविष्णुपूजने घण्टाघोषं ताह्वानार्थे विहितं घण्टानादं त्यजन्तः, त्रैलोक्यमातुः श्रीलक्ष्म्याः श्रुतिभिः ा हि श्रीरमृता सताम् '' इत्याद्यनेकाभिः अभिहितमुक्तं ख्यातं प्रसिद्धं वैभवं इयहपं खण्डयन्तः, लक्ष्मीस्तावद्भगवतो मायेत्युक्ला दूषयन्तः, किंच स्वीयानां नुजीयानां गोष्ट्यां सभायां, संकेते स्वकत्पितविधौ या श्रद्धा विश्वासस्तयेव स्वच-लिलं स्वपादोदकं सर्वेषामप्येकीकृत्य पिवन्तः, प्राशयन्तः । एतदेव तेषां मतस्य त्रम् । केचित् केशत्रं श्रीविष्णुं दोषभोग्यं नियामकतया कृतानां दोषाणां भो-अभिद्धतः कथयन्तः सन्तः, जगत् तन्मर्यादामिति यावत् विष्ठावयन्ते यन्ति ॥ २३२ ॥

<sup>&#</sup>x27;तै: संक्षिपन्त्येव कालम्'

अपि च-

यज्ञाः पञ्च महत्पदेन सहिता ये चापरे विश्रुता यत्कर्म ग्रहसंक्रमादिसमये सर्वे बुधाः कुर्वते ॥ तत्सर्वं विस्नज्ञित काम्यमिति ये त्रय्यन्तैविध्वंसका-

स्तैद्वें नित्यतयाऽऽश्रिते यद्शनं या च व्यवायिकया ॥२३३॥

विदुषामि मोहमावहन्तो वितथैतिह्यसहस्रवर्णनेन ॥ विनयाभिनयात्खलाः किलाऽमी विजयन्ते कपटालया जगैन्ति ॥२३४॥ किंच-

यस्यां नास्ति पुरस्कृतिर्नयविदां यज्वा तु हासास्पद्म् पूज्यन्ते च निरक्षराः पुनरमी सांकेतिकाचार्यकाः ॥

यज्ञा इति । ये पश्च यज्ञाः ब्रह्मयज्ञादयः महत् इति पदेन सहिताः महायज्ञा इत्यर्थः । ये त्वपरे यज्ञाः ज्योतिष्टोमादयः विश्वताः प्रसिद्धाः, इदं पूर्वत्रापि योज्यम्। चस्त्वर्थः । सर्वे बुधाः श्रुति-स्मृतिज्ञाः, ग्रहः चन्द्र-सूर्योपरागः, " उपरागो ग्रहो राहु-अस्ते लिन्दौ च पूष्णि च '' इल्यमरः। संक्रमः रवेर्मेषादिषु प्रवेशः तदादौ समये यत्कर्म देव-पित्रायुद्देशेन कुर्वते, तत्सर्वे नित्यं नैमित्तिकं च कर्म काम्यं, कामहेतुकमिति अप-लप्येति शेषः । ये त्रय्यन्तस्य वेदान्तमार्गस्यापि विध्वंसकाः सन्तः, अमी विस्जन्ति मुद्भिन्त । तैर्वृषकै:, अशनं भोजनं यत् , व्यवायिकया मैथुनं च या, अस्तीत्युभयत्र योज्यम् । ते द्वे कर्मणि नित्यतया नित्यकर्मलेन आश्रिते अङ्गीकृते । शिश्रोद्रमात्र-यरायणा एत इत्यर्थः ॥ २३३ ॥

विदुषामिति । वितथानामसत्यानां ऐतिह्यानां कल्पितपूर्वतनमिथ्यावादान 'एतन्मतं स्वीकृत्य ते कृतार्थाः' 'एते च कृतार्थाः अभवन्' इत्यादिरूपाणां सहस्रस् वर्णनेन कथनेन विदुषामिप, किमुत अज्ञानां, मोहं खमताभिनिवेशं आवहन्तः कुर्व न्तः । वस्तुतः खलाः पापाः कपटस्य आलयाः गृहरूपाः दाम्भिका इत्यर्थः । अत एव अमी रामानुजीयाः विनयस्य आरोपितस्य अभिनयात् प्रकटनाद्वेतोः जगन्ति विज

यन्ते किल ॥ २३४ ॥

यस्यामिति । यस्यां गोष्ठयाम् । इदं सर्वत्र योज्यम् । नयविदां शास्त्रज्ञानां पुर स्कृतिः पूजा नास्ति । यज्वा विधिवयज्ञायनुष्ठानकर्ता तु " यज्वा तु विधिनेष्ठवान् ' इत्यमरः । हासास्पदम्, निरक्षराः वेद-शास्त्रग्रन्थाक्षरस्यापि ज्ञानरहिताः अमी स केतिका संकेतसिद्धा आचार्य इति संज्ञा येषां ते आचार्यकाः । संज्ञायां कन् आचार्यपुरुषाश्च पुनः पूज्यन्ते । वेदानामवहेलनं काम्यकर्मानुष्टापका इत्यवमान

१ 'त्रय्यध्व'. २ 'जगत्सु'.

वेदानामवहेलनं व्यतिहता वर्णाश्रमप्रक्रिया गोष्ठचे दुष्कलिपुष्कलीकृतपुषे कस्यैचिद्स्ये नमः॥२३५॥ किं बहुना—

प्रायो येषां सक्तद्करणे प्रत्यवायोऽस्ति भ्यान् यज्ञादींस्तानिह विजहति स्पष्टवेदोपदिष्टान् ॥ कर्मेवामी विद्धति जडाः किंतु संकेतिसद्धं कष्टं कष्टं बत हतकलेः कश्चिदुन्मेष एषः॥ २३६॥

किं च-

न गाहन्ते गङ्गामि नैटजटासार इति ये न मज्जन्त्यम्भोधौ लवणरसवेशन्तक इति ॥ न पञ्चैवं गव्यान्यिप पशुशक्तिसार इति हा पिबन्त्येषां दोषान्क इह निपुणः स्याद्गणियतुम् ॥ २३७॥ विश्वावसुः-किमरे कलङ्कलेशरिहतेषु श्रीमद्रामानुजदर्शनैकनिष्ठेषु

नवति । वर्णानामाश्रमाणां च प्रिक्तया आचारः व्यतिहता ध्वस्ता । दुष्टस्य कलेः ॥पस्य पुष्कलीकृतं वर्धनं पुष्णातीति तत्पुषे कस्यैचिदस्यै गोष्टयै तेङ्गलीयायै नमः । तर्वथा त्याज्या गोष्टीयमित्यर्थः ॥ २३५॥

प्राय इति । येषां यज्ञादीनां सकृत् एकदाप्यकरणे अननुष्ठाने सित, भूयान् प्रत्यवायः पापं अस्ति भवति, तान् स्पष्टं वेदैरुपदिष्ठान् चोदितान् यज्ञादीन् ब्रह्मयज्ञा-देपश्चसंख्याकान् इह लोके अमी रामानुजीयाः विज्ञहति त्यजनित । किंतु अत एव तडाः मूर्खाः संकेतसिद्धं कर्म । एवकारेण श्रोत-स्मार्तव्यवच्छेदः । विद्धिति कुर्व-नेत । कष्टं कष्टम् अन्याय्यमन्याय्यम् । बतेति खेदे । एषः विहितत्यागः अविहितानुष्ठानं च हतकलेः सम्बन्धी कश्चिदनिर्वाच्यः उन्मेषः प्रभाव एव ॥ २३६॥

नेति । ये तेङ्गलाख्याः गङ्गामि लोकपावनीं नटस्य नर्तकस्य शिवस्य जटानां प्रासारः वर्षमिति विगर्ह्योति शेषः । न गाहन्ते न स्नान्ति । अम्भोधौ समुद्रे, लवण-सः क्षारसस्तस्य वेशन्तकः पत्वलमिति " वेशन्तः पत्वलं चात्पसरः " इत्यमरः । मजन्ति न स्नान्ति । एवं पञ्चगव्यान्यिप पशोः शक्रत्सारः पूरीषभाग इति न प्रबन्ति । एवं सित एषां दोषान् गणियतुं संख्यातुं इह कः निपुणः स्यात् ? न कोऽपीत्यर्थः । हेति खेदे ॥ २३७॥

किमिति । कलङ्कस्य अपवादस्य लेशेन यतिंकचिदंशेनापि रहितेषु श्रीमतो रामानु-

१ 'वेदानामपि हेलनं.' २ 'कृतिपुषे.' ३ हर. '

गरिष्ठेष्विप सन्नह्यसि ? अथवा भवादशानां कृशैविवेकानां का नाम मर्या-दा ? ॥ ९३ ॥

उक्तं हि—

'अनल्पकं घरायां हि सर्वज्ञस्यापि दारुणाः ॥
आरोपयन्ति मालिन्यं काकोला इव ते खलाः'॥२३८॥इति।
पश्य तावदेतेषां पवित्रतमं चिरत्रम् ॥ ९४॥
उच्छिष्टान्यतिदृरतः परिहरन्त्युज्झन्त्यसत्सङ्गतिं
प्राणापत्स्वपि बान्धवेतरगृहे प्राक्षन्ति नापोऽप्यमी॥
काम्यं निर्मिमते न कर्म भगवत्कैंकर्य एव स्थिताः

सत्त्वस्थैः स्पृहणीय एष जयति श्रीवैष्णवानां ऋमः ॥२३९॥

किं च--

भाले शुद्धमृद्ध्वेपुण्ड्तिलकः पद्माक्षमाला गले दिन्यं शङ्करथाङ्गचिह्नमिशं दीप्तं भुजामूलयोः ॥ वक्त्रे शौरिगुणैकवर्णनपरा वाचस्तदेनोमुचा-मेतेषां हरिभक्तितुन्दिलहृदां वीक्षापि मोक्षावहा ॥ २४०॥

जाचार्यस्य दर्शने शास्त्रे एका अनन्या निष्ठा श्रद्धा येषां तेषु अत एव गरिष्ठेषु श्रेष्ठेषु संनद्धासि ? अथवा भवादशानां लादशानां कृशविवेकानां अल्पविचाराणां का नाम मर्यादा स्थिति: ? कापि नैवेत्यर्थ: ॥ ९३॥

अनल्पकमिति। घरायां भूमौ ते खलाः काकोला द्रोणकाका इव " द्रोणकाकस्तु काकोलः " इत्यमरः । सर्वज्ञस्यापि अनल्पकं मालिन्यं दोषमशुद्धिं च आरोपयन्ति प्रापयन्ति हि । पक्षे सर्वज्ञस्य शिवस्यापि अनल्पायां कन्धरायां ग्रीवायां मालिन्यं नेल्यं काकोलाः कालकूटा इव ॥ २३८ ॥

परयेति । पवित्रतममतिपवित्रम् ॥ ९४ ॥

तत्राद्यं शिष्टपङ्कावभुक्तिरूपं दोषं निवारयति — उच्छिष्टानीति। अमी रामानुजीयाः उच्छिष्टान्यत्रानि अतिदूरतः परिहर्रन्ति, असिद्धः संगतिं सहमोजनादिरूपां
उज्झिन्ति त्यजन्ति, प्राणापत्सु सतीष्विप बान्धवेतरगृहे अपोऽपि उदकान्यि न
प्राक्षन्ति, काम्यं स्वर्गादिहेतुकं कर्म न निर्मिमते न कुर्वन्ति। किंतु भगवतः कैंकर्ये
पूजादिरूपसेवायामेव स्थिताः। अत एव एषः उक्तविधः श्रीवैष्णवानां क्रमः रीति
सत्त्वस्थैः सात्त्विकैः स्पृहणीयः कामनीयः सन् जयित ॥ २३९॥

भाल इति । यसादेतेषां भाले शुद्धमृदा श्वेतमृत्तिकया गोपीचन्दनरूपया ऊर्ध्वपु-ण्ड्रात्मकस्तिलकः, गले पद्मबीजमयी अक्षमाला, भुजामूलयोर्बाव्हप्रयोः अनिशं दिव्यं

१ 'अविवेकानां'. २ 'अतिमात्रं'. ३ 'उच्छिष्टानति'. ४ 'निर्ममते'. ५ 'जगति'.

दोषारोपणं चैतेषु त्वदीयमपहास्यम् ॥ ९५ ॥ तथाहि— इष्टात्स्वबान्धवजनादितरैरदृष्टम् यद्भञ्जतेऽन्नमिह लक्ष्मणपक्षनिष्ठाः ॥ दोषः किमेष दुरितापहरो गुणो वे-त्येवं विविच्य परिषृच्छ गुणागुणज्ञान् ॥ २४१॥

किंच---

दृष्टं बन्ध्वितरैः सतामनदतां दोषो य एषोऽपरैः शिष्टैः स्पृष्टमनश्चतामिह महाराष्ट्रादिकानां समः ॥ एषां दृषयिता न कोऽपि नियताहारः परंतु द्विजः

सर्वाशी नतु दूषणं हितमुजां तेषामिदं भूषणम् ॥ २४२ ॥ यश्च शठारिप्रभृतिसत्त्वस्थमुनिविनिर्मितदिव्यप्रबन्धाध्ययने दोष उद्घाटितः सोऽयमितिहास-पुराणादिभिर्वेदमुपबृंहयद्भयः सद्ध्यो न रोचते । शृणु तावत् ॥ ९६ ॥

दीप्तं शङ्कस्य रथाङ्गस्य चकस्य च चिह्नम्, वक्त्रे शौरिगुणैकवर्णनपराः श्रीकृष्णगु-णवर्णनासक्ताः वाचः।सर्वत्र यथायोग्यमस्तीत्यादिवचनानुसारेण कियापदं योज्यम्। तत्तस्मात् हरिभक्तितुन्दिलहृदां श्रीकृष्णभक्तया पूर्णमानसानां अत एव एनोमुचां निष्पापानामेतेषां वीक्षा दर्शनमपि मोक्षावहा भवति ॥ २४० ॥

दोषेति । अपहिसतुं योग्यं अपहास्यम् । परिहासास्पदिमत्यर्थः ।। ९५ ॥ इष्टादिति । इह लक्ष्मणपक्षे रामानुजमते निष्ठाः स्थिताः इष्टात् स्वमतस्थात् स्वबान्धवजनात्, इतरैः मतान्तरस्थैः अबान्धवैरदृष्टमन्नं भुञ्जत इति यत्, एष उक्तविधान्नभोजनरूपः, दोषः १ किं वा दुरितं पापं अपहरति विनाशयतीति दुरितापहरो गुणः १ इति उक्तप्रकारं विविच्य आलोच्य गुणानगुणान् दोषांश्व जानन्तीति तज्ज्ञान् परिपृच्छ विचारय ॥ २४१ ॥

अथ 'विदुषां मतान्तरजुषां पङ्गो न भुङ्गे '—इत्यादि दूषणमुद्धारयन्नाह— हण्डमिति । विन्ध्वतरैर्द्षष्टं अत्रं अनदतां अभक्षयतां सतां, य एष दोषः कथितः, स एष दोषः अपरैः शिष्टैः स्पृष्टं अनश्रतां अभक्षयतां महाराष्ट्रादिकानां महाराष्ट्रा-दीतरदेशवासिनामपि समः तुल्यः । नियताहारः मितभोजनः कोऽपि द्विजः एषां रामानुजीयानां दूषियता दूषकः नं भवति । परंतु किंतु सर्वत्राश्चातीति सर्वाशी द्विजः दूषियता स्यात्।इदं अनियमभोजनकृतदूषणं तु हितभुजां शरीरसुखकरभोजिनां तेषां भूषणमेव न तु दूषणमिति योज्यम् ॥ २४२ ॥

भाषाप्रबन्धाध्ययनरूपं दोषं निराकर्तुमाह—यश्चेति । शठारिः एतन्नामा

१ 'मितभुजां. '२ 'प्रमुखसत्त्वस्थमुनि. '३ 'उद्भावितः '. ४ 'विद्रङ्घः '.

बकुलिभूषणेन गुरुणा करुणानिधिना श्रुतिमुकुटाभिसन्धिमवधार्य परं गहनम् ॥ रचितमिह प्रबन्धमनुसंद्धतां कथितम् सममपि दूषणं स्मृति-पुराणमधीतवताम् ॥ २४३ ॥

किंच--

उपादेयं प्राज्ञैरुचितविषयं द्राविडवचो-ऽप्ययुक्तार्थं हेयं भवति वचनं संस्कृतमपि ॥ हिरं बिभ्रचेतस्यनितसुभगोऽपि स्तुतिपदम् न सद्रूपोऽप्यन्तःकरणधृतनारीस्तनभरः ॥ २४४॥

वस्तुतस्त्वगस्त्यव्याकरणानुशिष्टानामनवद्यशिष्टपरिग्रहविशेषप्रकृष्टा-नां द्राविडशब्दानां को नाम संस्कृताद्पकर्षः ? ॥ ९७ ॥ पश्य——

किश्चन्मुनिः सः प्रभृतिर्मुख्यो येषु तैः सत्त्वस्थमुनिभिः सत्त्वगुणयुक्तऋषिभिः, एतेन तेषां शम-दमादिसाधनसंपित्तमत्त्वं, काम-क्रोधादिराहित्यं च सूचितम्। निर्मित-दिव्यप्रवन्धानां अज्ञजनज्ञानार्थं विरचितदिव्यभाषाप्रन्थानां अध्ययने यश्च दोषः उद्घाटितः प्रकटीकृतः, सोयं इतिहास-पुराणादिभिर्वेदमुपवृंहयद्भयो वर्धयद्भः सद्भः, व्यास-विसष्ठसदृशसज्जनेभ्यो न रोचते। अनेन इतिहास-पुराणानि यथा वेदो-पवृंहणानि, तथैवैतेषां भाषाप्रवन्धा अपीति सूचितम् ॥ ९६॥

एतदेव सविस्तृतमुपपादयति—बकुलेति। करुणानिधिना अत एव बकुलिवभूष-णेन शठकोपेन गुरुणा, श्रुतिमुकुटानां उपनिषदां अभिसिन्धि तात्पर्ये परमुत्कृष्टं गहनं दुर्श्चे अवधार्य निश्चित्य रचितम्। द्राविडभाषयेति शेषः। प्रबन्धं अनुसंद्धतां पठतां यत् दूषणं कथितं, तत् दूषणं स्मृतिः मानवादिः पुराणानि वैष्णव-भागवतादीनि च। " नपुंसकमनपुंसकेन " इत्यादिना एकवद्भावः। अधीतवतां तत्पठनं कुर्वतामिष समं, वेदार्थोपवृंहकत्वाविशेषादिति भावः॥ २४३॥

ननु तथात्वेऽपि प्रबन्धस्य द्रविडदेशभाषामयत्वेन "देशभाषामयं काव्यं श्रो-तव्यं जातु न द्विजैः।" इति स्मरणादनुचितमेव तत्पठनमित्याशङ्कयाह—उपादेय-मिति। उचितः योग्यः विषयः प्रतिपाद्यं यस्य तत् द्राविडवचः प्रबन्धरूपमिष, प्राज्ञै-मंनीषिभिः उपादेयं स्वीकार्य भवति। अयुक्तार्थं अनुचितविषयं संस्कृतमिष वचनं भाण-प्रहसनादिरूपं हेयं त्याज्यं च भवति। उक्तेऽर्थं दृष्टान्तमाह—न अतिसुभगः सुन्दरः अनितसुभगः कुरूपोऽपि, हिरं चेतिस अन्तः करणे विश्वत् धारयन् जनः सुतेः पदं स्थानं भवति। सद्ग्पोऽपि सुरूपसंपन्नोऽपि अन्तः करणे चेतिस धृतः नारीस्तनभरः स्त्रीस्तनसौन्दर्यं येन तादशः जनः स्तुतिपदं न भवति। दृष्टान्तालंकारः॥ २४४॥

वस्तुतस्तिवति । अगस्यव्याकरणं 'इलक्कणं ' इति भाषानामप्रसिद्धं

स यासां व्याक्ती चुलुकितसमुद्रो मुनिवरः

प्रबन्धारः प्रौढाः शाठमथनमुख्याः शमधनाः ॥

प्रवक्तारः शुद्धाः प्रथितयशसः पूर्वगुरवो

गिरांपारे तासां जयित गरिमा द्राविडगिराम् ॥ २४५॥ यश्चैकदेशिवषयदूषणोपन्यासस्तत्राप्याकण्यताम् ॥ ९८॥

तेनानुशिष्टानां व्युत्पन्नानां, अनवद्याः स्तुत्याः ये शिष्टाः तेषां परित्रहविशेषेण आदरा-तिशयेन प्रकृष्टानामुत्तमानां द्राविडशब्दानां, प्रबन्धगतानामिति शेषः । को नाम संस्कृतादपकषः निकृष्टत्वम् १ ॥ ९७॥

स इति । यासां द्राविडवाणीनामिति वाक्यत्रयेऽिष योज्यम् । व्याकर्ता व्याकर्णेन संस्कारकर्ता तु, चुलुकितः आचमनमात्रेणेव प्राशितः समुद्रो येन तथाभूतः, सः प्रसिद्धः मुनिवरोऽगस्त्यः, प्रबन्धारः भाषाप्रन्थकर्तारश्च प्रौढाः प्रगल्भाः शठमथनमुख्याः शठकोपादयः, शमो बाह्येन्द्रियनिप्रहस्तद्रूपमेव धनं येषां तथाभूता मुनयः, किंच प्रवक्तारः अध्यापकाश्च, शुद्धाः अन्तर्वाह्येन्द्रियदमनेन शुद्धान्तः-करणाः, प्रथितयशसश्च, पूर्वे गुरवः रामानुजादयः । सर्वत्र भवतीत्यादि यथायोग्यं वचनविपरिणामेनानुसंधेयम् । तासां द्राविडिगरां गरिमा महत्त्वं, गिरांपारे जयति । वाचामविषय इत्यर्थः ॥ २४५॥

इदानीं 'घण्टाघोषं त्यजन्तः— ' इत्यादिश्लोकैरुपन्यस्तदूषणमुद्धारयनाह— य इति । एकदेशः पूजायां घण्टानादाकरण-यज्ञादिकर्मत्यागादिरूपः विषयः येषां तेषां दूषणानामुपन्यासः कथनम् ॥ ९८॥

इतः परं दश पद्यानि सप्त गद्यानि चात्र मुद्रितपुस्तके अधिकान्युपलभ्यन्ते, प्राचीनपुस्तकेषु, अस्मत्संपादितादर्शपुस्तके च तानि नोपलभ्यन्त एव । तस्मानानि केनचित्प्रक्षिप्तानीति भाति । एतद्विषये च मुद्रितपुस्तके टीकाकारः, 'प्रन्थकर्त्रा वेङ्कटाष्वरिणा 'तेङ्गले' इत्याख्यानां दोषानुद्धाट्य तिन्नवारणं सम्यक् तथा न कृतमिति मलाऽन्येन केनचित्तेङ्गलसंप्रदायिना स्वसंप्रदायोपर्यारोपितदोषनि-रसनार्थमयमंशः प्रक्षिप्तः' इति वदित च । अतस्तेषां मूले निवेशोऽयुक्त इति अत्रैव वाचकानां परिज्ञानार्थे निवेश्यन्ते । तेषां टीका च टिप्पणीस्थले यथावलोकनं निवेशिता । मूलविहर्भृतत्वान्न मया पृथक् टीकाकरणे यतितम्। यथा—

किंच---

यज्ञान् पञ्च च संचितात्मधिषणा मान्यानथान्याध्वरान् तत्तद्देवशरीरमाधवमुखोल्लासावहानप्यमी ॥

यज्ञानिति । संचिता आत्मधिषणा आत्मज्ञानसाक्षात्कारः यैस्ते। ज्ञानिन इत्यर्थः । अमी रामानुजीयाः । "पञ्च वा महायज्ञा ब्रह्मयज्ञी देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञो मनु-

संत्यज्याप्यवधानतः प्रभुतमं स्वाराधनैस्तोषय-न्त्येपां सचरितं यशांसि भजतां सते पुनीते जगत्॥ १॥ सर्वाभ्यहितवैष्णवाङ्गिपयसां पानेन पूतात्मभि--र्बव्हायासनिषेव्यपावनजटा गङ्गापि नाङ्गीकृता ॥ सामीप्येऽपि पयोनिधिः परिहृतः पश्वादिकाम्याद्विधेः सारासारविवेचने समुचिता संदृश्यते चातुरी ॥ २ ॥ हन्त एतेष्वेव सांसिद्धिकामच्युतभक्तिमपेंक्ष्य विजयते तद्धक्तभक्तिर-

नितरसाधारणी ॥ १४॥

दृष्टे झटित्यखिललोकनिदानभक्ते साष्टाङ्गमत्रपमपाकृतसर्वगर्वम् ॥ अस्पृष्टदेशसमयं प्रणमन्ति तेषां धन्यात्मनां वद किमन्यदुपास्यमस्ति ॥ ३ ॥ यच यतिवन्दनविषयेऽप्यवहितोऽसि तत्राप्याकण्यताम् ॥ २ ॥

ष्ययज्ञ इति" इत्यादिश्रुत्युक्ताः तान् । अथ मान्यान् अन्यानध्वरान् ज्योति-ष्टोमादीन्, तत्तवज्ञस्यदेवतारूपलेन माधवस्य विष्णोः मुखं अग्निः " अग्निमुखा वै देवाः " इति श्रुतेः । तस्य उल्लासः तृप्तिः तामावहन्तीति तानपि एतादशान् यज्ञान् संत्यज्य विहाय, अमी अवधानतः सावधानतया प्रभुतमं सर्वेश्वरं विष्णुं खाराधनैः पूजन-भजनादिभिः तोषयन्ति । एतादशानामेषां हरिं भजतां सत् साधु चरितं आचरितं यशांसि सूते, जगत् पुनीते पवित्रयति च ॥ १ ॥

सर्वेति । सर्वेभ्य इतरेभ्यो जलेभ्यः अभ्यहितानां सन्निधानां सुखलभ्यानां पूज्यानां वा वैष्णवाङ्किपयसां वैष्णवपादोदकानां पानेन पूतः आत्मा शरीरं येषां तैः एभिः, बव्हायासेन निषेव्या पावना जटा मूलं उगमश्च यस्याः। " मूले लप्नकचे जटा " इत्यमर: । तुषारिपहितात्युचहिमाचलनिर्गतलात् अतिदूरलाद्वा बन्हायास-निषेव्यलम् । गङ्गापि नाङ्गीकृता पावित्र्यार्थं न स्वीकृता । अनायासलभ्यवैष्णव-पादतीर्थेनैव पावित्र्यलाभात् । तीरोपान्तिनवासित्वात् सामीप्येऽपि पयोनिधिः समुद्रः स्नानादिषु परिहतः । पशुबन्धादिकाम्यकर्मविधेः सारासारविवेचने कर्तव्याकर्तव्य-विवेके समुचिता चातुरी नैपुण्यं दश्यते । एषामिति शेषः ॥ २ ॥

हन्तेति । सांसिद्धिकां जन्मान्तरसुकृतलब्धां अच्युतस्य भगवतो भक्तिमपेक्ष्य, तद्भक्तानां वैष्णवानां भक्तिः, अनितरसाधारणी असदशी विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते । भगवतोऽप्यधिकं तद्भक्तानेवामी भजनतीति भावः । हन्तेति हर्षे ॥ १ ॥

कथमित्याकाङ्कायामाह—हष्टे इति । अखिललोकस्य विश्वस्य निदानं आदिका-रणं ''निदानं त्वादिकारणम् '' इत्यमरः। भगवान् विष्णुः तस्य भक्ते दृष्टे सति, साष्टाङ्गं

> " उरसा शिरसा दृष्या मनसा वचसा तथा । पच्चां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते ॥ "

इत्युक्तलक्षणं अत्रपं लजारहितं अपाकृतः दूरीकृतः सर्वोऽपि गर्वः यस्मिने-तादृशं च यथा स्यात्तथा प्रणमन्ति नमस्कुर्वन्ति । एतादृशानां तेषां भगवद्भक्ता-दन्यत् किं उपास्यमस्ति ? न किमपीत्यर्थः ॥ ३ ॥

यचेति । अवहितोऽसि बद्धकटाक्षोऽसि ॥ २ ॥

उत्कर्ष चरमाश्रमी जडमितः स्वेनैव जानाति चेत् नेदिष्ठेष्वपि सर्वलोकगिमतुर्भक्तेषु भित्तीयते ॥ अन्येऽमी यतयः प्रबोधमतयः सर्वस्य चोत्कर्षदा भक्तिर्भागवतीति सस्पृहममूनर्चन्ति नृत्यन्ति च॥४॥

इदं चावधेयम्—

चतुर्वेदाध्यायी सकलिविहिताचारिनपुणो निषिद्धाचारानप्यथ परिहरन् शास्त्रपदवीम्॥ यतिर्वोप्यन्यो वा हरिचरणभक्तान्यदि जनानु-पेक्षेत क्षान्तेर्न भवति पदं विश्वगमितुः॥ ५॥

तदनतिक्रान्तलोकमर्यादमाश्रमत्रयस्यैव न केवलं, निष्विलाश्रमिणामपि परस्प-रभक्तिप्रकर्षप्रकटितदास्यमुक्तिप्रत्युद्गमाभिवादनादिकमवश्यानुष्ठेयमेवेति साधु जा-नीहि ॥ ३०॥ यदपि प्रपन्नजनजीवनप्रधाननिदानपावनपादावनेजनावलिम्बदूषणं तदपि तन्महिमाऽपरिज्ञानविज्ञम्भितं बुद्धेः पिश्चनयति दोर्भाग्यम् ॥ ४०॥ तथाहि-

उत्कर्षमिति । जडा मतिर्यस्य सः अपण्डितः चरमाश्रमी सन्यासिकः, स्वेनैव अर्थात् स्वस्य उत्तमाश्रमेणैव उत्कर्षे इतरेभ्यः श्रेष्ठतं जानाति चेत् तिर्हे, सर्वेषां लोकानां गमितुः सर्वलोकव्यापिनः भगवतः भक्तेषु भित्तीयते भित्तिवदाचरति। इत-राश्रमिषु भगवद्भक्तेषु नमत्स्विप जडमतिरयं स्वात्मानमेव पूज्यतमं मन्वानो यतिः भित्तिवत् स्थाणुरिव भवति, प्रतिवन्दनादिकं किमिप न करोतीत्यर्थः। ये लन्ये अमी यतयः प्रबोधमतयः प्राज्ञाः, ते तु सर्वस्यापि प्राणिनः उत्कर्षदा महत्त्वप्रदा भागवती भगवत्सम्बन्धिनी भक्तिरेव भगवद्भक्तयेव पूज्यलं महत्त्वं च नान्यैः आश्रमादिभि-लिङ्गेरिति मला, सस्पृहं अमूनन्यान् वैष्णवान् वानप्रस्थ-गृहस्थ-ब्रह्मचारि-स्त्री-श्रद्रा-निप अर्चन्ति पूज्यन्ति तदानन्देन नृत्यन्ति च।। ४।।

चतुर्वदेति । चतुर्णो ऋग्यजुःसामाथर्वाख्यानां वेदानां अध्यायी अध्ययन-कर्ता सकले समग्ने विहिताचारे शास्त्रचोदितानुष्ठाने निपुणः कुशलोऽपि, निषिद्धान् वर्णाश्रमाद्यधिकृत्य शास्त्रेषु वर्जितान् आचारान् लशुन-गृञ्जनभक्षणादिरूपान् परि-हरन् वर्जयन्नपि, शास्त्रपदवीं शास्त्रोदितमांगे, चरिन्नति शेषः । यतिः अन्यः गृह-स्थोऽपि वा हरिचरणभक्तान् वैष्णवान् यदि उपेक्षेत अवशायेत चेत्, तस्य तत् कर्म विश्वगमितुः विश्वपतेर्भगवतः क्षान्त्यै क्षमायै पदं आस्पदं न भवति । विद्या-दिसकलगुणविशिष्टोऽपि पुमान् वैष्णवापमानकृदपराधी भवतीत्यर्थः ॥ ५ ॥

ति । तत् तस्मात् हेतोः अनितकान्तलोकमर्यादं लोकमर्यादां अनितकम्य यथा स्यात्तथा ब्रह्मचारि-गृहस्थ-वानप्रस्थरूपस्य आश्रमत्रयस्थैवायं परस्पर-वन्दनादिरूपो धर्म इति न, तिई निखिलाश्रमिणां संन्याससिहतानां चतुर्णामिप आश्रमाणां परस्परस्य भक्तिप्रकर्षण प्रकटितं दास्यं प्रश्रयोक्तिः प्रत्युद्गमनाभिवाद-नादिकं च सर्वेरनुष्टेयमेवेति साधु सम्यक् जानीहि बुध्यस्व ॥ ३॥

एवं यतिवन्दनदूषणं परिहृत्य वैष्णवपादोदकसेवनदूषणं परिहरति — यद्पीति । यदपि प्रपन्नानां प्रपत्तिधर्मेण भगवते शरणागतानां जीवनस्य प्रधानं मुख्यं निदां

स्वातन्त्रयं परिवर्जयन्निजगुरोरङ्गिद्धयांशीभवन् श्रीत्ये स्वामिजनस्य निःस्पृहतया तन्वीत तीर्थान्वयम् ॥ गोष्ठीभूय समार्जितं निपुणधीः श्रीपादतीर्थं स्वयम् स्वीकुर्याद्यदि पाञ्चरात्रपदवीभाजां न तद्द्पणम् ॥ ६॥

वद रहिस पदाम्ब स्वीयमापीयते वा विगतनिजपदाम्भो नार्थ्यते वाऽिक्कृतीर्थम् ॥ अपि तु तदिभलाषा स्वामिनां स्वाङ्किसङ्गेऽप्यधिकतरपवित्रं सेव्यते पादतीर्थम् ॥ ॥ तद्वधेहि उपेक्षणीयनिजपद्पयःसङ्गेऽप्यङ्गीकरणमधिकतरपवित्रबहुलतरहिर-चरणसन्ततान्तरङ्गजनचरणावनेजनस्य समुचितमेवेति ॥ ५॥

यत् पावनं पवित्रं पादावनेजनं पादोदकं तत् अवलम्बते इति तदवलम्बि त-त्सम्बन्धि । पादोदकवन्दनरूपं यदूषणं, लयोपन्यस्तमिति शेषः । तदपि तस्य पादतीर्थस्य महिमा महत्त्वं तस्य अपरिज्ञानेन अज्ञानेन विज्ञम्भितं सत्, बुद्धेः धियः दौर्भाग्यं दुर्बललं आकुञ्चितलमित्यर्थः । पिशुनयति प्रकटयति ॥ ४ ॥

तदेवोपपादयति — स्वातन्त्रयमिति । स्वातन्त्रयं स्वच्छन्दतां कामचारित्विमिति यावत्। परिवर्जयन् दूरतस्यजन्, निजगुरोः भगवतः अङ्किद्वयस्य अंशीभवन् स्वात्मानं भगवच्चरणांशभूतिमिति मन्वानः सन्, स्वामिजनस्य संन्यासिजनस्य प्रीत्ये तदुक्तकरणेन तत्संतोषजननार्थे निःस्पृहतया फलाभिसन्धिराहित्येन
तीर्थान्वयं तीर्थयात्रां तन्वीत आचरेत् वा आचरणं कुर्यादित्यर्थः । गोष्टीभूय वैष्णवसमाजरूपेण स्थित्वा, गृह एवेति शेषः । समार्जितं संपादितं श्रीपादतीर्थे प्रपनजनपादोदकं निपुणधीः कुशलबुद्धिः स्वयं स्वीकुर्यात् यदि स्वीकरोति चेत्,
तिर्हि तत् पादतीर्थप्रहणं मतान्तरस्थायिनां दूषणं भविष्यति चेत् भवतु नाम ।
परं पाञ्चरात्रपदवीभाजां पञ्चरात्रागमं प्रमाणीकुर्वतां रामानुजीयानां तदूषणं न
भवति, अपि तु भूषणमेवेति फलितोऽर्थः ॥ ६॥

अन्यद्प्याह—वदेति । रहिस वैष्णवगोष्ट्याम्, स्वीयं स्वकीयं पदाम्बु पाद-तीर्थमेव आपीयते प्राश्यते वेति वद । विगतिनजपदाम्भः विगतं निजं पदं स्थानं यस्य तादृशं अम्भः स्वस्थानभ्रष्टमुदकं अङ्कितीर्थं चरणतीर्थं च नार्थ्यते न याच्यते वा अपि तु याच्यत एवेत्यर्थः । तस्य चरणतीर्थस्य अभिलाषां स्वामिनां प्रभूणां विष्णोरित्यर्थः । बहुवचनं पूजायाम् । अस्त्येव । यतः स्वाङ्किसङ्गेऽपि अधिकतरप-वित्रं स्वचरणादिप तदुद्भवं गाङ्गमुदकं भगवतापि सेव्यते । अतस्तद्भक्तानां वैष्णव-पादोदकसेवने न कोऽपि दोषः । भगवदनुष्ठितलादस्य मार्गस्येति भावः ॥ ७॥

ति । उपेक्षणीयस्य निजपद्पयसः स्वीयपादोदकस्य सङ्गेऽपि तस्य अङ्गी-करणं गोष्ट्यां हि सर्वेषां तत्रत्यानां पादोदकग्रहणे स्वस्यापि पादावनेजनादेकं तत्र वर्तत एव । तथापि तस्य अङ्गीकरणं प्राश्चनं वन्दनं वा स्वस्माद्पि अधिकतर-पवित्राणां विशेषत्या पावनानां बहुलानां हरिचरणयोः भगवत्पादयोः सततं आसक्तं अन्तःकरणं येषां तेषां वैष्णवानां जनः समूहः तस्य चरणावनेजनस्य पादप्रक्षाल-नस्य यदुदकं तस्य सेवनं समुचितमेव युक्तमेव । स्वाधिकभगवद्भक्तपादतीर्थमि- मजन् जनः स्वचरणद्वयसङ्गभाजि गङ्गाझरे निजकलङ्कानिरासहेतोः ॥
पूर्णोपमानमवधेहि निजाङ्किसङ्गिभक्ताग्रगण्यपदपद्मपयःपिपासोः ॥ ८॥
आस्तामिदं वाचनिके वितण्डायमानाः संध्यासु विहितमात्मप्रदक्षिणमप्यधिक्षिपन्तु । हन्तैतेषामनपायसत्संप्रदायप्रवर्तकः सकलगुरुतिलकलोकगुरुहृदयानुसारी स एष विजयते सौम्योपयातानां देशिकसार्वभौमः ॥ ६ ॥

पुण्यश्लोकः प्रमिमतः स्वःस्थलेष्वास्थयाऽसी यस्य श्लोकप्रथमपठनश्लाघनाकम्पमानैः ॥ चूडासूनैः स्नपयति मधुस्यन्दिभिश्चञ्चरीकैर्द-त्तस्वित्रवचनमुरो नित्यभूषां स्वयोषाम् ॥ ९ ॥ खलकृतपरिभाषाकर्णनोद्यज्ञिगीषाविततनिजमनीषा विस्तृतब्रह्मयोषा॥ जयति दिलतदोषा दत्ततस्वाभिलाषा वरवरमुनिवेषा क्रापि वैकुण्ठभूषा॥ १०॥

श्रलात् स्वपादतीर्थबुद्धा तस्याग्रहणाच्च स्वपादोदकस्पर्शनेऽपि न कोऽपि दोष इति भावः ॥ ५ ॥

मज्जिति । स्वस्य चरणद्वयस्य सङ्गाजि खचरणद्वयसङ्गते गङ्गाझरे भागीरथी-प्रवाहे निजकलङ्कस्य खीयपापस्य निरासहेतोः दूरीकरणार्थं मज्जन् स्नानं कुर्वन् जनः, भगवद्भक्तेषु अप्रगण्यानां मान्यानां यत् पदपद्मं पादकमलं तत्सम्बन्धि पयः उदकं तस्य पिपासुः पातुमिच्छुः तस्य प्रपन्नपादतीर्थसेविनः रामानुजीयस्य गङ्गा-स्नानकृदयं जनः पूर्णे उपमानं अवधेहि । पूर्णोपमेति तत्समानमिति जानीहि ॥ ८ ॥

आस्तामिति । वाचिनिके शब्दकोट्यां वितण्डायमानाः सम्प्रदायान्तरा-स्थायिन इति शेषः । स्वपादतीर्थसेवनमिधिक्षिपन्ति, ति ते संध्यासु संध्यावन्द-नसमयेषु विहितमात्मप्रदक्षिणमि अधिक्षिपन्तु, तत्तु नाधिक्षिपन्ति । प्रत्युत अहरहराचरन्त्येव । अत उभयत्र साम्यात् स्वपादतीर्थसेवने तदिधक्षेपे न कापि हानिरिति भावः । हे सौम्य साधो, उपयातानां शरणागतानां, अनपायः अपाय-रिहतः निर्विद्य इत्यर्थः । तादृशस्य सतः संप्रदायस्य सन्मार्गस्य प्रवर्तकः प्रवृत्ति-कर्ता सकलानां गुरूणां आचार्याणां तिलकः श्रेष्टः । लोकगुरोः भगवतः श्रीविन्णोः हृदयं अभिप्रायः तं अनुसरित भगवदिभप्रायानुसारिमार्गस्थापक इत्यर्थः । स एष प्रसिद्धः रामानुजः विजयते सर्वोत्कर्षण वर्तत इति भावः । देशिकानां उपदे-शकर्तृणां आचार्याणां सार्वभौमः श्रेष्टः ॥ ६ ॥

तमेव रामानुजं वर्णयति — पुण्येति । पुण्यकारकं श्लोकः यशः यस्य स पुण्य-श्लोकः इति । परं अत्यर्थे अभिमतः स्वस्थलेषु स्वर्गलोकप्रदेशेषु यस्य श्लोकस्य यशसः यत्कृतपद्यस्य च प्रथमपठने या श्लाघना स्तुतिः तया कम्पमानैः चच्चलैः मधुस्यन्दिभिः मकरन्दश्लभिः चूडासूनैः वेणीकुसुमैः चच्चरीकैः भ्रमरैः दत्तस्विस्ति-प्रवचनं दत्तस्वस्त्युत्तरं दत्तशान्तिकमिति यावत् । नित्यभूषां अयातयामकुसुम-थारिणीं स्वयोषां स्नपयति ।। ९ ॥

खलेति । खलैः दुर्जनैः कृतायाः परिभाषायाः निन्दायाः आकर्णनेन उद्यन्ती जिगीषा जेतुमिच्छा तया वितता विस्तृता निजमनीषा स्वेच्छा तया विस्तृता प्रप- कतिचिद्रल्साः कर्मायासासँहा यदि निश्चला-स्तद्पि भगवद्भक्तिस्तेषां धुनोति भवन्यथाम् ॥ श्रमसहजनेकाहैं नृणां विनेव हि लङ्घने-ज्वरित्सनायालं वीर्योत्तरं परमौषधम् ॥ २४६ ॥

किंच---

रहस्यव्याख्याने रघुवरचिरत्रानुकथनै-स्त्रयीसधीचीनां बकुलधरवाचां प्रवचनैः ॥ अमी भाष्याख्यानैईरिचरणकैंकर्यविधिभिः प्रणामैश्चार्याणां क्षणमिव नयन्त्यत्र दिवसान् ॥ २४७॥

आकर्णय तावदेतदीयानां पवित्रतमं चारित्रम् ॥ ७॥
कितिचिदिति । एषां रामानुजीयानां मध्ये इति शेषः । कितिचित् जनाः अलसाः कर्माणि कर्तुमशक्ताः सन्तः, कर्मणां संध्यादीनां आयासं श्रमं न सहनित ते तथाभूताः अपि, यदि भगवद्भक्तौ निश्वलाः स्थिरचित्ताः भवन्ति, तदपि
तावन्मात्रेणापि भगवद्भक्तिः तेषां रामानुजीयानां भवस्य संसारस्य व्यथां धुनोति
विनाशयति । अत्र दृष्टान्तं प्रमाणयति श्रमं श्चितृड्जन्यं सहन्ते इति तत्सहास्तथाभूतानां जनानां एकं मुख्यं यथा तथा अहँयाँग्यैः लङ्कनैः भोजनिवृत्तिभिः
विनैव हि, नॄणां रोगिजनानां वीर्योत्तरं बलवत्तरं परममुत्तमं च तत् औषधं च तत्,
ज्वरस्य निरसनाय विनाशाय अलं समर्थं भवति। वैद्यशास्त्रे हि रुग्णजनानां रोगशान्त्यै
लङ्कनं प्रधानत्वेनोक्तं, परं यदि लङ्कने अशक्ताः केचिजना भवेयुस्तर्हि केवलमौषधेनैव
तेषां रोगशान्तिभवतीति भावः। तथैवैतेषां भक्तिसामर्थ्यम्॥ २४६॥

रहस्येति । किंच अमी रामानुजीयाः, रहस्यानां ईश्वरस्वरूपप्रतिपादकानां व्या-ख्यानैः अर्थप्रकाशपरैः, रघुवरस्य श्रीरामचन्द्रस्य चरित्रानुकथनैः चरित्रवाचनैः, त्रयीसधीचीनां वेदानुसारिणीनां बकुलधरवाचां श्रीरामानुजवचनानां प्रवचनैः कथनैः, भाष्यस्य श्रीरामानुजप्रणीतस्य आख्यानैः, हरेः श्रीविष्णोः चरणयोः कैंकर्य-विधिभिः दास्यकरणैः, आर्याणां तन्मतस्थश्रेष्ठजनानां प्रणामैर्वन्दनैश्च, अत्र क्षण-मिव दिवसान् नयन्ति निर्यापयन्ति ॥ २४७ ॥

त्रिता ब्रह्मणः योषा वाणी यस्याः सा, दिलताः खिण्डताः दोषाः यया, दत्तः तत्त्वे परतत्त्वे अभिलाषः यया, वरः श्रेष्ठो यो मुनिः तस्य वरः वेषो यस्याः रामानुजरूपेत्यर्थः । वैकुण्डलोकस्य भूषा भूषणं विष्णुः क्वापि जयति सर्वोत्क-र्षेण वर्तते ॥ १०॥

१ ' कर्मायासादिहाय विनिश्चलाः'.

पुनः क्षणमनुध्याय सन्धावम्—

अन्यदास्तां नाम तामेव काममन्योन्यं कल्हायमानानां नानाविधानां श्रुतीनामविरोधसाधनेन साधुभावं प्रकटयन्तीं अखिलगुणाभिरामां रा-मानुजसरस्वतीमभिनन्दामि । प्रसिद्धं हि '' सन्धिमिच्छन्ति साधवः '' इति ॥ ९९ ॥ पश्य—

नित्यं हेयगुणावधूननपरा नैर्गुण्यवादाः श्रुतौ मुख्यार्थाः सगुणोक्तयः ग्रुभगुणप्रख्यापनाद्वह्मणः ॥ अद्वेतश्रुतयो विशिष्टविषया निष्कृष्टरूपाश्रया भेदोक्तिस्तदिहाखिलश्रुतिहितं रामानुजीयं मतम् ॥२४८॥

अन्यदिति । अन्यत् दूषणिनराकरणं, आस्तां नाम, किंतु नानाविधानां ईश्व-रस्य साकारल-निराकारल-जीवात्मनोरैक्य-भिन्नलप्रतिपादकलेनानेकप्रकाराणां श्रुती-नां अन्योन्यं कलहायमानानां कलहं कुर्वन्तीनामिव स्थितानां अविरोधसाधनेन विरोधं परिह्लेल्यर्थः । साधुभावं सर्वासां सत्यतात्पर्ये प्रकटयन्तीं, अत एवाखिलै-गुणैरिभरामां मनोरमां, तां प्रसिद्धां रामानुजस्य सरस्वतीं वाणीमेवाभिनन्दामि । अत्रार्थे सहजं साधूनां चेष्टितमाह— प्रसिद्धं हीति ॥ ९९ ॥

यदुक्तं 'श्रुतीनामविरोधेन साधुभावं प्रकटयन्तीम् ' इति तदेव प्रतिपादयति-नित्यमिति । यस्यां श्रुतौ निर्गुणस्य भावो नैर्गुण्यं तस्य वादाः, ईश्वरस्य निर्गुण-ववोधकानि वाक्यानीलर्थः । तानि च " अनादिमध्यान्तविहीनमेकम् " "न रू-मस्येह तथोपलभ्यते "इत्यादीनि । नित्यं निरन्तरं हेयगुणानां त्याज्यगुणानां रोषाणामिति यावत् । अवधूननपराः विनाशप्रतिपादकाः, सन्तीति सर्वत्रानुसंधे-यम्। तथा सगुणोक्तयः " सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् " ' सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् '' इत्यादयः सन्ति, ताश्च ब्रह्मणः आ-मनः शुभगुणानां लोकविलक्षणसृष्टि-स्थिति-लयकर्तृलादीनां प्रख्यापनात् प्रसिद्धि-हरणात् मुख्यार्थाः प्रमुखार्थप्रतिबोधिकाः, तथा अद्वैतश्रुतयः " तत्त्वमसि " ' अयमात्मा ब्रह्म '' '' अहं ब्रह्मास्मि '' इत्यादयः जीवात्मनोरभेदप्रतिपादन-ाराः तास्तु, विशिष्टः सचिदानन्दात्मकस्य परमात्मनः असज्जड-सुख-दुःखात्मकस्य नीवस्य च अभेदप्रतिपादनरूपः विषयः यासां तथाभूताः, तथा भेदोक्तिः जीधे-धरयोः परसारं भेदवचनं तु निष्कृष्टं पूर्वप्रतिपादितविशेषणरहितं रूपं ययोजींवा-मनोस्तौ आश्रयौ प्रतिपाद्यौ यस्यास्तादृशी विद्यते । तत्तस्मात् इह लोके रामानु-नस्येदं रामानुजीयं मतम्, अखिलानां सकलानां श्रुतीनां हितम् । सर्वभेदनि-ाकरणेनेकवाक्यताकरणादिति भावः । एतत्प्रतिपादनेन रामानुजीये मते प्रनथकर्तुः ाक्षपातः प्रकटीभवति । निह तावत्तत्त्वतः सर्वत्रेहर्येव विवेचनरीतिर्हर्यते ।

२ ' अविरोधेन साधुमावम्. '

कृशानुः अवितथमेतद्थापि य इमे संचरन्त्याचार्यपुरुषसमाख्या-ता एतन्मताभिनिविष्टाः शिष्टास्तेषामेषा रीतिर्न रोचते विवेचैकेभ्यः। पश्य तावत् ॥ १००॥

हत्वा मार्गे द्विजादीनिष्ठमिष धनं हन्त हत्वाऽतिरद्वी। दुर्वृत्तास्तस्करा ये वन-गिरिनिल्या ये च नीचा इहान्ये॥ कृत्वा चक्राङ्कमेषां झटिति विद्धतः किंच मन्त्रोपदेशं तहत्तेरेव वित्तेद्धिति तनुममी वंशपारंपरीभिः॥ २४९॥ किंच—

जारान् चोरान् किरातान् जनपर्देदमनान् राजपाशान्महीशान् शिष्यान्कृत्वातिद्याः श्रुतिपर्यविधुराः श्रोत्रियैर्बह्मनिष्ठैः ॥

अन्यथा पूर्वत्र माध्ववर्णनेऽपि तथैव कुर्यात् । तत्र तु 'चन्द्रालोकचयान्धकार- ' इत्यादिकुशानुप्रतिपादितदोषारोपणेनैव तद्वर्णनं समापितम् । एतच्च यथार्थगुण-दोषप्रतिपादनपरे प्रन्थे अयुक्तमिति प्रतिभाति ॥ २४८ ॥

अथ कृशानुरधीक्षीकारपूर्वकमाह—अवितथिमिति। एतत्पूर्वोक्तमवितथं सस्यं, अथापि य इमे आचार्यपुरुषसमाख्याताः आचार्यनाम्ना प्रसिद्धाः एतन्मते श्रीरामानुजमते अभिनिविष्टाः अत्यन्तासक्ताः शिष्टाः सन्तश्च संचरन्ति, तेषामेषा वश्यमाणा रीतिराचारः विवेचकेभ्यो विचारशीलेभ्यो न रोचते। का सा रीतिरित्याशङ्कायामाह— पश्येत्यादि ॥ १००॥

हत्वेति । ये लोकाः वनानि च गिरयः पर्वताश्च निलयः वसितस्थानं येषां ते तथोक्ताः तस्कराः चोराः अर्थात् किरातादयो लोकाः, मार्गे वनपथे द्विजादीन् ब्राह्माणादिश्रेष्ठजातीयान् जनान् हत्वा, एतेन ब्रह्महत्याकरणं सूचितम् । तेषां अखिलं संपूर्णमिष धनं हत्वा परिहत्य, हन्तेति खेदे । अतिहप्ताः अतिशयगर्वयुक्ताः, अनेन स्वर्णस्तेयरूपं द्वितीयं महापातकं सूचितम् । अत एव दुर्वृत्ताः दुराचाराः, ये च इह अन्ये उक्तभ्य इतरे नीचाः सद्गुण-सत्कुलोत्पत्त्यादिहीनाः सन्ति, तेषां मेषां ब्रह्महत्यादिमहापातकयुक्तानामिष, झिटिति तेषां कुलशीलादिकमविचार्येवेत्यर्थः । अङ्गिमिति शेषः । चकाङ्कं मुद्रादानेन चिह्नितं कृत्वा, नैतावदेव, किंच मन्तस्य रामायणान्ष्राक्षरस्य उपदेशं विद्धतः कुर्वन्तः सन्तः, तह्तैः तैः किरातादिदुर्जनैः समिपिते-रेव वित्तैः द्रव्यैः, तनुं शरीरं अमी रामानुजीयाः वंशपारंपरीभिः कुलपरंपराभिः द्यिति धारयन्ति । एतदतीव निन्यमिति भावः ॥ २४९॥

जारानिति । किंच अमी रामानुजीयाः जारान् परस्रीसक्तपुरुषान्, चोरान्,

९ 'विवेकिभ्यः.' २ 'मत्ताः. '३ 'वंशपारम्परीतः. '४ 'मथनान्. '५ 'महा-ज्ञाः. '६ 'नयविधुराः. '

साकं नो भुक्षतेऽमी सक्टद्षि विनतिं कुर्वतेऽमे न तेषाम् संकेतेनैव सिद्धं तदिद्मविदुषां श्लाध्यमाचार्यपुंस्त्वम् ॥२५०॥ अहो महानयमभिजन-विद्या-वृत्तसंपन्नानामन्येषामप्यनिवृत्तो व्या-मोहः ॥ १०१॥

> आचारस्य दवीयसां धनतृषामज्ञातवेदाध्वनाम् कामातङ्ककलङ्कपङ्किलहृदां केषांचिदेषाममी ॥ गुद्धाचारजुषो जितेन्द्रियतया श्रेष्ठाः स्वयं सूरयः शिष्यत्वं यदुशन्ति तत्किल कलेः साम्राज्यमत्रोर्जितम् ॥२५१॥

करातान् म्लेच्छजातीयविशेषान्, जनपददमनान् दुस्तरकरभारप्रहणादिना देश विध्वंसकान्, अत एव राजपाशान् कुत्सितराजन्यान् । कुत्सितेऽर्थे पाशप् । हिशान् राज्ञश्च शिष्यान् कृता, श्रुतिपथविधुराः वेदविहितमार्गत्यागिनः, अत खातिहप्ता गर्विताश्च सन्तः, ब्रह्मिष्टैः आत्मिनिष्टैः श्रोत्रियैः विधिवदिमहोत्रानु- अन्युक्तेश्च जनैः साकं सह, सकृदेकवारमि नो भुञ्जते भोजनं नैव कुर्विन्त । एता- । । । । । अपि च वंकेतेनैव सिद्धं निष्पन्नं, अविदुषामज्ञानां मूर्खाणामिति यावत् । आचार्यपुंस्त्वं साचार्यपुरुषत्वं तदिदं श्लाध्यं किमिति काकुः । अपि तु अतीव गर्हणीयमेवे-ते भावः ।। २५० ॥

एतत्तु अविदुषामाचरणं, विदुषामिष निन्यमिति वक्तमवतारयति— अहो ति । अभिजनः सत्कुलं च विद्या वेद-शास्त्रादिज्ञानं च वृत्तं वर्तनं च तैः संप-गानां युक्तानामन्येषां पूर्वेभ्य इतरेषां, एषां लोकानामिष अयं वक्ष्यमाणः महान् यामोहो विवेकराहित्यं, अनिवृत्तः नैव गतः ॥ १०१॥

व्यामोहानिवृत्तलमेव प्रतिपादयति—आचारस्येति । अमी गुद्धं वेद-शास्त्राद्युतमाचारं जुषन्ति सेवन्ते इति तथोक्ताः, जितेन्द्रियतया बाह्यान्तरिन्द्रियदमनेन
ष्ठिश्च, खयं सूरयः पण्डिताः अपि "पण्डितः किवः । धीमान् सूरिः" इत्यमरः ।
ताचारस्य यथोक्ताचरणस्य दवीयसां दूरतराणां, दूरशब्दात् आतिशयार्थे ईयसुनि
स्थूल-दूर-युव-इस्व—" इत्यादिना रकारलोपे पूर्वस्य गुणः । अत एव अज्ञातदाध्वनां अज्ञातवेदमार्गाणां, धनतृषां द्रव्याशापराणां, कामातङ्कः कामविकारः
व कलङ्कः मिलनलं तेन पङ्किलं दूषितं हृदन्तः करणं येषां तेषां, केषांचित् एषां
ताचार्याणां शिष्यलं यत् उशन्ति इच्छन्ति, तत् अत्र लोके कलेः साम्राज्यं अप्रस्वतं स्वातन्त्रयं ऊर्जितं प्रवृद्धम् । किल निश्चयेन ॥ २५१॥

१ ' मनिवत्यों. ' २ ' मत्यू जिंतं. '

अपि च— स्वयं तिरतुमक्षमः किमपरानसौ तारये— दिति स्वयमचिन्तयन्नगणयन् धनानां व्ययम् ॥ जडं गुरुरिति भ्रमन् श्रयति पुस्तकाडम्बरै-बहूपकरणान्वितैबहुलदेवताविग्रहैः ॥ २५२ ॥

अपि च-

अमलमित्षु लोके जागरूकेष्वनेकेप्विप निजगुरुवंशोत्पित्तमेवावलोक्य ॥
विगतशुभचिरत्रं वेद-शास्त्रानिभ्जम्
कमिप गुरुरितीमे कष्टमाराधयिनत ॥ २५३ ॥
अपरमिप कलेराकणय चमत्कारम् ॥ १०२ ॥
सम्यक् शिष्यजनं परीक्ष्य बहुभिः संवत्सरैरुतसुकं
शुश्रूषाभिरुपादिशन् प्रमुदिताः पूर्वे भुवीति श्रुतम् ॥
आराध्येष्टसमर्पणेरिवनतानाचार्य एवादरा—
दुर्थेभूरितमेः प्रसह्य लभते शिष्यान् श्रमेणाऽधुना ॥२५४॥

स्वयमिति । खयं तिरतुं पारं गन्तुं अक्षमः असमर्थः असौ आचार्यः, अप-रानन्यान् किं कथं तारयेत् ? भवसागरमिति शेषः । इति कश्चिद्विद्वानिद्वान् वा पुरुषः, खयं अचिन्तयन् अविचारयन्, धनानां व्ययं च अगणयन् सन्, पुस्तका-नामाडम्बरैः बहुपुस्तकभारैरित्यर्थः । तथा बहुभिरुपकरणेरलंकारादिभिः अन्वितै-युक्तैः, बहुलदेवताविग्रहैः पुष्कलदेवमूर्तिभिश्च सह भ्रमन् सन्, जडं विद्यादिर-हिततया मूर्खे, गुरुरिति मला श्रयति आश्रयति ॥ २५२ ॥

अमलेति । किंच लोके अमला वेदोक्तकर्मानुष्टानतया परिशुद्धा मतिर्बुद्धिर्येषां ते तथाभूतेषु अनेकेषु बहुषु लोकेषु जागरूकेषु वर्तमानेषु सत्स्विप, निजगुरोः पितृ-पितामहादिपरंपरया आचार्यस्य वंशे उत्पत्ति केवलं जन्मैव, न तु विद्यादिसं-पन्नलं, अवलोक्य, वेद-शास्त्रयोः अनिभन्नं अनिपुणं, वेदादिज्ञानशून्यमित्यर्थः । तत एव च विगतं नष्टं शुभचरित्रं इह-परलोकयोः श्रेयःसंपादकं चेष्टितं यस्य तथोक्तं कमिप पुरुषं गुरुः आचार्य इति मत्वा, इमे जनाः आराधयन्ति सेवन्ते । कष्टं अन्याय्यमेतत् ॥ २५३॥

अपरमिति । अपरमन्यं कलेश्वमत्कारं आश्वर्यावहं प्रभावं, आकर्णय शृणु ॥१०२॥ सम्यगिति । पूर्वे युगान्तरस्थाः वसिष्ठ-वामदेव-पिप्पलादादयः गुरवः, भुवि

१ 'त्यश्रमः. '२ ' आराध्यैव समर्पणै. '३ 'अब्दै. '४ 'प्रशस्य.' ५ 'क्रमेणा.'

वि॰—मन्दैमनीष मेहतः पुरुषानेवं मा दृदुषः ॥ १०३॥
भवजलिधिनमज्जत्मज्जनोज्जीवनार्थम्
जगित महित वंशे जातवन्तो महान्तः ॥
प्रपद्नधनतुष्टाः पञ्चसंस्कारदानात्
कित न कृतिन एते ज्ञानहीनान् पुनन्ति ॥ २५५॥
किंच—

आचार्याः पुरुषा महत्तरकुलेष्वब्जाक्षदास्योज्ज्वला नावः संस्रतिवारिधेः परममी नावातरिष्यन्यदि ॥

पृथिव्यां उत्सुकं विद्याप्रहणे उत्किण्ठितं, बहुभिः संवत्सरैः वर्षेः न तु द्वि-त्रदिवसैः, शुश्रूषाभिः सेवाभिः शिष्यजनं सम्यक् परीक्ष्य "नापरिज्ञातकुल-शीलरूपाय ना-संवत्सररात्रोषिताय—" इत्यादिश्रुत्युक्तनियममनुस्त्य शिष्यस्य परीक्षां कृत्लेत्यर्थः । तथाच प्रश्लोपनिषदि पिप्पलादस्य सुकेशादीन् ब्रह्मविद्यार्थमागतान् षट् शिष्यान् प्रति वाक्यम्— "भूय एव तपसा ब्रह्मचर्यण संवत्सरं संवत्स्थथ यथाकामं प्रश्लान् प्रच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वे ह वो वश्यामः " इति । छान्दोग्ये च गौतमहारिद्व-मतस्य ऋषेः सत्यकामं प्रति— " किंगोत्रो न सोम्यासि " इत्यादि । ततः प्रसुविताः सन्तः उपादिशन् विद्यामध्यापयामासुः इति श्रुतम् । उपनिषदादिषु पुराणेषु चेति शेषः । अधुना सांप्रतं तु एष रामानुजीयाचार्यः अविनतान् उन्मत्तान् इष्टसमर्पणैः तेषामिच्छितवस्त्रादिप्रदानैः, भूरितमैः अतिबहुभिः अर्थेर्द्रव्येश्व, आदरात् न तु हठात्, आराध्येव प्रसद्य बलात्कारेण, शिष्यान् श्रमेण बहुप्रयन्नेन लभते संपाद-यतीत्यर्थः ॥ २५४॥

भवेति । भवजलधौ संसारसमुद्रे निमजतां सजनानां उजीवनार्थमुद्धारणार्थे, जगित महित वंशे कुले जातवन्तः उत्पन्नाः, अत एव महान्तः कृतिनः पुण्यवन्तश्च एते आचार्यपुरुषाः, प्रपदनं शरणगमनमेव धनं तेन तुष्टाः सन्तः, ज्ञानहीनान् वेद-शास्त्रज्ञानश्चन्यान् आत्मानात्मविवेकरितान् वा, पत्रसंस्काराणां दानात् अर्पणात्, पत्रसंस्काराश्च— "तापः पुण्ड्रस्तथा नाममन्त्रो यागश्च पत्रमः " इति प्रसिद्धाः । कित कियन्तो वा न पुनन्ति पवित्रयन्ति ? । अत्र 'सजनोजीवनार्थं दिस्यक्तया, चोराणां सध्ये च प्रायशः सजनानां दौर्लभ्याच 'हला मार्गे—'इत्यादेः सम्यक्तया नैव दूषणोद्धारः । अत एव प्रन्थकर्तुः पक्षपातिलं रामानुजीये मते इत्युक्तं प्रायसामिः ॥ २५५ ॥

आचार्या हिति । अमी रामानुजमतानुसारिणः संस्रतिवारिधेः संसारसमुद्रस्य नावः तारकलानौरूपाः, अञ्जाक्षस्य श्रीविष्णोः दास्येन दास्यरूपभक्तयेत्यर्थः । उज्व-लास्तेजस्विनः आचार्याः आचार्यसंज्ञकाः पुरुषाः, महत्तरेषु तत्संप्रदायप्रवर्तकोच्चत-

१ ' मन्दमते. ' २ ' महापुरुषान्,' ' महतः पुंस एवं'. ३ ' कृष्टाः. '

अप्राप्ताच्युतदास्यवृत्तय इहाऽविज्ञातमन्त्रोत्तमाः सर्वे तर्हि कलावतप्ततनवो हन्तापतिष्यन्नधः ॥ २५६ ॥ तापादिभिः सपापां जनतां पुनतां महात्मनामेषाम् ॥ दोषश्चेदेष समो दुष्टान् पुनतोऽपि गाङ्गपूरस्य ॥ २५७ ॥ इदं चावबोद्धव्यम्—

सद्वंशप्रभवश्चरित्ररहितोऽप्यादृत्य एवोत्तमैः

साध्वाचारयुतोऽपि दुष्कुलभवः सभ्येषु नाभ्येहितः॥
शालयाममक्तिमं पदुमितिः सलक्षणायुक्तम—

प्यादत्ते न तु लक्षणाढ्यमपि तं चक्रोज्वलं कृत्रिमम्॥२५८॥

मकुलेषु यदि न अवातिरिष्यन् न प्रादुरिभष्यन्, तिर्हं सर्वे जनाः इह लोके कलौ युगे च अप्राप्ता अलब्धा अच्युतस्य विष्णोर्दास्यवृत्तिर्येस्ते तथाभूताः अत एव अज्ञाताः मन्त्रोत्तमाः विष्णोः प्राप्तिकरलादुत्तमा मन्त्रा यस्ते तथोक्ताः, तत एव च अत्रप्ता चक-शङ्कादिमुद्राभिः, विष्णोः पूजन-स्तवन-कथाश्रवणादिराहित्येन च अपरिशुद्धा तनुर्येषां ते तथाभूताश्च अधः अपतिष्यन् नरके पतिष्यन्तीत्यर्थः । अत्र तरित-पत-त्योः "लिङ्किमित्ते—" इत्यादिना क्रियाया अनिष्पत्तिरूपेऽर्थे लङ् ॥ २५६ ॥

यच 'आराध्येष्टसमर्पणै:-' इत्यादिना नीचोद्धतजनप्रपत्तिरूपं दूषणमुक्तं तिनिः राकर्तुमाह — तापादिमिरित्यादि । सपापां पापयुक्तां जनतां जनसमूहं, तापादिभिः तप्तमुद्रादिसंस्कारै:, आदिशब्देन मन्त्रोपदेशादेर्प्रहणम् । पुनतां पिनत्रीकुर्वतां अत एव महात्मनामुदारचित्तानां, एषां आचार्यपुरुषाणां दोषः अनिधकारिशिष्यस्वीः काररूपः अस्ति चेत्, तिर्हे दुष्टान् जनान् पुनतः पिनत्रीकुर्वतः गाङ्गपूरस्य गङ्गाप्रवाहस्यापि एष दोषः, समस्तुल्य एव । गङ्गाप्रवाहस्य यथा यस्यकस्यापि पिनत्रीकरणं नाधिकारिविशेषावलम्बं, तथैवैतेषामिति भावः । इदमेव च महतां महत्त्वभूषणं, यत् सूर्य इव आनीचजनमहाजनपर्यन्तं सर्वत्र पक्षपातं विना समबुद्धित्वमित्यप्यवधेन्यम् ॥ २५७ ॥

सदिति । किंच सद्वंशे उत्तमवंशे प्रभव उत्पत्तिर्यस्य सः उत्तमकुलप्रसूत इत्य-थंः । चरित्ररिहतोऽपि सदाचरणश्चन्योऽपि, उत्तमैः श्रेष्ठजनैराहत्य एव स्वीकार्य एव । अपि च साध्वाचारयुतः सदाचारसंपन्नोऽपि सः दुष्कुलभवः नीचकुलोत्पन्नश्चेत्, स-भ्येषु मध्ये नाभ्यिह्तः न पूज्यः । भवतीति शेषः । अत्र दृष्टान्तः—पद्वी कार्याका-र्यकुशला मतिर्बुद्धिर्यस्य तथाभूतः पुरुषः, सद्भिः शङ्क-चकायुत्तमैर्लक्षणिश्चिद्धैः अयुक्त-मिष, अकृत्रिमं सहजोत्पन्नं शालप्रामं आदत्ते स्वीकरोति । किंतु तं कृत्रिमं केनािष पुरुषेण निर्मितं शालप्रामं चक्रोज्वलं चक्रादिचिद्धैः सुशोभितमिष, अत एव लक्षणाद्ध्यं

१ 'ववाप्ततनवो. ' २ 'नाभ्यचितः. ' ३ 'पटुतमं. '

सिवनयमञ्जिलं बद्धा— शिष्यापितेन शुचिना द्रिवणेन तुष्टाः शिष्टा मुकुन्दशरणागितधर्मिनष्ठाः ॥ सत्संप्रदायनियमप्रयताः सदा ये तेभ्यो नमांसि करवै वरविष्णवेभ्यः ॥ २५९ ॥

## अथ चन्नपद्दण(मद्रास)वर्णनम् २०.

इति विमानमन्यतः प्रस्थापयन्नग्रतो हृष्ट्या— एषा कैरविणी विश्वाल्यकरणी दोषाशुगार्तात्मना-मेतद्रोधिस पार्थसारिथिरिति ख्यातः सिमन्धे हिरः॥ यत्पादाम्बुजचुम्बिनां सुरपतेः कोटीरगारुत्मत— स्तोमानां तुलसीदलप्रकरतो नो वेद भेदं जनः॥ २६०॥

अन्यैः सर्वसहक्षणैः संपन्नमि न स्वीकरोति । एतत् अमलमितषु लोके जागरू-केषु- १ इत्यायुक्तदूषणोद्धारमात्रपरमिति ज्ञेयम् ॥ २५८ ॥

एवं सर्वाणि दूषणानि परिहृत्य सर्वथा एते वन्या एवेति सूचयन्नाह— शिष्यापितेनेति । ये शिष्यैः अपितेन दत्तेन शिचना न्यायसंपादितेन खल्पेनापीति
शेषः । द्रविणेन धनेन तुष्टाः, मुकुन्दस्य विष्णोः शरणागतिः शरणप्रपत्तिरेव धर्मस्तस्मिनिष्टा आसक्तिर्येषां ते तथाभूताः, सदा निरन्तरं सतां संप्रदाये ये नियमाः
संध्या-पूजादयः तैः प्रयताः पवित्राः " पवित्रः प्रयतः पूतः " इत्यमरः । अत एव
शिष्टाः, तेभ्यः वरवैष्णवेभ्यः श्रेष्ठवैष्णवेभ्यः नमांसि नमस्कारान् करवै कुर्याम् ।
'नमस्' इति सान्तोऽयं शब्दः ॥ २५९॥

धथ चन्नपदृणवर्णनं सूचयन्नाह कविः -इतीत्यादि ।

प्षेति । एषा कैरविणी सरसी, अत्र विराजते इति शेषः । कथंभूता सा । दोषाः पापान्येव क्षाशुगा बाणास्तैः आर्तः आत्मा अन्तः करणं येषां तेषां, संसारदोषिक नित्तानामिति यावत् । विश्वत्यकरणी शरीरनिर्विष्टबाणाप्रनिस्सारिणी । एतद्रोधिस अस्याः कैरविण्यास्तीरे, पार्थसारिथः इति नाम्ना ख्यातः प्रसिद्धः हरिः विष्णुः समिन्धे सम्यक् प्रकाशते । कीहशः सः । यस्य पार्थसारथेः पादाम्बुजं चरणकमलं चुम्बन्ति स्थानित ते तथाभूतास्तेषां सुरपतेरिन्द्रस्य कोटीरगारुत्मतस्तोमानां किरीटस्थमरक-तमणिसमूहानां तुलसीदलानां तुलसीपत्राणां प्रकरः समूहः तस्मात् भेदं भिन्नत्वं जनः नो वेद नैव जानाति । वर्णसाम्यास् मरकतमणीनिष तुलसीपत्राण्यवगच्छ-तीत्यर्थः ॥ २६० ॥

अत्र वसन्तः सन्तश्चिरंतनोक्त्यन्तचिन्तनाश्चान्ताः ॥ आतन्वन्तं सुचरितमातन्वन्तो विभान्ति मानधैनाः ॥ २६१ ॥ कुशानु: अस्तु तथापि परिकेलितगुणप्रहाणहूणप्रायहेयजननिबि-डनगरविशेषसन्निकर्ष एवात्र महान् दोषः । दुर्लभाः खलु हूणेम्यः कुत्सिततमा लोके ॥ १०४॥

हूणाः करुणाहीनास्तृणवत् ब्राह्मणगणं न गणैयन्ति ॥ तेषां दोषाः पारेवाचां ये नाचरन्ति शौचमपि ॥ २६२ ॥ पुनः सनिवेदं विधिमुँहिश्य—

शौचत्यागिषु ह्णकादिषु धनं शिष्टेषु च क्रिष्टताम् दुर्मेधस्सु धराधिपत्यमतुलं दक्षेषु भिक्षाटनम् ॥ लावण्यं ललनासु दुष्कुलभवास्वय्यासु नीरूपताम्

कष्टं सृष्टवता त्वया हतविधे किं नाम लब्धं फलम् ॥२६३॥

अत्रेति । किंच अत्र कैरविणीतीरे वसन्तो वासं कुर्वन्तः सन्तः सजनाः, चिरं-तनस्य ब्रह्मण उक्तयो वेदास्तेषामन्ता उपनिषदस्तेषां चिन्तनेन विचारेण अश्रान्ताः विश्राभरहिताः सततमुपनिषद्विचारासक्ता इत्यर्थः। अत एव आतन्वन्तं शरीरावसान-पर्यन्तं सुचरितं सत्कर्म आतन्वन्तो विस्तारयन्तः कुर्वन्त इति यावत् । मानधनाः सन्तः विभानित प्रकाशन्ते ॥ २६१ ॥

अथ कृशानु हींनजनसांनिध्यादिरूपं दोषमुद्धाटयनाह—अस्तिवति । पूर्वोक्त-प्रकारं सर्वे अस्तु नाम, तथापि परिकलितं स्वीकृतं गुणानां दया-दाक्षिण्यादीनां प्रहाणं त्यागो यैस्तथाभूता हूणाः श्वेतवर्णाः म्लेच्छादिहीनकुलोद्भवा नराः प्रायाः बहवो येषु ताहशैः अत एव हेयैस्याज्यैः जनैः निबिडस्य परिपूर्णस्य नगरविशेषस्य चन्नपट्टणस्य सन्निकर्षः सानिध्यमेव अत्र क्षेत्रे, महान् दोषः। यतः हूणेभ्यः कुत्सिततमाः अतिनिन्दनीयाः लोके जनाः दुर्लभाः खलु ॥ १०४॥

कुत्सिततमत्वमेव स्पष्टयति-हूणा इति । करुणया दयया हीनाः हूणाः ब्राह्मणगणं बाह्मणसमुदायं तृणवत् तृणमिव न गणयन्ति । तुच्छीकुर्वन्तीत्यर्थः । किंच ये हूणाः शौचं पुरीषोत्सर्गानन्तरं गुदप्रक्षालनादिरूपमपि न आचरन्ति, किमुत मृजला-दिना स्नानादिरूपं, अत एव तेषां दोषाः पापानि पारेवाचां, वाचा वक्तुमशक्या इल्पर्थः । सन्तीति शेषः ॥ २६२ ॥

पुनरिति । सनिर्वेदं सखेदं विधि ब्रह्माणमुह्दिय-

शीचेति । हे हतविधे मन्द प्रजापते, शौचं त्यक्तं शीलं येषां तेषु हूणकादिषु हूण-म्लेच्छादिषु धनं द्रव्यं, शौचेषु सदाचरणसंपन्नेषु जनेषु च क्लिष्टतां दारिद्यं,

१ 'शान्तिधनाः '. २ ' परिकल्पित. ' ३ ' विगणयन्ति. ' ४ ' दैव. '

विश्वावसु:—पर्यं त्वमेतेष्विप गुणग्राहित्वम् ॥ १०५॥ प्रसद्य न हरन्त्यमी पर्धनौषमन्यायतो वदन्ति न मृषावचो विरचयन्ति वस्त्वद्भतम् ॥ यथाविधि कृतागसां विद्धति स्वयं दण्डनम् गुणानवगुणाकरेष्विप गृहाण हूणेष्वमून् ॥ २६४॥

## अथ काञ्चीवर्णनम् २१.

इति विमानमितः प्रतीच्यां दिशि योजनपञ्चकमतिकासयन् पुरतो हुन्ना सामोदम्—

दुष्टा मेघा बुद्धिर्येषां तेषु "नञ्-दुस्-सुभ्यः" इत्यनुवर्तमाने " नित्यमसिच् प्रजा-मे-वयोः " इत्यसिच् समासान्तः । घरायाः पृथ्व्याः अतुलं अनन्यसदृशं आधिपत्यं वामिलं, दक्षेषु बुद्धिमत्सु च भिक्षाटनं भिक्षार्थं संचारम्, तथा दुष्कुलभवासु यवन-लेच्छादिहीनकुलोत्पन्नासु ललनासु स्त्रीषु लावण्यं सौन्दर्य, अग्र्यासु श्रेष्टब्राह्मणादि-क्लोत्पन्नासु स्त्रीषु च नीरूपतां कुरूपलं, एतादृशं परस्परविरुद्धं सृष्टवता उत्पाद्यता वया, किं नाम फलं लब्धं प्राप्तम् ? कष्टं अन्याय्यम् ॥ २६३॥

अथ तेष्विप विचित्रवस्तुरचनादिरूपान् गुणान् प्रदर्शयत्राह विश्वावसुः—

ारयेति । लं एतेष्विप पूर्वोक्तनिन्द्याचारयुक्तेष्विप, गुणप्राहिलं पर्य ॥ १०५ ॥

गुणप्राहिलमेवोपपादयति — प्रसहोति । अमी हूणाः परेषां लोकानां धनौषं

व्यसमूहं, अन्यायतः प्रसह्य बलात्कारेण न हरन्ति । किंतु विचित्रवस्तुप्रदर्शनादिना

हियित्वा, करप्रहणादिना च प्रतिवर्षे खल्पं स्वल्पमिति बहुना कालेन बहेव हरन्तीति

विः । एवमुक्तरत्रापि यथायथमूह्यम् तथा मृषावचः अनृतभाषणं न वदन्ति, अद्भुतं

विश्वावस्यकरं वस्तु विरचयन्ति उत्पादयन्ति, तथा कृतागसां कृतापराधानां यथाविधि

जनियममनुसत्य स्वयं दण्डनं शिक्षां विद्धति कुर्वन्ति । तस्मात् अवग्रुणानां

तिचत्यागिषु — रह्यादिश्लोकप्रतिपादितानां दोषाणां आकरेषु उत्पत्तिस्थानेष्विप

सु हूणेषु, अमूनधुना मया प्रतिपादितान् गुणान् गृहाण । नैते सर्वथा दोषाई।

ते भावः ॥ १६४ ॥

इदानीं काञ्चीनगरवर्णनमाक्षिपन्नाह कविः— इतीति । इतः चन्नपट्टणदेशात्, तीच्यां पश्चिमायां दिशि, योजनपञ्चकं विंशतिकोशपर्यन्तं अतिकामयन् गमयन्, मोदं सानन्दम् । इयं काञ्ची काञ्ची करिशिखरिणः कापि नगरी
गरीयस्यां यस्यां विहरणजुषां पक्ष्मलहशाम् ॥
मुखं दर्शं दर्शं रजनिकरमादर्शममलम्
स्वरूपं के पङ्केरहमपि न निन्दन्ति रिसकाः ॥ २६५ ॥

किं च-

सुमनोजनतास्थानं स्थाने सद्रूपशोभनी सेयम् ॥
सुरताभ्युदयविधात्री शुभकाञ्ची साधु रञ्जयित चेतः ॥ २६६
नगरीमेनां दक्षिणेन करुणाझरीव मगवती वेगवती नाम प्रवहां
पावनी शैवलिनी ॥ १०६॥

इयमिति । इयं करिशिखरिणः हस्तिशैलस्य काञ्ची रशना, "श्री कट्यां मेखत् काञ्ची सप्तकी रशना तथा" इत्यमरः । तमिनवेष्ट्य स्थितेत्यर्थः । काञ्ची ना कापि अनिर्वाच्या नगरी वर्तते । गरीयस्यां अतिमहत्यां, गुरुशब्दात् ईयसुर्व "प्रिय-स्थिर-स्फिर—" इत्यादिना गरादेशः । यस्यां नगर्यो विहरणजुर्व क्रीडां कुर्वतीनां पक्ष्मलदृशां स्त्रीणां मुखं दर्शे दुनः पुनरवलोक्य, रितकाः पुरुषाः अमलस्कर्षं स्वच्छस्कर्षं, एतत् रजनिकरादर्श-पङ्केरहेष्विप संव न्धनीयम् । रजनिकरं चन्द्रं, आदर्शे दर्पणं, पङ्केरहं कमलमि च न निन्दन्ति अपि तु सर्व एव एतान् सर्वानिप निन्दन्तीत्यर्थः ॥ २६५ ॥

सुमन इति । सुष्ठु मनो येषां ते सुमनसः पण्डितास्ते च ते जनाश्च तेषां समूक्त्र्यां तस्याः स्थानं, यथाविधिस्वकर्मानुष्ठानेन शुद्धमानसानां पण्डितानां वसितस्थान्मित्यर्थः । पक्षे सुष्ठु मनोजः कामस्तेन नतानां नम्राणां, अत्यन्तकामासक्तानामित्वर्थः । आस्थानम् । सद्भिष्ठत्तमैः स्वादु-सुगन्धिफल-पुष्पसंपन्नेरिति यावत् । द्रुष्टि वृक्षेः आम्र-पनस-दाडिम-नारीकेलादिभिः उपशोभनी, पक्षे सता उत्तमेन रूपे शोभनी च, सुराणां समूहः सुरता तस्थाः, पक्षे सुरतस्य कामसौख्यस्य च अभ्युद्धः विधत्ते इति तथाभूता, सा इयं शुभा काश्ची नगरी रशना च, अस्मिस्थाने चेत्र्यः करणं साधु यथा स्थात्तथा रञ्जयित रमयित ॥ २६६॥

अन्यद्प्याश्चर्यमाह— नगरीमिति । एनां काश्चीं नगरीं दक्षिणेन अस्या दिक्ष्णेत इत्यर्थः । "एनवन्यतरस्याम्—" इति एनप्प्रत्ययः । "एनपा द्वितीया" इति त्योगे द्वितीया च । करणायाः झरीव भगवती वेगवती नाम पावनी पवित्रा शैक्ष्रिती नदी प्रवहति ॥ १०६॥

१ भतुलम्. १ ५ भुमनोजनवादरणस्थानं. १ ३ भ्याने सद्रूपसेवनी सेयम्. ४ भगवतो. १

माधुर्याध्ययनोपंसन्नमधुनिष्यन्दानि मन्दानिलव्यालोलत्तटचारुभूरुहशिखानिष्पातिपुष्पाधिकैः ॥
डिण्डीरैः स्मितवन्ति पान्ति दुरिताद्वेगापगायाः स्फुरद्वेगोद्वेजितवाजिमेधमैखकृद्वेधांसि पाथांसि नः ॥ २६७ ॥
इतश्च सखे चर्खुर्निक्षिप्यताम् ॥ १०७॥
य एष राजत्कटकः सदालिभिः समाश्रितः शोभनदानसंपदा ॥
स नित्यग्रद्धं वरदं-तमुद्वहन्यथार्थनामा गजभूभृदीक्ष्यते ॥ २६८॥
समक्तिप्रकर्षमञ्जलि बद्धा—

द्विपाचलमुपाश्चितं त्रिदशपादपस्वर्गवी-त्रपाकरमुपास्महे दिगधिपावनं पावनम् ॥

तामेव वर्णयति— माधुर्येति । माधुर्यस्य मधुरतायाः अध्ययनार्थे शिक्षणार्थे उपसन्नाः संमिलिताः मधुनः तीरस्थन्नक्षरसस्य निष्यन्दा बिन्दवो येषु तानि, उनश्च मन्दानिलेन मन्दवायुना व्यालोलिन्त चञ्चलानि तटयोस्तीरयोः चारुभूरु-शाणां सुन्दरन्नक्षाणां शिखाभ्यः अग्रेभ्यः निष्पातीनि पतनशीलानि यानि पृष्पाणि तैः अधिकैः प्रतृद्धैरित्यर्थः । डिण्डीरैः फेनैः " डिण्डीरोऽिधकफः फेनः " इत्य-गरः । स्मितवन्ति मन्दहास्ययुक्तानीव स्थितानि, अपि च स्फुरता वेगेन जवेन द्वेतितः यश्चभङ्गभिया दुःखितः, वाजिमेधं अश्वमेधं नाम मखं यशं करोतीति तक्ति वेधाः ब्रह्मा येषां तानि वेगापगायाः वेगवत्या नाम नद्याः पाथांसि उदकानि, अस्मान् दुरितात् पापात् पान्ति रक्षन्ति । पाठान्तरे, नः पान्तु रक्षन्तु इत्यर्थः । अस्मान् दुरितात् पापात् पान्ति रक्षन्ति । पाठान्तरे, नः पान्तु रक्षन्तु इत्यर्थः । स्मान् द्वितात् पापात् पानित रक्षन्ति । पाठान्तरे, नः पान्तु रक्षन्तु इत्यर्थः । स्मान् द्वितात् पापात् पानित रक्षनित । पाठान्तरे, नः पान्तु रक्षन्तु विगवतीदिष्य यश्चवेदिमानृणोत् इति पौराणिकी कथात्रानुसंधेया ॥ २६७ ॥

इत इति । हे सखे, इतः अस्मिन्प्रदेशे चक्षुः दृष्टिः निरूप्यतां दीयताम् ॥ १००॥ य इति । य एष पुरो दृश्यमानः पर्वतः राजन् शोभमानः कटकः नितम्बन्यागः यस्य सः, राजन्तौ शोभमानौ कटौ गण्डस्थले यस्य सः राजत्कटक इति च । कटकोऽस्त्री नितम्बोऽदेः '' " गण्डः कटो मदो दानं '' इत्युभयत्राप्यमरः । त एव सतां साधूनामालिभिः पङ्किभः, सदा अलिभिर्भ्रमरैश्च, शोभनानां शुभन्तप्रदानां दानानां, शोभनस्य दानस्य मदोदकस्य च संपदा समृद्ध्या च समाश्रितः । त्यं सततं शुद्धं निर्मलं श्वेतवर्णं च, तं भक्तेष्टफलदातृत्वेन प्रसिद्धं वरदं एतन्नामकं गवन्तं, वरं सुन्दरं दन्तं रदनं च, उद्वहन् धारयन् अत एव यथार्थनामा अन्वर्थनामा सः गजभूभृत् हित्तशैलः, गजानां भूभृत् राजा च ईक्ष्यते अवलोक्यते ॥ २६८॥ अतीव भक्तिप्रवणान्तःकरण आह— द्विपाचलमिति । द्विपाचलं हित्तशैलं

१ 'पपन्न. '२ 'पान्तु. '३ 'मधु. '४ ' निरूप्यताम्. '

कृपाशिशिरलोचनं कृतभवव्यथामोचनम् वपासुरभिलाधरं वरद्नाम धाम स्थिरम् ॥ २१९॥ कृशानुमामन्य—

वरदं भो भज सततं शरदम्भोरुहविछोचनं देवम् ॥ परदम्भोपहतिकरं हर-दम्भोछिधर-मुखमखाशनुतम् ॥ २७० ॥ पुनः सानुसारणरोमाञ्चम्—

तापत्रयप्रशमनाद्मृतं ग्रहीतुम् तामेव वैधहयमेधवपामुपासे ॥ अम्भोधिजाधरसुधारसवासितेन

या चुम्बिता वरद्राजमुखाम्बुजेन ॥ २७१ ॥

उपाश्चितं, त्रिदशपादपः कल्पनृक्षः स्वर्गवी कामधेनुश्च तयोः त्रपाकरं लजोत्पादकं, भक्तेष्टप्रदानेनेति भावः । दिशां अधिपाः इन्द्रादयो लोकपालास्तान् अवति दैल्या-दिदुष्टजनिवनशनेन रक्षतीति तथाभूतं, स्वतः पावनं पिवत्ररूपं, कृपया दयया शिशिरे शीते लोचने यस्य तथाभूतं, कृतं भवव्यथायाः संसारपीडायाः मोचनं मुक्ति-र्यन तं, वपया ब्रह्मकृताश्चमेधीयया सुरभिलः सुगन्धयुक्तः अधरः अधरोष्टो यस्य सः तं, सुरभिलेति प्रामादिकोऽयं प्रयोगः । इलच्प्रत्ययविधायके तुन्दादिगणे सुर-भिशब्दस्य पाठाभावात् । नाष्ययमाकृतिगणः । तस्मात् 'वपासुरभिताननं 'इति पाठान्तरं पुस्तकान्तरे दश्यते, तदेव युक्ततरमिति श्चेयम् । तत्र तारकादित्वादितच्-प्रत्ये सुरभितेति प्रयोगस्य सुसाध्यत्वात् । तत् वरदनाम स्थिरं धाम वैष्णवं तेजः वयं उपास्महे भजामहे ॥ २६९ ॥

कृशानुं संबोध्याह — वरद्मिति। भो कृशानो, शरि शरहतौ ये अम्भो-रुहे कमले ते इव विलोचने नेत्रे यस्य तं, परेषां शत्रूणां दम्भस्य गर्वस्य उपहितकरं नाशकरं, हरः शिवश्च दम्भोलिधरः वज्रधर इन्द्रश्च तौ मुखे अग्रे येषां तैर्मखाशैर्यज्ञ भु-गिभः देवैः नुतं स्तुतं, देवं वरदं सततं निरन्तरं भज उपास्ख। मैनं दोष इष्ट्या द्राक्षी-रिति भावः ॥ २००॥

तापत्रयेति । तापानां आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकात्मकानां त्रयस्य प्रश्मनात् नाशं प्राप्येत्यर्थः । त्यव्लापे पश्चमी । अमृतं जन्म-मरणराहित्यं मोक्ष-मिति यावत् । प्रहीतुं स्वीकर्तु, तां प्रसिद्धां विधेर्ब्रह्मणोऽयं वैधः स चासौ हयमे-धोऽश्वमेधयज्ञः तत्सम्बन्धिनीं वपामेव उपासे सेवे । तस्याः सेवनाईत्वमुपपा-दयति अम्भोधिजोति । या वपा अम्भोधिजाया लक्ष्म्याः अधर एव सुधार-सोऽमृतरसस्तेन वासितेन सुगन्धयुक्तेन वरदराजस्य भगवतो मुखाम्बुजेन मुखक-मलेन चुम्बिता आस्वादिता । अतस्तामेवोपासे इति ॥ २०१॥

१ ' वपासुरभिताननं. '

पुनः सानन्दम्--

भुवनवहनशीला सिन्धुरागं भजन्ती जयित वरदम्। तिः साधु वेगापगा च ॥ दमयितुमवतीणी धातृयज्ञं द्वितीया सफलियतुमिहाद्या सादेरा प्रादुरासीत् ॥ २७२ ॥

कु०—वयस्य तवेयं जयानभिज्ञे तस्मिन् जयतीत्युक्तिरयुक्ता । सव-नसफ्लीकरणभणितिरपि तत्प्रातिकूल्यभाजि नोचिता ॥ १०८॥

तथाहि—

अजयज्ञोद्भवे तस्मिन्कथं नाम जयज्ञता ? ॥ सवनाशानुकूले का सवसाफल्यकारिता ? ॥ २७३ ॥

सुवनेति । भुवनानां स्वर्गादिलोकानां वहनं धारणं पालनादिनेति भावः । जलेन प्रवहणं च तद्रूपं शीलं स्वभावो यस्याः सा, सिन्धुरः गजः तन्नामा यः अगः पर्वतस्तं हस्तिशैलमिति यावत्। पक्षे सिन्धौ समुद्रे यो रागः प्रेमा तं च भजन्ती सेव-माना सा वरदसूर्तिः वरदाभिधाना भगवतो मूर्तिः, वेगापगा वेगवतीनाम नदी च साधु यथा तथा जयति । तत्र द्वितीया वेगापगा धातुर्बद्यणः यश्चं दमयितुं विना-शियतुमवतीणां आविर्भूता । आद्या वरदराजमूर्तिस्तु इह काष्ट्रयां नगर्यो, धातृयशं सफलियतुं सफलं कर्तुं, सादरा आदरसहिता सती प्रादुरासीत् प्रकटीवभूव ॥२०२॥ वयस्येति । हे वयस्य मित्र, जये अनिभन्नः अनिपुणः जयानर्ह इत्यर्थः । तस्मिन् वरदराजे इयं तव ' जयति ' इत्युक्तिः अयुक्ता अयोग्या । तथा सवनस्य यज्ञस्य सफलीकरणभणितिः सफलीकरणोक्तिरिप, तस्य यज्ञस्य प्रातिकूल्यं विरुद्धत्वं भजतीति तद्भाक् तस्मिन् नोचिता न योग्या ॥ १०८ ॥

उक्तार्थमेव प्रपत्रयति—अजेति । जयं सर्वोत्कर्षं न जानातीत्यजयज्ञः, अजन्य ब्रह्मदेवस्य यज्ञोऽश्वमेधश्च तस्मात् उद्भवे उत्पन्ने तस्मिन् वरदे जयज्ञता जयज्ञानत्वं कथं नाम ? अपि तु नास्त्येवेत्यर्थः । तथा सवस्य यज्ञस्य नाशे विनाशे अनुकूलः, सवनाशानां यज्ञभुजां देवानां अनुकूले च तिस्मिन्, सवस्य यज्ञस्य साफल्यकारिता सफलीकरणत्वं का नाम ? नास्त्येवेत्यर्थः । अत्र मुद्रितपुस्तकटी-कायां अन्यदप्यर्थान्तरं दश्यते । यथा—'पूर्वार्द्वे कथं नामेत्यत्र 'कथं न अम ' इति छित्त्वा, हे अम भाग्यरहित कृशानो, तिस्मिन् वरदे जयज्ञता कथं नास्तीति काकुः । अस्त्येवेत्यर्थ इति । उत्तरार्द्वे च 'कासव— ' इत्यत्र अकारं प्रश्लिष्य अस-वसाफल्यकारिता केति काकुः । नास्त्येव ? अपि तु सवसाफल्यकारितैवास्तीत्यर्था-तरं चातुर्यात्कल्पयन्ति ' इति । श्लेषालंकारः ॥ २७३ ॥

१ 'सिन्धुराजं. '२ 'सादरं. '३ 'तत्प्रातिकूल्यभाजिनि नोचिता. '

विश्वावसुः—सखे श्लेषभङ्गचैव दोषमुद्भावयता भवता तीस्मन्निक् लहेयप्रत्यनीकतैवाविष्कृता । युक्तं चैतत् ॥ १०९॥

पद्मोल्लासविधायिनि सत्पथदीप्तिकृति चक्रमव्यकरे ॥ भास्त्रति वरदे भविता न जातु दोषानुषङ्गवार्तापि ॥ २७४॥ समन्तादवलोकयन्नञ्जलि बद्धा—

सेवेऽनन्तसरः श्रये करिगिरिं श्रीपुण्यकोट्या समम् ध्यायाम्युत्तरवेदिमत्र महितं देवाधिराजं भजे ॥ कल्याणीं कल्यामि कंजनिल्यां कल्याणकोटिस्थिता-मीडे राघव-यादवादिमिकटीन्वन्दे मुकुन्दाश्रितान् ॥ २०५॥ इति प्रतीच्यां दिशि किंचिदन्तरमितकम्य सविस्मयानन्दम्—

अथ विश्वावसुः कृशानोः श्लिष्टार्थमभिनन्दयन्नाह — सख इति । हे सखे, श्लिष्यति एकीभवति अर्थबाहुल्यं यत्र स श्लेषः तस्य भङ्गचा रीत्या दोषमु- द्वावयता आरोपयता भवता, तिस्मन् वरदे अखिलानां सकलानां हेयानां दोषाणां प्रत्यनीकता विरोधितैवाविष्कृता प्रकटीकृता । अत एव एतत् युक्तम् ॥ १०९॥

युक्तत्वमेव प्रतिपादयित — पद्मिति । पद्मानां कमलानां पद्माया लक्ष्म्याश्च उल्लासं विकासं विधत्ते तच्छीलः उल्लासविधायी तिस्मिन्, सत्पथस्य आकाशस्य सन्मार्गस्य च दीप्तिं प्रकाशं करोतीित दीप्तिकृत् तिस्मिश्च, चक्राणां चक्रवाकानां भव्यकरे संभोगरूपकुशलसाधके "भावुकं भविकं भव्यं कुशलं" इत्यमरः । चक्रेण सुदर्शनेन च भव्यः शोभनः करो हस्तो यस्य तथाभूते च, वरान् इष्टार्थान् ददाति तिस्मिन् भास्वित सूर्ये, तेजिस्विनि भगवित वरदे देवे च, दोषानुषङ्गस्य रात्रिसंबन्धस्य, दोषाणां दुरितानां अनुषङ्गस्य संबन्धस्य च वार्ता कथा जातु कदा-चिदिष न भविता नैव भविष्यित ॥ २०४॥

सेवे इति । अहं अनन्तसरो नामात्रत्यं तीर्थं सेवे, करिगिरिं हिस्तशैलं श्रये आश्रये, श्रीपुण्यकोट्या विमानेन समं सह उत्तरवेदिं ब्रह्मकृताश्वमेधीयां, ध्यायामि । अत्र उत्तरवेद्यां मिहतं पूजितं देवाधिराजं श्रीवरदं मजे, तथा कल्याणानां कोटौ प्रकर्षे "कोटिः स्त्री धनुषोऽग्रेऽश्रो संख्यामेद-प्रकर्षयोः " इति मेदिनी । अर्थात् श्रीविष्णौ विमाने वा (?) स्थितां, तत्र विष्णौ प्रेमाश्रयेण, विमाने चोपवेशनेन च स्थितिरिति बोध्यम् । कल्याणौं स्वयं कल्याणकृपिणीं कंजनिलयां पद्मालयां लक्ष्मीं, कलयामि शरणं व्रजामि । राघवो रामचन्द्रश्च यादवः श्रीकृष्णश्च आदिमिकटिः आदिवराहश्च तान् । "वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः " इत्यमरः । ईडे स्तौमि, तथा मुकुन्दाश्रितान् श्रीकृष्णभक्तांश्च वन्दे नमस्करोमि॥ २०५॥

१ ' सकलहेयप्रत्मनीकतैवास्मिन्नाविष्कृता.' २ ' श्रीपुण्यकोट्याश्रयम्. '

अत्र हि—

स्वावज्ञानसमुन्मिषद्विषि सरस्वत्यां विरिब्च्याध्वर-प्रत्यृहाय नदीप्रवाहिविधिना पर्यापतन्त्यामहो ॥ दूने तुं द्विहिणे गणे च मरुतां दीने मखं विद्यतः पातुं सेतुकृदेषें सेतुरभवत्पक्षीन्द्रकेतुः स्वयम् ॥ २७६ ॥

किंच--

परं वेगं सरस्वत्या उद्वेगमि तत्पतेः ॥ एपं सेतुर्विधरणोप्यरुणद्युगपत्प्रभुः ॥ २७७ ॥

स्वावज्ञानेति । खस्याः आत्मनः अवज्ञानेन अपमानेन समुन्मिषती उत्पद्यमाना रुट् कोपो यस्याः " कोप-क्रोधामर्ष-रोष-प्रतिघा रुट्-क्रुधौ स्त्रियौ " इत्यमरः । तस्यां सरस्वत्यां विरिक्ष्याध्वरे ब्रह्मकृताश्वमेधयज्ञे प्रत्यूहाय विष्नं कर्तुं " कियार्थोपपदस्य— " इत्यादिना चतुर्थो। " विष्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः " इत्यमरः । प्रवाहविधिना वेगवतीप्रवाहरीत्या, पर्यापतन्त्यां सत्यां, द्वृहिणे ब्रह्मणि तु, दूने यज्ञविष्नेन दुःखिते सित ' दु गतौ ' इत्यस्मात् क्तप्रत्यये "त्वादिभ्यः" इति नत्नं, " दुग्वोदीर्घश्च " इति वार्तिकेन दीर्घश्च । मरुतां देवानां गणे समुदाये च दीने खिन्ने सित, मस्नं यज्ञं विष्नतः विष्नात् पातुं रिक्षतुं, सेतुकृत् प्रवाहप्रतिबन्धकृत्, एषः पक्षीन्द्रकेतुः गरुडध्वजो विष्णुः, स्वयमेव सेतुरभवत् । अहो भगवतः प्रभाव इत्यर्थः ॥ २७६ ॥

परमिति । एषः भगवान् श्रीवरदनामा प्रमुः विघरणो धारकः, वेदोक्तविधानस्येत्यर्थात् । अत एव सेतुः, परं, एतदुभयान्विय । सरस्वत्या वाग्देव्याः वेगं प्रवाहं,
तस्याः सरस्वत्याः पतेः ब्रह्मणः उद्देगं दुःखं च, युगपत् एकदैव न्यरुणत् निरुद्धवान् ।
तुल्ययोगितालंकारः । " नियतानां सकृद्धमः सा पुनस्तुल्ययोगिता " इति तल्रक्षणात् । एवं सित भावदर्पणकृता 'एष सेतुर्विधरण-' इति प्राचीनबहुपुस्तकानुकूलं पाठमनादृत्य 'स एष सेतृद्धरणः ' इति एकदेशीयपाठं स्वीकृत्य च 'उद्धरण '
इत्यस्य 'भङ्गकः निष्पाद्कश्च ' इत्यर्थद्वयं कृत्वा, 'अत्र सेतोभञ्जन-निष्पादनयोः
श्चेषभित्तिकयाभेदाव्यवसायाद्विरोधाभासः ' इति यदुक्तं, तत्तस्य स्थूलवुद्धित्वं
पिश्चनयति । सरलपाठसत्त्वे तस्मात्सरलार्थलाभे च सित बुद्धिपुरःसरं श्चेषार्थकरणस्यास्वारस्थात् । अत एव उद्धरणपदस्य 'भङ्गकः ' इत्यर्थश्चिन्त्यः अशसिद्धलात् ।
इत्यलमप्रस्तुतपल्लवितेन ॥ २७७ ॥

१ 'विधया.' २ 'दूने च द्रुहिणे', 'दूने तुहुहिणे'. ३ 'विधितम्'. ४ 'देव'. ५ 'स एष सेतूद्धरणो न्यरुणद्यगपत्.'

अपि च-

आशामीशानबन्धोश्चरणनखरुचां धारया स्मेरयन्ती कुर्मभीडिम्भस्य काष्ठामपि मणिमुकुटन्युप्तमुक्तामयूलैः ॥ पर्यङ्के शब्दिवद्यापरिमलसरले पङ्कजस्पर्धिनेत्रा व्यक्तिर्वेगापगायां स्विपिति समुदिता काऽपि तापिच्छवणी॥२७८॥ सप्रत्यभिज्ञम्——

> प्राजापत्यमखान्तरायतिनीपाथोनिरोधोद्यतः प्राप्तः पावनहेमतामरिसनीतीरं कृपारम्यधीः ॥ क्षेमं कोमलविक्षकासहचरः पुष्णातु कृष्णाम्बुद्-च्छायः सोऽयमवातरन्महति यो रङ्गे भुजङ्गेशयः ॥२७९॥

आशामिति । ईशानस्य शंकरस्य बन्धोः कुबेरस्य आशां उत्तरदिशं, चरणनख-रुचां पादनखकान्तीनां धारया परंपरया, कुम्भीडिम्भस्य कुम्भबालकस्य अगस्त्य-स्येत्यर्थः । काष्टां दक्षिणां दिशं, "दिशस्तु ककुमः काष्टा आशाश्च हरितश्च ताः" इति पूर्वत्रात्र चामरः । अगस्त्यो हि गर्वात्प्रवृद्धं विन्ध्यादिं नमयिला दक्षिणां दिशं गतः स तत्रेव स्थित इत्यादिकथा काशीखण्डतोऽवगन्तव्या। मणिमयमुकुटे न्युप्तानां खचितानां मुक्तानां मयूखेः किरणेश्चापि स्मेरयन्ती प्रकाशयन्ती, दक्षिणदिशि शिरः उत्तरदिशि पादौ च कृला शयानेत्यर्थः । पङ्कजसार्धिनेत्रा कमलतिरस्कारकर्तृ-नयना, तापिच्छवर्णा तमालवच्छयामवर्णा, अत एव कापि अनिर्वचनीयमाहात्म्या, अत्र समुदिता उत्पन्ना व्यक्तिः श्रीरङ्गनायकरूपा, वेगापगायां तस्यास्तीरे इति लक्षण-यार्थः । शब्दविद्यायाः व्याकरणमहामाष्यरूपायाः परिमलेन सुगन्धेन सरले उदारे पर्यङ्के, अर्थात् शेषशयने स्विपित शेते । व्याकरणमहाभाष्यकृत् पतञ्चलिर्भगवान् शेषावतार इति प्रसिद्धलादियमुक्तिः ॥ २७८ ॥

प्राजापत्येति । कृष्णाम्बुदस्य नीलवर्णमेघस्येव छाया कान्तिर्यस्य सः, मेघवच्छ्यामवर्ण इत्यर्थः । " छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः " इत्यमरः ।
सः भुजङ्गेशयः शेषशायी, अस्माकमिति शेषः । क्षेमं कुशलं पुष्णातु वर्धयतु । कीदशः भुजङ्गेशयः । प्रजापतेर्षद्वाण अयं प्राजापत्यः स चासौ मखोऽश्वमेधयज्ञश्च प्राजापत्यमखः तस्य अन्तरायरूपायाः विद्यरूपायास्तिटिन्याः वेगवतीनद्याः, पाथसो जलस्य
निरोधार्थे उद्यतः आविर्भूतः । पावना पवित्रा या हेमतामरिसनी सुवर्णकमलयुक्ता
काचित्सरसी तस्यास्तीरं प्राप्तः । अत एव कृपया दयया हेतुभूतया रम्या धीर्बुद्धिर्यस्य सः, कोमलविष्ठकायाः एतन्नाम्न्याः पत्न्याः सहचरः यः अयं महति रङ्गे एतन्नामक्षेत्रे, अवातरत् प्रकटीबभूव । स इति संबन्धः ॥ २७९ ॥

१ 'कुण्डीडिम्भस्य'. २ 'न्यस्त'. ३ 'भगवती.'

पुनरनुष्यायन् सानन्दम्— रातमखमणिस्तोमस्यामं रायानमहीश्वरे राशिसखमुखं राजीवाक्षं समुन्नतनासिकम् ॥ महितचरणं धातुः पत्न्या महस्तमसः परम् हृदि लगतु मे बिम्बोष्ठं तद्यथोक्तकृदीह्नयम् ॥ २८० ॥

किंच-

वेगवतीसेतुतया प्रागवतीर्णादिदेवता विनतान् ॥ द्रागवतीयं दुरिताद्रागवती कलशजलिकन्यायाम् ॥ २८१॥ कु०—अहो कथमाशुकविः सन्नपि भवानमुं देवमभिनन्देति ? तथाहि ॥ ११०॥

अधः करोत्यादिमशाब्दिकोरगं कलानिधि धिक्करते मुखेन यः ॥ कृतान्तरायस्य सरस्वतीजवे स्तवे रुचिस्तस्य कथं भवेत्कवेः॥२८२॥

रातमखेति । शतमखमणीनां इन्द्रनीलानां स्तोमः समूह इव श्यामं नीलवर्ण, अहीश्वरे शेषे शयानं स्वपत्, शिश्वनः सिख मित्रभूतं मुखं यस्य तत्, चन्द्रतुल्यमु-खिमस्यर्थः । राजीवाक्षं कमलनेत्रं, समुत्रता नासिका यस्य तत्, धातुः प्रजापतेः पत्या सरस्वया, मिह्तौ पूजितौ चरणौ यस्य तत्, विम्बिमव ओष्ठौ यस्य तत्, यथोक्तकृत् उक्तमनितकम्य कारीति आह्वयः नाम यस्य तत्, यद्वा, अत्र भावदर्पणकृत् अर्थान्तरमाह— 'यथा पूर्वार्द्वे शकारादित्वेन उत्तरार्धे मकारादित्वेन उक्तं शमित्यर्थः । कुर्वन्तीति शमकृतः शान्तिसुखदायका आह्वया नामानि यस्येति।' तमसः अज्ञानात् परं ज्ञानरूपमित्यर्थः । तत् महः वैष्णवं तेजः मे हृदि लगतु तिष्ठतु ॥२८०॥

वेगवतीति। किंच इयं आदिदेवता श्रीरङ्गनायकमूर्तिः, वेगवत्या नद्याः सेतुतया सेतुविन्नरोधरूपेण प्राक् ब्रह्मकृताश्वमेधकाले अवतीणी आविर्भूता, कलशजलिधः क्षीरसागरस्तस्य कन्यायां लक्ष्म्यां रागवती प्रेमवती, विनतान् भक्तिनम्रान् दुरितात् पापात् द्राग् झटिति अवति संरक्षति ॥ २८१ ॥

अथ कृतानुरुपपादितमेवार्थे द्रढियतुं श्लेषरूपं दूषणमाह— अहो इति । अहो इत्याश्चर्ये । भवान् आशुकविः शीघ्रकविः सन्निष, अनेन तस्य सदसिद्विवेकसामर्थ्ये सूचितम् । अमुं श्रीरङ्गनायकं देवं कथं अभिनन्दित ? ॥ ११० ॥

अनिमन्दनीयलमेवोपपादयित — अध इति । यः रङ्गनाथः आदिमः प्रथम-श्वासौ शाब्दिकः शब्दशास्त्रवेत्ता व्याकरणशास्त्रज्ञ इत्यर्थः । " तद्धीते तद्वेद " इत्य-धिकारे वसन्तादिलादृक् । स चासौ उरगः शेषः तं, तेनैव पतञ्जलिरूपेण महाभाष्य-करणात् । अधः करोति तिरस्करोति शयनार्थमधःप्रदेशे करोतीति तु वास्तवो-

१ 'यथोक्तकृदन्वयम्'. २ 'अभिनन्दयसि,' ' अभिनन्दसि. '

वि०—िकमेभिः श्लेषेकावलम्बनैदीषेरमं देवमाश्रितेषु जनेषु खल्व-प्रत्यूहः सरस्वतीप्रवाहो विजयते ॥ १११ ॥ पश्य — कल्पन्ते कामरामास्फुरद्धरसुधागर्वसर्वस्वमोषो—

द्यक्तान्यमीषां रितकजनमुदे धातृयोषा हि येषाम् ॥ श्राघावेलासु दोलायितनिजमुकुटाकल्पकल्पद्रुसूनो— ड्डीनालिध्वानतानाकलनपरिमिलेचारुवीणाभिगाना ॥२८३॥

किंचिदुत्तरतो दृष्टिमाधाय साञ्जलिबन्धम्--

Sर्थः । तथा मुखेन वाचैव कलानिधि चन्द्रं, कलानां निखिलविद्यानां निधि बृहस्पति च धिक्करते धिकारं करोतीत्यर्थः। तथा सरस्वत्याः वाण्याः वेगवत्या नद्याश्च जवे प्रसार-णे वेगे च कृतः अन्तरायो विद्यं येन सः, तस्य स्तवे स्तुतौ विषये, कवेः पण्डितस्य रुचिः कथं भवेत् ? अपि तु नैव भवेदेवेत्यर्थः ॥ २८२ ॥

किमिति । एभिस्तवोक्तैः श्लेषैकावलम्बनैः श्लेषैकाश्रयैः दोषैः किम् १ वस्तुतः अमुं श्रीरङ्गेश्वरं देवं आश्रितेषु, भक्तयेति शेषः । जनेषु अप्रत्यूहः निष्प्रतिबन्धः

सरस्तरीप्रवाहो वाग्देवताप्रसारः विजयते खलु ॥ १११ ॥

सरस्तिविजयमेव सविस्तरमाह— करुपन्त इति । अमीषां श्रीरङ्गाथाश्रितानां उक्तानि भाषणानि कामरामायाः मदनपत्र्या रत्याः स्फुरित शोभने अधरे या
सुधा अमृतं तस्य यत् गर्वसर्वस्वं अभिमानरूपं धनं तस्य मोषे अपहरणे उद्युक्तानि
तत्पराणि सन्ति । अर्थात् रत्यधरापेक्षयापि अतीव मधुराणीति श्रेयम् । रिसकानां
जनानां मुदे आनन्दे कल्पन्ते । तदानन्दसंपादकानि भवन्तीत्यर्थः । "कृषि संपयमाने च " इति चतुर्थां । हि अत एव येषां भक्तानां तदुक्तीनां वा, श्राधावेलासु
प्रशंसाकालेषु धातुर्वद्वाणः योषा पत्नी सरस्वती दोलायितेभ्यः दोलावदाचरद्यः शिरःकम्पनेन चलद्य इत्यर्थः । निजमुकुटस्य स्वकीयिकरीटस्य आकल्पभ्यः भूषणभूतेभ्यः
कल्पद्वसूनेभ्यः कल्पद्वसुप्ष्पेभ्यः उद्दीनाः उत्पतन्तः ये अलयो श्रमरास्तेषां ध्वानवत् निनादवत् गुज्ञारवश्वद्वदिति यावत् । यत्तानं गानोत्कर्षसंपादकस्वराणां आरोहावरोहकरणं तस्य आकलनेन तदनुसरणेनेति यावत् । परिमिलत् विशेषतः शोभमानं
चारु वीणया अभिगानं यस्याः सा तथाभूता भवति । एतेषामुक्तानि श्रुला भगवती
सरस्वत्यपि सशिरःकम्पाभिनन्दनं गायति, तदा च तच्छिरस्थकुसुमोत्थितश्रमरारावः
तस्याः गानस्वरश्च द्वावप्येकरूपो भवत इत्यर्थः । यद्येतावत्तद्वक्तानां माहात्म्यं, तिर्हे
प्रसक्षं भगवतः श्रीरङ्गाथस्य किमु वक्तव्यमिति भावः ॥ २८३ ॥

किचिदिति। उत्तरतः उत्तरस्यां दिशि दृष्टि आधाय दत्त्वा। उत्तरतोऽवलोकये-

त्यर्थः ।

१ 'खलु निष्प्रत्यू इं सरस्वती विजयते.' २ 'परिकनत्.'

सेमारम्भिनदानमाप्तवजुषां हेमाभिरामाम्बुज—
स्तोमायातमरन्दलिम्भैतपयोभूमा स्वभूमानिता ॥
सद्याद्रिप्रभवासमानविभवा मद्यामसद्यार्तिहत्
पुद्यौ योगिवरेण्यपुण्यसरसी दुद्यादसद्यांहसे ॥ २८४ ॥
इति विमानं दक्षिणतः प्रस्थाप्य सादरमि निक्षिप्य प्राञ्जलिभूत्वा—
विश्वालहादकरीं करीन्द्रसरसीकल्हारपारम्परी—
भव्यामोद्धुरन्धरानिल्जैंडे दिव्यालये जाग्रतीम् ॥
कष्टापद्विनिवर्तिनीं घनतपः क्षिष्टात्मनां योगिना—
मिष्टामष्टभुजां भजीमि विबुधेरीराधितां देवताम् ॥ २८५ ॥

स्मेति। इयं योगिनां तपित्वनां वरेण्या स्पृहणीया पुण्या च सरसी सरः, पुद्धा नाम, असह्यं सोढुमशक्यं च तत् अंहः पापं तस्मै द्वृह्यात्। "कुध-द्वृह—" इत्या-दिना चतुर्थां। असह्यदुः खोत्पादकं पापं नाशयित्वत्यर्थः। कथंभूता पुद्धा। आप्नृषं स्नानं जुपिन्त सेवन्ते कुर्वन्तीति यावत्। तेषां क्षेमाणां कल्याणानामारम्भे उत्पादने निदानमादिकारणम्। " निदानं त्वादिकारणम् " इत्यमरः। अत एव स्वभुवा ब्रह्म-णा मानिता पूजिता, कृतः। सह्याद्रेः प्रभव उत्पत्तिर्यस्थाः सा कावेरी नदी तया समानस्तुल्यः विभवो माहात्म्यं यस्थाः सा तथाभूता। अनेन विशेषणत्रयेण तस्याः पापनाश्चनसामर्थ्यं योत्यते। पुनः कीद्यशि। हेमवत् सुवर्णवत् अभिरामाणि मनोहराणि यान्यम्बुजानि कमलानि तेषां स्तोमात् समूहात् आयातः उत्पन्नः मरन्दः मकरन्दः तेन लिम्भतः संप्राप्तः पयोभूमा उदकातिशयो यस्थाः सा । अत एव मह्यां पृथिव्यां असद्धा सोढुमशक्या पिपासादिरूपा आर्तिः पीडा तां हरतीति हत्। सर्वदा जलपूर्णलात् पिपासादिनिखलदुः खनाशिनीत्यर्थः।। २८४।।

इतीति । दक्षिणतो दक्षिणस्यां दिशि प्रस्थाप्य गमयिला । अक्षि नेत्रं निक्षिप्य प्रेरियला, अवलोक्येलर्थः ।

विश्वेति । विवुधेर्देवैः पण्डितवां आसेवितां अष्टभुजां देवतां देवीं लक्ष्मीं भजामि आराधयामि । कीहशीमष्टभुजाम् । विश्वस्य जगतः आह्लादकरीं आनन्दकरिम् । कष्टानां दुःखरूपानां आपदां विनिवर्तिनीं नाशियत्रीम् । घनं संततं च तत् तपः तेन क्लिष्टः श्रान्तः आत्मा चित्तं येषां तेषां योगिनां इष्टां स्पृहणीयां, तपः-कर्तृणामिच्छितफलदात्रीमित्यर्थः । तत्र हेतुमाह— करीन्द्रसरसी हस्तिसरो नाम तीर्थं तस्यां या कह्लाराणां रक्तकमलानां पारंपरी पङ्किः तस्याः भव्यस्य मनोहरस्य आमोदस्य सुगन्धस्य धुरंधरेण धूर्वहेण तद्वाहकेनेत्यर्थः । अनिलेन वायुना जडेः

१ 'लिम्बित,' 'तुन्दिल.' २ 'मह्यां मम ह्यार्ति.' ३ 'पुण्या. '४ ' जुषीम्. ' ५ 'नमामि.' ६ 'आसेविताम्.'

अथ प्रतीच्यां दिशि किंचिद्नतरं विमानमानीय सहर्षम्— त्रिदशाकलितस्नेहंस्फूर्तिमान् शमयंस्तमः ॥ भाति दीपप्रकाशोऽत्र शरणागतबोधकृत् ॥ २८६॥

कु०—दीपप्रकाशसंज्ञा देवेऽस्मित्रुत्तमस्फुरणे ॥ रात्रिचरप्रतिकूले नदीपजातोल्लसद्धचौ नाही ॥ २८७॥

वि०--मन्द्मते मैवं भाणीः ॥ ११२ ॥

शिशिरे, शीतले इलर्थः। "शिशिरो जडः" इलमरः। दिव्यालये दिव्यमन्दिरे जायतीं प्रलक्षरूपेण सदा भक्तेष्टफलप्रदामित्यर्थः। तामिति संबन्धः॥ २८५॥

तिद्दोति । तृतीया तारुण्यरूपा दशा अस्ति येषां ते त्रिद्शाः देवास्तेषु आकिता उत्पन्ना स्नेहस्य प्रेम्णः स्फूर्तिः आविर्मावः अस्यास्तीति स्फूर्तिमान् । "सदा युवानो देवासः " इति श्रुत्या देवानामेव सदा तरुणलं प्रोक्तम्। पक्षे तिस्रिः दशाभिर्विर्तिभः आकितेन संबद्धेन स्नेहेन तैलघृतादिना स्फूर्तिः कान्तिरस्या-स्तीति च। तमः अज्ञानं अन्धकारं च शमयन् निवारयन् सन्, अत एव शरणं रक्ष-णार्थं गृहं च "शरणं गृह-रिक्षन्नोः" इत्यमरः । आगतानां प्राप्तानां बोधं ज्ञानं स्वप्रकाशेन यथास्थानस्थितवस्त्ववगमं च करोतीति तत्कृत् दीपप्रकाशः एतन्नामा भगवान् दीपस्य प्रकाशश्च अत्र पुरोवर्तिस्थले भाति प्रकाशते ॥ २८६ ॥

दीपेति । अस्मिन् लया प्रशंसिते उद्गतं उत्पन्नं नष्टं च तमसः अज्ञानस्य अन्धकारस्य च स्फुरणं यस्मात्, पक्षे उत्तमं इतरिवलक्षणं स्फुरणं प्रकाशो यस्य तस्मिन् इति चार्थः । अयमेव युक्ततमः । " यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽिक्षिलम् । यचन्द्रमसि यचाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् " "भीषास्माद्वातः पवते भीषोदिति सूर्यः " इत्यादिश्रुति-स्मृतिवचनात् । रात्रौ निशायां चरन्ति परिश्रमन्ति ते रात्रिचराश्रौरादयः राक्षसाश्र " राक्षसः कोणपः कत्यात् कत्यादोस्नप आशरः । रात्रिचरो रात्रिचरः " इत्यमरः । तेषां प्रतिकूले विरुद्धे, दीपाजाता उत्पन्ना उल्लसन्ती प्रकाशमाना च रुचिः कान्तिः न विद्यते यस्य तस्मिन्, पक्षे नदीः पाति रक्षतीति नदीपः समुद्रः तस्माजाता उत्पन्ना लक्ष्मीः तस्यां उल्लसन्ती अनुदिनं वर्धमाना रुचिः प्रीतिर्थस्य तस्मिनिति च । देवे श्रीविष्णुरूपे दीपप्रकाश इति संज्ञा नाम "संज्ञा स्था-चेतना नाम " इत्यमरः । नार्हा न योग्या । अत्र निन्दायाः श्लेषार्थेन स्तुतौ पर्यव-सानाद् व्याजस्तुतिरलंकारः ॥ २८७ ॥

मन्देति । मैवं भाणीः एवं मा वदेत्यर्थः । भणधातोर्छङि " न माङ्योगे '' इत्यडागमप्रतिषेधः ॥ ११२ ॥

१ 'सेहो मूर्तिमान,' ' सेहपूर्तिमान्.'

प्रकटितदशावतारे प्रचुराज्याकलनभावितस्फुरणे ॥ दीपप्रकाशनाम क्षमं विभावर्युदितभीतिहरे ॥ २८८ ॥

## श्रीमद्देदान्तदेशिकाचार्यवर्णनम्. २२

निरूप्य सानन्दम्-

श्रीरङ्गेश्वरशासनाद्धिगतश्रत्यञ्चलाचार्यकम् दान्तं यं किववादिदन्तिहरिरित्यार्या वदन्ति क्षितौ ॥ सर्वस्यामपि हन्त तन्त्रंसरणौ स्वातन्त्र्यमासेदुषाम् सुत्रामा स हि वेङ्कटेशकविरादत्रशाविरासीत्प्रभुः॥ २८९॥

प्रकटितित । प्रकटितः दशायां वर्तिकायां अवतारः आविर्भावः येन, प्रकटिता दशसंख्याका अवताराः मत्स्य-कूर्मादयो येनेति च तिस्मन् । प्रचुरं बहुलं च तत् आज्यं घृतं च तस्य, पक्षे प्रचुरायाः आजेः राक्षससंप्रामस्य च "संप्रामाभ्यागमाह-वाः । समुदायः स्त्रियः संवित्-सिमत्याजि-सिमद्-युधः"इत्यमरः । आकलनेन स्वीकरणेन भावितं प्राप्तं स्फुरणं दीप्तिः प्रसिद्धिश्च यस्य तिस्मन् । विभावर्यो निशायां " निशा निशीथिनी रात्रिस्त्रियामा क्षणदा क्षपा । विभावरी " इत्यमरः । उदितां उत्पन्नां भीतिं अन्धकारसंबन्धिनीमित्यर्थः । हरति निवारयतीति तद्धरतिसम् पक्षे अनिभ्यः शत्रुभ्यः उदितभीतिं हरतीति च तिस्मन् विभौ प्रभौ दीपप्रकाश इति नाम क्षमं योग्यमेव ॥ २८८ ॥

अथ वेदान्तदेशिकवर्णनमाक्षिपति—निरूप्येत्यादि ।

श्रीरङ्गेति । श्रीरङ्गेश्वरस्य भगवतः शासनात् । ल्यब्लोपे पश्चमी । आज्ञां प्राप्येत्यर्थः । अधिगतं स्वीकृतं श्रुतीनां वेदानामञ्चलानां अप्राणां उपनिषदां आचार्यकं व्याख्यातृत्वं येन तं, "मन्त्रव्याख्याकृदाचार्यः '' इत्यमरः । अत एव दान्तं जितबाह्यान्तिरिन्द्रियं, यं वेद्वटेशं कवयः पण्डिताः वादिनश्च तद्र्णा ये दन्तिनो गजास्तेषां हिरः सिंहः इति क्षितौ पृथिव्यां आर्याः श्रेष्ठा जनाः वदन्ति कथयन्ति । एतदेव सहेतुकमुपपादयति हि यतः सर्वस्यामिष, हन्तेत्याश्चर्ये । तन्त्रसरणौ शास्त्रमार्गं खातन्त्रयं आसेदुषां प्राप्तवतां मध्ये, सदेर्धातोः "भाषायां सद-वस-श्रुवः " इति भूतसामान्ये लिटि कसुः । " वसोः संप्रसारणम् " इति भसंज्ञायां संप्रसारणं च । सुत्रामा इन्द्रः सः वेद्वटेशकविराट् प्रभुः अत्र काद्यां आविरासीत् प्रकटीवभूव ।। २८९ ॥

१ 'तर्क. ' २ ' वेङ्कटेशगुरु.'

जनानुद्दिश्य—

भेदाभिदाविषयवादापतहुरुपपादार्थसाधकमदो—
त्सादावहाङ्कतमखादापगौस्यद्विनोदाभिजातभणितिः ॥
पादारविन्दनतेखेदापहारचतुरोदारमाधवगुणा—
स्वादाभितुष्ट इह मोदाय वो भवतु वेदान्तदेशिकमँणिः॥२९०॥

अपि च-

नानाम्नायपरिश्रमं कलयतां नास्त्येव शास्त्रेषु धीः सत्योर्रंप्युभयोस्तयोर्न सुलभा सा हि क्षितौ साहिती ॥ अप्येतासु सतीषु नास्ति विनयो नाचार-भक्ति-क्षमा-चातुर्यः स च सा च सा च स च ताश्चालम्ब्य खेलन्त्यमूम् ॥२९१॥

भेदेति । किंच भो जनाः, वेदान्तदेशिकमणिः वेदान्ताचार्यश्रेष्ठः स वेङ्कटेशगुरुः इह काङ्मयां नगर्यो, वो युष्माकं मोदाय आनन्दाय भवतु । कथंभूतः । भेदः जीवात्मनोः पृथक्लं च अभिदा तयोरैक्यं च ते विषये प्रतिपाये ययोस्तथाभृतौ यौ वादौ तदर्थमापततां प्राप्तवतां, दुरुपपादस्य प्रतिपादयितुमशक्यस्य अर्थस्य भिन्नलैक्यान्यतररूपस्य साधकानां वादिनां मदस्य गर्वस्य उत्सादावहाः उच्छेदसंपादकाः अत एव अद्भुताः आश्चर्यरूपाश्च मखादा यश्भुजो देवास्तेषां आपगा गङ्गा नदी तस्याः स्यदस्य प्रवाहस्येव विनोदो विलासो यासां तादशश्च । निखलशास्त्राणां माथार्थ्यप्रतिपादनेन पापहारकलाद्गङ्गाप्रवाहविनोदसादश्यम् । अत एव अभिजाता निर्मलाश्च भणितयो वचनानि यस्य सः तथाभूतः । पुनश्च पादारविन्दे चरणकमले नतानां भक्त्या नम्नाणां खेदस्य क्षेशस्य अपहारे निवारणे चतुरस्य अत एव उदारस्य महतः " उदारो दातृ-महतोः " इत्यमरः । माधवस्य विष्णोः गुणानां भक्तवात्सन्त्यादीनां आस्त्रादेन अभितुष्टः । वेङ्कटेशकविरिति संबन्धः ॥ २९० ॥

नानित । अपि च नानाम्रायेषु निखिलवेदेषु " श्रुतिः स्त्री वेद आम्रायः " इत्यमरः। परिश्रमं अध्ययनरूपं कलयतां कुर्वतां, शास्त्रेषु वेदान्तादिषु घीः अर्थज्ञानरूपा बुद्धिः नास्त्येव नैवास्ति । अत्र सर्वत्र प्रायश इति शेषो प्राद्यः । तयोः उभयोः वेद-शास्त्रबुद्धाः सत्योरपि सा हि प्रसिद्धा साहिती यथार्थव्युत्पत्तिः क्षितौ पृथिव्यां न सुलभा । ननु कदाचित् एतासु वेद-शास्त्र-यथार्थव्युत्पत्तिषु सतीष्विप, विनयो नम्नता नास्ति । तथा आचारः यथाशास्त्राचरणं च भक्तिः भगवति प्रेम च क्षमा सुखदुः-खादिद्दन्द्वसहनं च चातुरी कर्तव्याकर्तव्यकौशलं च ताः चतस्रः न सन्त्येव । अमुं वेदान्ताचार्यं तु आलम्ब्य आश्रित्य सः वेदाभ्यासश्च, सा शास्त्रबुद्धिश्च, सा साहिती

९ 'आपगास्पदिवनोदापहारभणिति:.' २ 'खेदापनोद.' ३ 'देशिकगुरुः.' ४ 'अनयो:.' ५ 'सा ह्यक्षता साहिती.'

किंबहुना—
अर्वन्तमास्ये तमुपास्य देवं गर्वं तमोजं कुदृशां प्रशान्तम् ॥
कुर्वन्तमेतं गुरुमन्तरेण गुर्वन्तरं कोऽत्र गुणी वृणीते ॥ २९२ ॥
कुशानुः—वयस्य मा सोवमवोचः । यदेतत्पक्षावल्रम्बनतः पक्षान्तरस्वीकार एव वर इति मे प्रतिभाति ॥ ११३ ॥
तथा हि—
यस्मिन्पक्षेऽस्ति मोक्षो गुरुणि लघुनि वा साधनेऽप्यप्रयुक्ते

च,सः विनयश्च, ताः आचार-भक्ति-क्षमा-चातुर्यश्च खेलन्ति कीडन्ति । अनेन लोक-विलक्षणोऽयमिति व्यज्यते ॥ २९१ ॥

श्लाघाहेतुः श्रमार्थव्ययकरयजनाद्यस्यकर्मप्रहाणम् ॥

किंच अर्वन्तिमिति । आस्ये मुखे अर्वन्तं अश्वरूपं "वाजि-वाहार्व-गन्धर्व-हय-सैन्धव-सप्तयः" इत्यमरः । तं देवं ह्यप्रीवावतारं उपास्य संसेव्य, कृत्सितं यथा तथा परयन्ति अर्थात् वेद-शास्त्राणि, ते कुद्दशः वेद-शास्त्रादीनां विपरीतार्थकारिण इत्यर्थः । तेषां तमोजं अज्ञानजन्यं गर्वे अभिमानं प्रशान्तं नष्टं कुर्वन्तं, एतादृशं एतं वेदान्ताचार्यं गुरुमन्तरेण विना "अन्तराऽन्तरेण—" इति द्वितीया । गुर्वन्तरं अन्यं गुरुं अत्र लोके, को गुणी पुरुषः वृणीते अङ्गीकरोति ? अपि तु कोऽपि नैवेत्यर्थः ॥ २९२ ॥

वयस्येति । हे वयस्य, एवं ' एतं गुरुमन्तरेण गुर्वन्तरं न वृणीते ' इस्यादि-ह्रपं मा स्म अवोचः मा वद । अत्र माङ्योगे अडागमः प्रामादिकः । "न माङ्योगे" इति तन्निषेधात् । अथवा केवलं माश्रव्दमङ्गीकृत्य कथंचित् समाधेयम् । यतः एतस्य गुरोः, पक्षावलम्बनतः पक्षाश्रयात् द्वैतप्रचुरत्वादित्यर्थः । पक्षान्तरस्य अन्य-पक्षस्य गुद्धाद्वैतप्रतिपादकस्येत्यर्थः । स्वीकारः अङ्गीकार एव वर इति मे प्रतिभाति । अत्र भावदर्पणकृता मर्कटिकशोर-मार्जारिकशोरन्यायतुल्यतया व्याख्यातम् । ' यथा-मर्कटिकशोरः प्राकारादिलङ्कने प्रिष्ट इडमवलम्बमानः मातुः काङ्कितं स्तन्यमनुभवति, तथा श्रौत-स्मार्तकर्मद्वारा सेवमानो भक्तः भगवत्प्रसादं लभत इति— मर्कटिकशो-रन्यायानुगृहीतः । तस्मात् पक्षान्तरमन्यः पक्षः यथा मार्जारिकशोरं तन्माता मार्जा-री स्वयमेव दन्तधातनादेः संरक्ष्य देशाद्देशान्तरं नीला पुष्णाति, तथा सर्वे कर्म विहाय स्वात्मानं भगवते निवेद्य वर्तमानं स्वयमेव भगवान् कृतयोग-क्षेमो रक्षती-ति— मार्जारिकशोरन्यायानुगृहीतः वर इति । ११३॥

उक्तार्थमेव विश्वदीकरोति — यस्मिन्पक्ष इति । यस्मिन् अन्यस्मिन् शुद्धा-द्वैतप्रतिपादके पक्षे, गुरुणि महति कतिपयदिनसाध्ये यज्ञादिरूपे, वाऽथवा लघुनि

१ 'मेकं.' २ 'मा स्मैवं वद,' 'वादीः'. ३ 'एतत्पक्षात्पक्षान्तरस्वीकारः'.

तं हन्तोपेक्ष्य पक्षं श्रयति जगति कः काम्यवेदोक्तकर्मानुष्ठानावश्यकत्वप्रकटनकठिनं वेदचूडार्यमार्गम् ॥ २९३ ॥

विश्वावसुः—निरूपणनिपुणोऽपि भवान् कथमेवं कथयति ?॥११४॥

वेदान्तार्थिविशोधितं हित्पेथं व्याध्य साधूचितम् चापल्याद्नुरुन्धते तदितरं पन्थानमन्धा नराः॥ इष्टं भक्षय कान्तया च विहरेत्येवं प्रियालापिनम् रोगार्ताश्चपलाः स्तुवन्ति न तु तं यः पथ्यवादी भिषक्॥ २९४॥

दर्श-पूर्ण-मासादिरूपे साधने कर्मणि अप्रयुक्ते अनाचिरते सत्यि, मोक्षः अस्ति । अत एव स पक्षः श्लाघाहेतुः प्रशंसाकारणम् । श्रमः शरीरप्रयासश्च अर्थव्ययः द्रव्यव्यश्च तौ करोतीति तत्करं तच्च तत् यजनादि आदिशब्देन तपःकृच्छादेः संग्रहः । अग्र्याणां बाह्मणानां कर्म तस्य प्रकर्षेण हानं विनाशो यस्मिन् तथाभूतम् । तं पक्षं, हन्तेति खेदे । उपेक्ष्य काम्यानां वेदोक्तानां कर्मणां " स्वर्गकामो यजेत " इत्यादि- कृपाणां अनुष्ठानस्य आवश्यकत्वस्य अवश्यकत्वयस्य प्रकटनेन कठिनं कर्तुमशक्यं वैदच्चूडार्यस्य वैदान्ताचार्यस्य मार्गं पक्षं जगिति कः श्रयति अङ्गीकरोति ? कोऽपि नेवेत्यर्थः । अयं भावः — अयं वेदान्ताचार्यः वेङ्कटाचार्याभिधः स्वयं यशादिकाम्य- कर्मणामनुष्ठाता तत एव च यशादिकर्मानुष्ठानोत्तरमेव शानेन मुक्तिरिति तत्सिद्धान्तः । एतस्मादन्यस्मिन् श्रीमच्छंकराचार्यादिमते तु मोक्षसाधने काम्यादिकर्मणां नावश्यकता, किंतु शम-दमादिसाधनसंपन्नतया विधिवद्धरूपसत्तिपूर्वकात्मज्ञानेनेव मुक्तिरिति । तस्मात् स एव पक्षो वर इति ॥ २९३ ॥

निरूपणेति । निरूपणे सदसद्विवेके निपुणः प्रवीणोऽपि सन् भवान् कथमेवं 'यिसमन् पक्षे-- 'इत्यादिरूपं कथयति ? ॥ ११४ ॥

वेदान्तार्थेति । अन्धाः ज्ञानहीना नराः वेदान्तार्थेन वेदान्ततात्पर्येण विशोधितं गुद्धं, आर्येति पाठे वेदान्तार्थेण वेङ्गटगुरुणा विशोधितमित्यर्थः । साधूनामुचितं योग्यं अत एव हितपथं श्रेयस्करं मार्गे व्याधूय त्यक्ला तस्मात् इतरमन्यं पन्थानं चापल्यात् विषयोपभोगलौल्याद्वेतोः अनुरुन्धते अनुसरन्ति । अत्र दृष्टान्तमाह् इष्टं शास्त्रनिषद्धमपि पलाण्डुसदृशं पदार्थं भक्षय, कान्तया स्त्रिया सह, यथेच्छिमिति शेषः । विहर क्रीड, एवं प्रियालापिनं प्रियभाषिणं वैद्यं चपलाः भाविपरिणामित्वेकरहिताः रोगार्ताः रोगपीडिताः स्तुवन्ति प्रशंसन्ति । किंतु यः पथ्यं भक्ष्यादिकं वदित तच्छीलः भिषक् वैद्यः तं तु नैव, स्तुवन्तीत्यर्थः ॥ २९४॥

१ 'वेदान्तार्थ.' २ 'पदं.'

किंच--

आम्नायमौलिगुरुणा करुणाकरेण नावातरिष्यत यदीह भवाव्धिनावा॥ अज्ञातभक्ति जगदश्रुतसचिरत्र-मज्ञातशास्त्रमभविष्यदवैदिकं च॥ २९५॥

पुनरालोच्य--

अस्य खलु निगममौलिगुरोररोषविद्यासमुद्रतलस्पर्शित्वाद्धुनातनवि-बुधव्यूहसमभिव्याहारो नोचितः॥ ११५॥

किंतु—

निशमयति यः किल दशा निशामयत्यङ्किणा च यो विश्वम् ॥ गर्ज-तुरगौ वदने यौ तैः सह वेदान्तदेशिको गण्यः॥ २९६॥

किंच आसायित । भवाब्धेः संसारसमुद्रस्य नावा तारकतरणिरूपेण अत एव करुणाकरेण द्याकरेण, आम्रायाः वेदास्तेषां मौलयः शिरांसि वेदान्ता इति यावत् । तेषां गुरुणा आचार्यण, तक्काख्यात्रा वेदान्ताचार्यणेत्यर्थः । इह लोके यदि न अवा-तिर्ध्यत न प्रादुरभविष्यत, तिर्दं सर्वे जगत् अज्ञाता भक्तिर्येन तत्, अश्रुतं अना-कर्णितं सतां सज्जनानां चिरत्रं येन तत्, अज्ञातं अनवबुद्धं शास्त्रं येन तत्, अवैदिकं वेदविहिताचारश्च्यं च अभविष्यत् । कियातिपत्तौ लङ् । तत्र पूर्वे कर्मणि तरतेः, उत्तरत्र च भवतेः कर्तरीति बोध्यम् (१) ॥ २९५ ॥

अस्येति । निगममौलिगुरोः वेदान्ताचार्यस्य अशेषाः निखिला या विद्या वेद-शास्त्रादिरूपास्तासां समुद्रस्य तलस्पर्शिलात् तलपरामर्शशीललात्, आमूलात् समाप्ति-पर्यन्तं यथार्थतया विवेचनशीललादित्यर्थः । अधुनातना इदानींतना ये विबुधाः पण्डितास्तेषां व्यूहेन समुदायेन सह समिनव्याहारः गणनम् नोचितः ॥ ११५॥

अधुनातनिबुधवैलक्षण्यमेव प्रतिपादयति निरामयतीति। यः हशा नेत्रेण निशमयति किल श्रणोति, भगवान् शेषावतारः पतञ्जलिरित्यर्थः। तथा च यः अङ्गिणा पादेन किरणेरित्यर्थः। जातावेकवचनम्। विश्वं जगत् निशामयति अवलोकयाति, भगवान् सूर्य इत्यर्थः। भावदर्पणकारस्तु 'निशामयत्यङ्गिणा—' इत्यादिवाक्येन गौतम इत्याह। तत्तु गौतमस्यैवाक्षपाद इति नामप्रसिद्धेरिति शेयम्। एतत्तु भगवतः पतञ्जलेः साम्यार्थे व्याख्यानम्। तेन च उभौ (पतञ्जलि-गौतमौ) अपि व्याकरण-न्यायशास्त्रयोः प्रवर्तकाविति सूचितम्। तथा यौ वदने मुखे गज-तुरगौ भगवन्तौ गजानन-हयप्रीवावित्यर्थः। तैश्चतुर्भिः (पतञ्जलि-गौतम-गजानन-हयप्रीवैः) सह अयं वेदान्तदेशिको वेदान्ताचार्यः गण्यः गणनीयः॥ २९६॥

१ 'गौतमनिगम.' २ 'गजतुरगौ मुखे.'

विचिन्त्य--

गम्भीरशब्देन विशालमोहदशापिशाचग्रहमोचनेन ॥ घण्टा हरेर्वेङ्कटनाथरूपा कल्याणमुल्लासयति श्रुतीनाम्॥ २९७॥

पुनः सचमत्कारम् —

वेदान्ताचार्यशब्दोऽस्मिन्वेदान्तस्थापने क्षमः ॥
इमं विवेकं कुर्वन्तो दान्ताचार्यं च तं विदुः ॥ २९८ ॥
कु०— कथं नाम द्विहिणगृहिणीचिकुरिनकुरम्बचुम्बिचम्पककुसुमसुकुमारतराः कविकथककण्ठीरवगुरोरिप गिरो दुस्तरप्रस्तरिष्ठुरबंहिष्ठसासूयहृद्यनिर्भेदाय जायन्ते १ ॥ ११७ ॥

विश्वावसुः — सखे शृणु तावत् ॥ ११८॥

किंच गम्भीरेति । हरेः श्रीविष्णोः संबन्धिनी वेङ्गटनाथरूपा एतदाख्यश्रीवेदा-न्ताचार्यरूपेत्यर्थः । घण्टा विशाला महती या मोहस्याज्ञानस्य दशाऽवस्था तदूपो यः पिशाचस्तस्य ग्रहं मोचयतीति तथाभूतेन गम्भीरेण महता शब्देन ध्वनिना, अथवा गम्भीरेण दुरवगाहेन शब्देन व्याख्यारूपेणेत्यर्थः । श्रुतीनां कर्णानां उपनिषदां वा कल्याणं मङ्गलं यथार्थे वा उल्लासयति वर्द्यति ॥ २९७ ॥

अपि च वेदान्तिति । अस्मिन् भुवने वेदान्ताचार्य इत्ययं शब्दः वेदान्तानां स्थापने विविधवाक्यानां यथार्थनिणयेन व्यवस्थाकरणे इत्यर्थः । क्षमः समर्थः । अस्तिति शेषः । इमं उक्तप्रकारं विवेकं विचारं "मन्त्रव्याख्याकृदाचार्यः " इत्यादिकोशापर्यालोचनया वेदानां व्याख्याकरणरूपमित्यर्थः । किंवा इमं वेदान्ताचार्यशब्दं, विगतवेकं वेशब्दरहितं च, अस्मिन् पक्षे " शेषाद्विभाषा " इति कप्पत्ययो शेयः । कुर्वन्तो लोकाः तं वेदान्ताचार्य दान्तानां जितबाह्यान्तरिन्द्रियाणां आचार्य गुरुं दान्ताचार्यशब्दमिप विदुः जानन्ति ॥ २९८॥

कथिमिति । द्विष्य ब्रह्मणः गृहिणी सरस्तती तस्याश्चिकुरनिकुरम्बं केशपाशः तच्चम्बीनि यानि चम्पककुसुमानि तद्वत् सुकुमारतराः अतिकोमलाः कविकथक्षकण्ठीर-वगुरोरिप किववादिनां महासिह्स्येत्यर्थः । गिरः वाण्यः दुस्तराः किना ये प्रस्तराः पाषाणाः इव निष्ठुराणि कठोराणि बंहिष्ठानि बहुलानि, बहुलशब्दादिष्ठनि " प्रिय-स्थिर—" इत्यादिना बहादेशः । असूयया गुणेषु सत्स्विप दोषा-रोपबुद्धचा सहितानि च यानि हृदयानि मतान्तरवादिचित्तानि तेषां निर्मेदाय खण्डनाय जायन्ते भवन्ति ? । कोमलत्वात् मृणालतन्तुना पाषाणभेदनवत् कठिनहृदयभेदनमशक्र मिति भावः ॥ १९७॥

१ 'स्थापके.' २ 'प्रस्तरोदरनिष्ठुर.'

वेदान्तार्यगिरः प्रस्नमृद्वो मोदं द्धानाः सताम्
प्रोढ्यावकठोरकाण्यपि परं भिन्दन्ति हृन्दि द्विषाम् ॥
नन्दाद्यार्यजनाभिनन्दितमृदुस्पर्शोऽपि पादो हरेदुर्भेदे राकटासुरे तु रातकोट्याकारमागान्न किम् १॥ २९९॥
पुनः सप्रार्थनमञ्जलि बङ्खा—
द्पीविष्टेकुदृष्टिसुष्टसमयोत्सादाय बोधाङ्करोदेदाय प्रबले कलावपि जयोत्पादाय वेदाध्वनः ॥

श्रीमछक्ष्मणपक्षरक्षकबुधामोदाय पापाटवी-च्छेदायार्थिमरुत्तरुर्विजयतां वेदान्तविद्यागुरुः ॥ ३००॥

अथ समाधत्तमुपकमते विश्वावसुः— वेदान्तेत्यादिना । प्रसृनमृदवः पुष्पवत् सुकुमाराः अत एव सतां तन्मसस्थसाधूनां मोदं आनन्दं दधाना उत्पादयन्तः वेदान्तार्थस्य गिरः व्याख्यान्हणा वाण्यः, द्विषां मतान्तरस्थवादिनां हृन्दि हृद्यानि "पद्द्र्रोमास्—" इत्यादिना हृद्यशब्दस्य हृदादेशः । प्रौढाः कठोराः प्रावाणः पाषाणा इव कठोरकाणि कठिनान्यिष, परमत्यन्तं भिन्दन्ति विदारयन्त्येव । अत्र दष्टान्तमाह— नन्दो गोकुलवासी कश्चिद्रोपालः आदिः प्रमुखो येषां सुनन्दादीनां ते ये आर्यजनाः श्रीकृष्णभक्तवात् श्रेष्ठजनास्तरभिनन्दितः एतादृशो मृदुस्पर्शः कोमलस्पर्शोपि सन् यः हरेः श्रीकृष्णस्य पादः दुर्भेदे इतरैभेत्तमशक्ये शकटासुरे, शतकोटे-विश्रस्य " शतकोटिः स्वरः शम्बो दम्भोलिरशनिर्द्वयोः " इत्यमरः । आकारं न अगात् न प्राप किम् ? तद्वदेवदमिति भावः ॥ २९९ ॥

इदानीमेतत्प्रकरणमुपसंहरन् प्रार्थयते— दर्पाविष्टेति । दर्पाविष्टानां गर्विष्टानां अत एव कुदृष्टीनां कुत्सित्ज्ञानानां, अत्र दिश्चाने । दुष्टो यः समयः सिद्धान्तः "समयाः शपथाचार-कुलिसद्धान्त-संविदः । " इत्यमरः । तस्य जत्सादाय तं विनाशियतुमित्यथेः । "तुमर्थात्—" इत्यादिना चतुर्थां । अप्रेऽप्येवमेव ज्ञेयप् । बोधा-कुरस्य उद्भेदाय जत्पादनाय, प्रबलेऽपि कलौ युगे वेदाध्वनः कर्म-ज्ञानरूपवेदभागस्य जयोत्पादाय सर्वोत्कर्षमृत्पादियतुमित्यर्थः । श्रीमतो लक्ष्मणस्य रामानुज्ञाचार्यस्य यः पक्षः विशिष्टाद्वेतरूपः तद्रक्षकास्तत्पालका ये बुधाः पण्डितास्तेषां महेदाय आनन्दम-त्पादियतुभित्यर्थः । पापान्येवाटवी अरण्यं तस्याश्लेदाय, तां ह्येतुं चेत्यर्थः । अर्थिनां विशिष्टाद्वेत्त्रान्।भिलाषिणां महत्तरः कल्पनृक्षः वेदान्तिव्यागुरः, विजयतां सर्वोन्त्विर्यायानाभिलाषिणां महत्तरः कल्पनृक्षः वेदान्तिव्यागुरः, विजयतां सर्वोन्तिर्यायानाभिलाषिणां सर्वातः

१ 'कोपाविष्ट.' २ 'मेदाङ्करोद्घोधाय.' ३ 'महा.' ४ 'विजयते,'

# अथ कामासिकानगरवासिनृसिंहवर्णनम् २३.

इत्यन्यतो दृष्टिं विन्यस्य प्राञ्जलिः सन्—
श्रीमान्गभीरतरवेगवतीप्रतीरभूमावघद्विह सुरद्विरवावतीर्णः ॥
कामादिवैरिगणमुल्बणमस्पदीयम्
कामासिकानरहारः कवलीकरोतु ॥ ३०१॥
इत्यन्यतश्रक्षुर्निक्षिप्य प्राञ्जालिः सन्—
भयातिजीवातुद्यामहिस्ने वैकुण्ठधाँस्ने तनवे नमांसि ॥
आस्नाय उक्तः परमेशितेति नास्नाय उक्तः परमत्र चित्रम्॥३०२॥
युक्तं चैतत् । यतो ' विष्णुः परमः ' इति श्रुता श्रुतिः ॥११९॥

अथ कामासिकावासिनृसिंहवर्णनं सूचयन्नाह् कविः इतीत्यादि । अन्यतः अन्यस्मिस्थे हिष्टं विन्यस्य दत्त्वा—

श्रीमानिति । अघेभ्यः पापेभ्यः द्वह्यति जिघांसतीति अघधुक् तस्यां गभीरत-रायाः अतिनिम्नायाः वेगवत्या नाम नद्याः प्रतीरभूमौ तटभुवि सुरद्वः कल्पतरुरिव अवतीर्णः आविर्भूतः, श्रीमान् लक्ष्मीवान् लक्ष्म्या सिहित इत्यर्थः । कामासिकानरह-रिः कामासिकानगरनिवासी श्रीनरिसंहः, उल्बणं प्रवृद्धं अस्मदीयं अस्मत्संबन्धिनं कामः आदिः प्रमुखो येषु ते ये वैरिणः क्रोध लोभाद्यः शत्रवः तेषां गणं समुदायं कवलीकरोतु ॥ ३०९॥

भयाति । भयेन संसार-भीत्या आर्तानां पीडितानां जीवातुर्जावनौषधरूपः दयाया महिमा यस्य तस्मे, वैकुण्ठधान्ने वैकुण्ठिनवासिने इत्यर्थः । नमांसि नमस्का-रान् तनवे करोमि । तनोतेरुभयपदिनः आत्मनेपदे लोक्कत्तमैकवचनम् । आम्नाये वेदे यः परमेशिता परमेश्वर इति उक्तः, परं च आम्नाये न उक्तः, इत्यत्रार्थे विरोध्यामास्त्ररूपे इत्यर्थः । परमत्यन्तं चित्रमाश्चर्यम् । वस्तुतस्तु य आम्नाये परमेशितेति नाम्ना उक्तः कथितस्तस्मै वैकुण्ठधान्ने इत्यन्वयेन च तत्परिहारः ॥ ३०२ ॥

युक्तमिति । एतत् परमेश्वर इति श्रुतिकथनरूपं युक्तं योग्यमेव । यतो यस्मान्त्र (विष्णुः परमः उद्धमः 'इत्यर्थिका प्रत्यक्षं श्रुतिः श्रुता आकर्णिता । अस्मामि-रिति शेषः ॥ १९९॥

१ 'भूमावथ द्विहः' २ 'नामासिना नरहरिः,' 'कामालिकानरहरिः केवरीकरोतुः' ३ 'ततो.' ४ 'नाम्ने.' ५ 'आम्नाययुक्तः.' ६ 'इति श्रुतेः,' 'इति विश्रुतैव बव श्रुतिः.'

अनपायरमो विष्णुः कस्माद्परमो भवेत् ॥ युक्तं रमापतेरन्ये देवास्त्वपरमा इति ॥ ३०३ ॥ किंच—

जाग्रत्येव शिरांसि नित्यवचसां सर्वोन्नतौ शार्ङ्गिण-स्तत्र व्यास-पराशरादिकृतयो दत्तादरा वस्तुतः ॥ यः पादाम्बु ददाति यस्तदुपसंगृह्णाति धत्तेऽथेवा यश्चेतच्छिरसैव तेषु परमं जानाति को नात्मवान् ॥ ३०४॥

पुनः सचमत्कारम्—

दुर्वादिनो विष्णुपदारविन्दं दोषापहं नानुसरिनत मोहात् ॥ तेषां मतं तु स्वयमत्र विष्णुपदारविन्दानुसृतिं विधत्ते ॥ ३०५ ॥

एतदेव सोपपत्तिकमाह— अनपायिति । यतः न विद्यते अपायो वियोगो यस्यास्तथाभूता सततमाश्चिष्टेत्यर्थः । रमा लक्ष्मीर्यस्य सः विष्णुः, अपगता वियुक्ता रमा यस्मात् तथाभूतः अपकृष्टरूपश्च कस्माद्धेतोर्भवेत् ? लक्ष्म्याः अनपायित्वं " रा-षवत्वेऽभवत्सीता विष्णोरेषानपायिनी ।" इत्यादिपुराणप्रन्थैः प्रतिपादितम् । तस्मात् रमापतेर्विष्णोरन्ये देवास्तु अपरमा लक्ष्मीरहिताः अपकृष्टाश्च इति युक्तं यो-ग्यमेव ॥ ३०३ ॥

अधुनान्यरीत्या सर्वोत्तमत्वं प्रपञ्चयति — जायतीति । नित्यवचसां अविनाशिवचनानां, वेदानामित्यर्थः । शिरांसि उपनिषदः शार्ङ्गिणः विष्णोः सर्वोन्नतौ सर्वोतमत्वे विषये जायति सततं विभान्त्येव । तत्र उपनिषत्प्रतिपादित एवार्थे व्यासपराशरादीनां ऋषीणां, आदिशब्देन वाल्मीकि-विषष्ट-मार्कण्डेयादीनां प्रहणम् ।
तत्वः पुराण-स्मृत्यादिरूपाः, दत्तादराः उपनिषत्प्रतिपादितं तात्पर्यमेव विस्तारेण अविश्वितवन्त इत्यर्थः । नन्वेतययपि वेदादिभिः प्रतिपादितं तथाप्यनुभवमन्तरेण अविश्विसनीयमेवेति नेदाह — वस्तुतः तत्वतः अत्रार्थे केवलं वेद-शास्त्रादिरूपमेव न
समाणं, किंतु प्रत्यक्षमप्यस्तीत्यर्थः । तदेव दर्शयति — यः विष्णुः पादाम्बु पादोत्पन्नं
पङ्गाजलिमत्यर्थः । ददाति, यश्च ब्रह्मा तत् उपसंगृह्णाति स्वीकरोति, कमण्डलुनेत्यश्वेः । अथवाऽथ च यश्च श्रीशंकरः तत् पादाम्बु,शिरसा मस्तकेनैव धत्ते धारयति ।
तेषु ब्रह्म-विष्णु-शिवेषु मध्ये, परमं श्रेष्ठं आत्मवान् परमात्मज्ञानी को न जानाति ?
अपि तु सर्व एव जानातीत्यर्थः ॥ ३०४॥

दुर्वादिन इति । दुर्वादिनः केवलं शिवमेव श्रेष्ठं मन्वानाः दोषापहं पापहरं विष्णोः पदारविन्दं चरणकमलं मोहात् वस्तुतस्त्रयाणामप्येकरूपत्वसत्त्वे स्वमताभि-

१ 'मुनयो,' 'गुरवो.' २ 'गृह्णाति वा.' ३ 'नानुसरन्तु.'

## अथ श्रीत्रिविक्रमवर्णनम् २४.

इत्यन्यतो दृष्टिं निक्षिप्य— समन्तरूढद्वमपुष्पनिष्पतन्मरन्दसंतत्यभिषिक्तमुत्तमम् ॥ रिवक्रमाशुत्विनरोधिगोपुरं त्रिविक्रमस्यायतनं निशाम्यताम्॥ ३०६॥ सविसायमभिष्यायन्—

अन्यादाश्रयतामनश्वरपेदप्राप्तादिनश्रेणिका हर्षादूर्ध्वमुद्ज्ञितः स चरणस्रैविक्रमो नः क्रमात् ॥ त्रैलोक्यार्पणतः सितं ग्रुभयशक्लत्रत्रं यदासीह्रले-द्रीघिष्ठो हरिनीलदण्ड इव यस्तद्वारणायोद्धृतः ॥ ३०० ॥

मानान्धाः सन्तः " शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिवः । " इत्यादितत्त्वाज्ञानाद्वेतोः नानुसरन्ति न भजन्ति । तस्मात्तेषां मतं स्वयं स्वत एव अत्र उक्तेथें तु विष्णुपदे आकाशे यत् अरिवन्दं कमलं कदाप्यसंभिव, तस्यानुसितमनुसरणं विधत्ते करोति । यथा तावदाकाशपुष्पं कदाप्यसंभिव तथेतेषां मतं मिथ्येव भवतीत्यर्थः । अत्राप्याकाशे अरिवन्दस्य गङ्गाजलरुहस्य आगोपालाङ्गनमाच पण्डितं सर्वसंप्रतिपन्त्रत्वाद्विष्णोः पदं व्यवसितं निश्चितमिति यावत् । अर्थते गम्यतेऽनेनेत्यरो मार्गः विष्णुनिश्चितसिद्धान्तः तं विन्दन्तीति तिद्वन्दाः तेषामनुस्रति अनुसरणं प्रचारमिति यावत् । इत्यर्थे वदन्ति शैवाः 'इति भावदर्पणकृत् ॥ ३०५ ॥

समन्तिति । समन्ते आसमन्तभागे रूढाः बृद्धाः ये द्रुमा वृक्षास्तेषां पुष्पेभ्यः निष्पतन् निर्गलन् यो मरन्दो मकरन्दः तस्य संतितिभिः धाराभिः अभिषिक्तम्, अत एव उत्तमं, रवेः सूर्यस्य क्रमे गमने यदाग्रुलं शीघ्रलं तस्य निरोधि प्रतिबन्धि गोपुरं पुरद्वारं यस्य तत् "पुरद्वारं तु गोपुरम्" इत्यमरः । एतादृशं त्रिविक्रमस्य एतदाख्यविष्णोः आयतनं स्थानं निशाम्यतामवलोक्यताम् । हे कृशानो, लयेति शेषः ॥ ३०६ ॥

तमेव प्रार्थयते — अव्यादिति । आश्रयतां सेवमानानां जनानां नर्यतीति नश्वरं विनाशि न नश्वरमनश्वरं कालत्रयेऽप्यविनाशीत्यर्थः । नञ्पूर्वकात्रशेः " इण्-नश-जि-सर्तिभ्यः — " इति क्ररण् प्रत्ययः । यत् पदं वैकुण्ठस्थानं तदेव प्रासादः तस्य निश्चेणिका आरोहणसाधनं, तत्प्रापिकेति यावत् । हर्षात् ऊर्ध्व उदिच्चतः उत्तमितः बिलसत्रे इत्यर्थः । यः त्रयो भृ-स्वर्ग-बिलिशिरोव्यापनरूपाः विक्रमाः पादक्षेपा यस्य सः त्रिविक्रमः तस्यायं त्रैविक्रमः सचरणः नोऽस्मान् क्रमात् संसारश्रमात् अव्यात् रक्षतु । यिश्चिविक्रमस्य चरणः, यज्ञसमये इति शेषः । त्रैलोक्यस्य अर्पणतः दानाद्वेतोः

१ 'सम्पतन् .' २ 'महा.'

कृशानु: - किमरे मायाविनमेनमकमं त्रिविक्रममभिनन्दिसिः ॥१२०॥ पर्य--

श्रीमानिष स्वयं दैत्यात्कुर्वाणः कुप्रतिग्रहम् ॥ विन्दन् स महतीं वृद्धिमिष्टां गोत्रभिदे ददौ ॥ ३०८॥ विशिष्यायमकपटानां कवीनां न स्ठाघनीयः ॥ १२१॥ यतः——

नित्यानपायिप्रमदोऽपि नाथो बद्रभवन्वञ्चितदातृकोऽसौ ॥ कविव्यथाकृत्वलु भूसुरोऽपि भूदानवत्वं क्षममेव भेजे ॥ २०९॥

बलेर्विरोचनसुतस्य दैत्यस्य शुभ कल्याणावहं यशः कीर्तिरेव छतं आतपत्रं यत् आसीत् उत्पन्नमभूत्, तस्य छत्रस्य धारणाय उद्धृतः ऊर्ध्वे धृतः द्राधिष्ठः दीर्घतरः दीर्घशब्दादिष्ठन्प्रस्यये द्राधादेशः । हरिरेव नीलो मणिस्तन्मयो दण्डः छत्रमध्यवर्ति- यष्टिरिव स्थितः, स चरण इति संबन्धः ॥ ३००॥

अथ कृशानुः कपटाचरणरूपं दोषमुद्धाटयन्नाह— किमिति । मायाविनं कपटयुक्तं, मायाशब्दात् "अस्-माया-मेधा—" इत्यादिना विनिप्रत्ययः । त्रिपद-भूमियाचनव्याजेन सर्वस्वापहारात् । अत एवाकमं अनुचितकृत्यकारिणं, एनं

त्रिविक्रमं वामनं किं कुतो हेतोरभिनन्दिस ? ॥ १२०॥

मायाविलमेव प्रपञ्चयति श्रीमानपीति । यः खयं श्रीमान् संपत्तिमान् ल-क्ष्मीवानपि सन्, देलात् दितिवंशजात्, बलेः सकाशात्, नतु सजातीयाद्देवादेः सका-शात्, कुप्रतिप्रहं कुत्सितं याचितसुवर्णादिप्रहणं, कोः पृथिव्याः प्रतिप्रहं स्वीकारं च "गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी" इल्पमरः । कुर्वाणः सन्, ततः इष्टां ईप्सितां महतीं विपुलां वृद्धिं समृद्धिं विन्दन् प्राप्नुवन् सन्निष्, स त्रिविकमः गोत्रभिदे इन्द्राय कुलो-च्छेदकाय च ददौ समर्पितवान् । नतु तां खयमुपबुमुजे । हीनोऽपि जनः खसंपा-दितमर्थं न परस्मै अपयतीत्यतोऽयमतीवानुचितकारीति भावः । अत्र निन्दायाः स्तुतौ पर्यवसानाद्व्याजस्तुतिरलंकारः ॥ ३०८ ॥

विशिष्येति । अयं त्रिविकमः विशिष्य विशेषतः कृला, अकपटानां निर्व्याजानां शुद्धमानसानामिति यावत् । कवीनां कविभिरित्यर्थः । न श्लाघनीयः ॥ १२१ ॥

तदेवोपपादयति— नित्येति । नित्यं सततं अनपायिनी अवियुक्ता प्रमदा लक्ष्मीः पत्नी यस्य सः तथाभूतोऽपि सन्, बद्दभवन् अबदुर्बद्धारेव भवन् छद्मना ब्रह्मचारि-वेषधारीत्यर्थः । " कृ-भवस्तियोगे— " इत्यादिना अभूततद्भावे च्विप्रत्ययः । " च्वौ च " इति दीर्घः । स्त्रीपरिप्रहेऽपि ब्रह्मचारिवेषधारणं एकं दूषणं, अपरं कथयति— विवितः दातेव दातृकः बलिर्थेन तथाभूतः, तृतीयं दोषमाह— कवीनां पण्डितानां कवेः गुक्राचार्यस्य च " संख्यावान् पण्डितः कविः ", " ग्रुको दैत्यगुरुः काव्य

विश्वा० अभ्युपगच्छाम एव भवतः प्रौढगुणदोषीकरणपा-ण्डित्यम् । आस्तामेष श्लेषचमत्कारः, आकर्णय तावदेतत् यदाश्चि-तरक्षणाय पद्मेक्षणः स्वमहत्त्वाननुरूपमपि रूपमापेदे ॥ १२२ ॥

नित्योत्रतोऽपि निरपायरमाश्रयोऽपि दातापि हन्त बहुशो महतां पदानाम् ॥ स्वीकृत्य वामनवपुः श्रितमिन्द्रमीशः पातुं पदित्रतयमत्र बिलं बिभिक्षे ॥ ३१०॥ पुनः समक्तिप्रकर्षम् । अत्रं हि— त्रेविक्रमित्रिपथगाजनकः स पादः पायात्पुरस्य मरुतां मरुतां निहन्ता ॥

उशना भागवः कविः " इत्युभयत्राप्यमरः । अपरं च असौ नाथः वामनः भूसरो ब्राह्मणोऽपि सन्, भुवि भूमौ दानवलं दैत्यलं भुवः पृथिव्या दानं बिलकृतमस्यास्तीति तद्वत्वं च भेजे सेवितवान्, इति क्षममेव युक्तमेवेति काकुः । एवं च चलारि दूषणा- नि तिस्मन् सन्तीति न स सत्प्रशंसाई इति भावः । अत्रापि निन्दायाः स्तुतावेव पर्यवसानमिति श्रेयम् ॥ ३०९ ॥

अभ्युपगच्छाम इति । भवतः लत्कृतिमित्यर्थः । प्रौढानां प्रगत्भानामिष दोषीकरणे वस्तुतो दोषलाभावेऽपि दोषारोपे, एतदिष चिवप्रत्ययान्तम् । पाण्डित्यं चातुर्ये अभ्युपगच्छामः जानीम एव । अयं श्लेषचमत्कारः वस्तुतस्तु नैतदृषणिमत्यर्थः । आस्ताम् । तत्त्वतस्तु पद्मेक्षणः कमललोचनः अयं आश्रितानां भक्तानां रक्षणाय रक्षणार्थे स्वमहत्त्वस्य अननुरूपं अयोग्यमिष रूपं बदुवामनाकारं आपेदे स्वीकृतवा-

निति यत्, तदेतदाक्रणय ॥१२२॥

'नित्यानपायिप्रमदः—' इत्यादिनोक्तस्यार्थस्यैव वास्तवलं प्रतिपादयति— नित्योन्नतोऽपीति । योऽयं त्रिविकमः नित्योन्नतः नित्यं महानपि, निरपायः विश्लेषरहितः रमाश्रयः लक्ष्म्याश्रयो यस्य सः तथाभूतोऽपि, महतां वहुनः बहूनां न तु द्वि-त्राणां "बह्लपार्थात्—" इत्यादिना विभक्तयर्थं शस् प्रत्ययः । पदानां वैकुण्ठादिस्थानानां दातापि, अनेकपदमितभूभागानामित्यर्थोऽप्यनुसंधेयः । हन्तेति हर्षे । ईशः ईश्वरोऽपि श्रितं अङ्गीकृतं इन्द्रं पातुं रिक्षतुं, वामनवपुः बदुशरीरं स्वीकृत्य गृहीला, बिंल दैत्यं अत्र भूलोके बिलयज्ञे वा, पदानां त्रितयं त्रिपदपरिमितां भूमिमिन्यर्थः । बिभिक्षे ययाचे । भिक्षतेर्द्विकमिकलात् बिलशब्दादिप कर्मणि द्वितीया ।। ३१०॥

त्रैविक्रमेति । त्रिपथगायाः गङ्गायाः जनकः उत्पादकः, अत एव मरुतां देवानां पुरस्य स्वर्गस्य मरुतां निर्जलदेशत्वं निहन्ता निवारकः, गङ्गोत्पत्तेः पूर्वे तत्र जला-

१ 'एतन्न दृरयते आदर्शपुस्तके.'

शन्मोः स्फुरन्मुकुटभूषणदानचुञ्च-मन्भोनिधेः श्रशुरमाप्तगिरो यमाहुः ॥ ३११॥

#### अथ श्रीकामाक्षीदेवीवर्णनम् २५.

इति किंचिद्नतरमितकम्य । अत्र हि—
काञ्चीनगरिवभूषा कामाक्षी कल्पमञ्जरी मजताम् ॥
रक्षा सुरसेनानां राजित शर्वस्य सर्वस्वम् ॥ ३१२ ॥
निरूप्य सिवस्मयानन्दं कामाक्षीमामन्त्रय—
दन्तश्रीस्तव दृश्यते यदि ततः कुन्दं न निन्दन्ति के
वक्रं यद्यभिलक्ष्यते बुधजनश्चन्द्रं न संद्रक्ष्यते ॥
दृष्टे दृष्टियुगे पुनर्न विनुयाद्वालोऽपि नीलोत्पल्लम्
सूक्तिश्चेदनुभूयते मधुरता कामाक्षि का माक्षिके ॥ ३१३ ॥

भावादिति भावः । त्रैविकमः स पादः चरणः, पायात् नः सर्वान् रक्षतु । कथंभूतः सः । यं त्रैविकमपादं, आप्तिगरो वेदवाण्यः शंभोः स्फुरत् प्रकाशमानं यनमुकुटभूषणं तस्य दानेन चुत्रुं प्रसिद्धम् । शिवस्य गङ्गाशिरस्त्वादिति भावः । "तेन वित्तश्च श्चु-प्-चणपौ " इति प्रसिद्धार्थे चुत्रुप् प्रत्ययः । तथा अम्भोनिधेः समुद्रस्य श्वशुरं च, तस्य गङ्गापत्नीत्वात् । आहुः कथयन्ति । स इति संवन्धः ॥ ३११ ॥

काञ्चीति । काञ्चीनाम नगरस्य विभूषा अलंकाररूपा, भजतां सेवमानानां जना-नां कल्पमञ्जरी कल्पवृक्षस्य वहारिः, सुरसेनानां देवसैन्यानां रक्षा रक्षणकर्जीत्यर्थः । शर्वस्य शिवस्य सर्वस्वं सर्वद्रव्यं, एतादृशी कामाक्षी एतन्नामिका देवी राजित शोभते ॥ ३१२ ॥

दन्तश्रीरिति । हे कामाक्षि देवि, तव दन्तानां श्रीः शोभा यदि दृश्यते तत तद्दर्शनात् कुन्दं माध्यकलिकां, के जनाः न निन्दन्ति ? अपि तु सर्व एव निन्दन्तीत्य-र्थः । एवमुत्तरत्राप्यूह्यम् । तथा तव वक्तं मुखं यदि अभिलक्ष्यते दृश्यते, तदा बुध-जनः ज्ञानी नरः चन्द्रं न संद्रक्ष्यते नैव पश्यति । तथा तव दृष्टियुगे लोचनयुग्मे दृष्टे सित । पुनः बालोऽपि किमुत प्राज्ञः नीलोत्पलं नीलकमलं न विनुयात् न स्तूया-त् । तथा सुष्ठु मधुरा उक्तिः वाणी अनुभ्यते श्रूयते चेत्, तदा माक्षिके मधुनि मधुरता का ? अपि तु नास्त्येवेत्यर्थः । एवं तव सौन्दर्थस्याग्रे सर्वमिप वस्तुजातं तुच्छिमिति भावः । अत्र दन्तश्रीरित्याद्युपमेयैः प्रसिद्धकुन्दाद्युपमानानां तिरस्कारप्रती-

१ 'शर्वस्य शर्वरी सुखदा,' 'सर्वस्य सर्वस्वं.' २ 'दृष्टं दृष्टियुगं.' ३ 'नीलोत्पले.'

कु०— यद्यपि विद्यते कामाक्ष्याः सर्वाभिनन्दनीयं सौन्दर्यम् तथापि मुघा तदिति प्रतिभाति ॥ १२३ ॥ तथाहि—

कान्तो विरूपाक्ष ईति प्रतीतः कामस्य हन्ता गिरिराजपुच्याः ॥ स्तम्बेरमास्यस्तनयोऽपि तस्या लम्बोदरः किं फलमाभिरूप्यम् ॥३१४॥

अनयोः खल्विम्बका-त्र्यम्बकयोदीम्पत्यमननुरूपिति व्यक्तमे-तत् ॥ १२४॥

इयं हि सर्वमङ्गला स तु रमशानमन्दिरो विभाति हैमवत्यसौ स याति दिक्षु भिक्षुकः ॥

तेः प्रतीपालंकारः । " आक्षेप उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता । तस्यैव यदि वा कल्प्या तिरस्कारनिबन्धना " इति तल्लक्षणात् ॥ ३१३ ॥

यद्यपीति । यद्यपि कामाक्ष्याः सर्वे त्वया वर्णितं अभिनन्दनीयं प्रशंसनीयं सौन्दर्ये सुन्दरत्वं विद्यते, तथापि तन्मुधा व्यर्थे " व्यर्थके तु दृथा मुधा" इत्यमरः । इति प्रतिभाति ॥ १२३ ॥

मुधात्वमेवाह— कान्त इति । गिरिराजस्य हिमालयस्य पुत्र्याः पार्वत्याः कामाक्ष्या इति यावत्। कान्तः पतिः शिवः, विरूपे कुरूपे अक्षिणी, वस्तुतः विरूपाणि विषमाणि त्रीणीति यावत्। अक्षीणि लोचनानि यस्य सः तथाभृतः, कामस्य धर्मादिक्रमेण तृतीयपुरुषार्थस्य, मदनस्य चेति वस्तुतः, हन्ता विनाशकः इति प्रतीतः प्रसिद्धः। तथा तनयः पुत्रोऽपि स्तम्बेरमास्यः गजाननः, स्तम्बेरमेत्यत्र "स्तम्बक्णयो रिम-जपोः " इत्यचप्रत्ययः "तत्पुरुषे कृति— " इति सप्तम्या अछक्। "इभः स्तम्बेरमः पद्मी " इत्यमरश्च। लम्बोदरः वृहदुदरश्चेति प्रतीतः। तस्याः कामाक्ष्याः अभिरूपस्य योग्यमाभिरूप्यं सौन्दर्योचितिमत्यर्थः। किं फलम् १ किमपि नास्तीति। अथवा तस्याः आभिरूप्यं किं फलं कुत्सितफलिमत्यर्थः। विरुद्धसामग्रीप्रतीतेरिति भावः। वस्तुतस्तु शिवपत्रीत्वात् सकलविद्यविनाशकगणाधिपमातृत्वाच तस्याः सौन्दर्यं किं किमप्यनिर्वाच्यं फलं सिद्धिर्यस्य तत्त्रथाभृतिमत्यर्थः। व्याजस्तु-तिरलंकारः॥ ३१४॥

अनयोरिति । अम्बिका कामाक्षी देवी च त्र्यम्बकः शंकरश्च तयोः दंपत्यो-जीयापत्योः भावः दांपत्यं, पति-पत्नीमिथुनमिति भावः । अननुरूपमयोग्यं, अस्तीति शेषः । इत्येतत् न्यक्तं स्पष्टमेव खळु ॥ १२४ ॥

तदेवाह— इयं हीति । इयं अम्बिका कामाक्षी देवी हि, सर्वाणि मङ्गलानि शु-भानि यस्याः सा तथाभूता, अस्तीति शेषः । स त्र्यम्बकस्तु रमशानं पितृवनं, श्रून्य- इयं तु कुङ्कमाङ्किता स भसराशिरूषित-

स्वरालकुन्तला च सा जटाभिरेष भीषणः ॥ ३१५॥
वि०—वयस्य मैवं वादीः । न खल्वप्रशस्तैरंप्यावास-वासःप्रभृतिभिः सांसिद्धिकमभिरूपाणामाभिरूप्यमपहीयते ॥ १२५॥
निवस्तां वा कृत्तिं निवसतु चिरं वा पितृवने
शिवस्तावद्धत्तामहिगणमथाप्येष सुगमेः ॥
परीतं शैवालैरुषितमपि पङ्कोषु मलिनामलीनां बिश्राणं किमिहैं कमनीयं न कमलम् ॥ ३१६॥

त्वात् रमशानतुल्यं दहराकाशं च मन्दिरं, उपलिब्धस्थानं च यस्य सः तथोक्तः, असौ कामाक्षी तु हेम्रां सुवर्णालंकाराणां समूहः हैमं, हेमपदं सुवर्णालंकारार्थे लाक्षणिकं, समूहार्थेऽण् । तदस्यास्तीति तद्वती हिमवतोऽपत्यं हैमवतीति च । ताहशी
विभाति विराजते । स शिवस्तु दिक्षु भिक्षति याचतीति निजभक्तकल्याणमभिवाच्छतीति च भिक्षुः स एव भिक्षुकः "सनाशंस—" इत्यादिना उप्रत्यये खार्थे कः ।
ताहशः सन् याति परिश्रमति । वस्तुतस्तु धनदादिसुहत्त्वेऽपि नश्वरैश्वर्यवैतृष्ण्येनैव
परमात्मलाभ इति द्योतनार्थे भिक्षुवृत्त्या परिश्रमतीति । तथा इयं कामाक्षी तु कुङ्कुमेन केशर-कस्तूर्यादिसुगन्धद्रव्येण अङ्किता चिह्निता, सुगन्धिकुङ्कुमतिलकयुक्तेत्यर्थः ।
सः शिवः भस्मराशिना भस्मसमृहेन रूषितः विलिप्तः, तथा सा कामाक्षी अरालाः
कुटिलाः कुन्तलाः केशा यस्याः सा तथाभूता, सौमाग्यसूचककुटिलकेशयुक्तेत्यर्थः ।
" अरालं वृज्ञिनं जिह्नं— " इति "चिकुरः कुन्तलो वालः कचः केशः शिरोस्हः"
इति चामरः । एष शिवश्च जटाभिः कदाप्यसंस्कृतलात् परस्परसंसक्तकेशैः, नियमाधै तैलादिसंस्काररहिततया केवलं जलप्रक्षालनमात्रसंस्कृतकेशैरिति तु परमार्थः ।
भीषणः भयंकरः । प्रापिक्चकानां, न तु परमार्थविदामिति तत्वार्थः ॥३१५॥

अथ विश्वावसुः प्रकृतिसिद्धविभूतीनां महात्मनां न खलु वासोऽलंकारादि भूषणमिति द्योतयन्नाह— वयस्येति । भो वयस्य मैवं वादीः, कृत इति चेदाह— अभिरूपाणां ज्ञानिनां आवासः वसितस्थानं वासो वस्त्रं च तत्प्रभृतिभिः तत्प्रमुखैः सांसिद्धिकं स्वभावसिद्धं आभिरूप्यं सौन्दर्ये न अपहीयते न विनर्यति । खलु निश्चयेन ॥ १२५ ॥

निवस्तामिति । शिवस्तावत् कृतिं गजचर्म ''अजिनं चर्म कृत्तिः स्त्री'' इस्र-परः । निवस्तां परिद्धातु परिधानं करोलिस्पर्थः । वाथवा चिरं बहुकालं पितृवने स्मशाने निवसतु वासं करोतु । वाथवा अहीनां सर्पाणां गणं समूहं कटककुण्डला-देरूपेण धत्तां धारयतु । अथापि तथापि एष शिवः सुभगः शोभनैश्वर्यसंपन्न एव ।

१ 'अप्रशस्तैरपि वास-कृत्तिवास:प्रभृतिभिः.' २ 'अवहीयते.' ३ 'तदिप.'

किंच--

रमणीयः स हि पुरुषो रमणी यत्रैव रज्यति विद्ग्धा ॥ श्लोकः स एव सुभगश्चित्तं सक्तं हि यत्र रसिकस्य ॥ ३१७॥ अवधार्यतामत्रैतद्तिमात्रं चित्रम् ॥ १२६॥

शिवाक्ष्यालोकितः कामो जित इत्येव ग्रुश्रुम ॥ व्यत्यासोऽत्र जितो यसात् कामाक्ष्यालोकतः शिवः॥३१८॥ पुष्कलं किल पुत्रभाग्यमपि पर्वतराजकन्यायाः ॥ १२७॥

अत्र दृष्टान्तमाह— कमलं शैवालैः परीतं वेष्टितं, पङ्केषु कर्दमेषु उषितं स्थितमिष, मिलिनां कृष्णवर्णत्वेन मलयुक्तानां अलीनां अमराणां विश्राणं धारकमिष, अलीना-मिल्यत्र कर्मणः शेषल्यविवक्षायां षष्टी। "कर्तृ-कर्मणोः—" इति प्राप्तायाः षष्ट्याः "न लोक— " इत्यादिना निषेधात्। तत् इहलोके कमनीयं सुन्दरं न किम् ? किंतु 'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् दित कालिदासोक्तन्यायेन तदन्तीव सुन्दरमिति भावः॥ ३१६॥

किंच शिवे पार्वत्याः प्रेमातिशयदर्शनादेव तत्सौन्दर्यमवगन्तव्यमिति कथयति— रमणीय इति । स हि स एव पुरुषः रमणीयः सुन्दरः । स कः । यत्रैव यस्मिन् पुरुषे एव विदग्धा चतुरा रमणी श्री रज्यति रमते, स इति सम्बन्धः । अत्र दृष्टा-न्तः— यत्र श्लोके रसिकस्य अलंकारादिसाहित्यसंपन्नस्य, चित्तं सक्तं संलमं, स एव श्लोकः पद्यं सुभगः मनोहरः इति श्लेयम् ॥ ३१७॥

अवधार्यतामिति । अत्र शिवाम्बिकाविषये एतदतिमात्रं अतिशयितं चित्र-माश्चर्ये अवधार्यताम् निश्चीयताम् ॥ १२६ ॥

दिविति । शिवस्य अक्ष्णा ललाटस्थतृतीयनेत्रेणेस्पर्थः । आलोकितः दृष्टमात्र एव कामो मदनः जितः इत्येव ग्रुश्रुम पूर्वे श्रुणुमः । अत्रार्थे तु व्यत्ययः वैप-रीत्यं वर्तते । यस्मात् कामस्य मदनस्य अक्ष्णः आलोकतः शिवः जितः । वस्तुतः कामाक्ष्या देव्याः आलोकतः जितः इत्यर्थः । इदमेव श्लेषार्थजन्यं चित्रमिति भावः ॥ ३१८ ॥

एतावता 'कान्तो विरूपाक्ष— ' इत्याद्यर्थदूषणं परिहतं, इदानीं 'स्तम्बेरमा-स्यस्तनयः— ' इत्यादिनोक्तस्य दूषणस्य परिहारार्थमुत्तरमाह— पुष्कळिमिति । पर्वतराजस्य हिमालयस्य कन्यायाः भगवत्याः अम्बिकायाः पुत्रभाग्यमपि पुष्कलं बहुलं, अस्तीति शेषः ॥ १२७॥

१ 'अलोकतः.' २ 'जितः काञ्च्यां.'

यतः---

कुशलीमनाथवक्रः पुत्रः प्रथमो हिमाद्रितनयायाः ॥ पत्रास्यात्पितुरिधकः षडाननो नन्दनो द्वितीयोऽस्याः॥३१९॥

# अथ श्रीमदेकाम्रेश्वरवर्णनम् २६.

इत्यन्यतः किंचित्परिकामन् सामोदम्— राशाङ्कमौलिः सहकारम्ले केलासवासी स इहाविरासीत् ॥ यस्याग्निभृद्देक् च तन्भवश्च योषाऽपि भृषाऽपि च नागराजी ॥ ३२०॥ कु०— वयस्य किं वर्णयसि विश्वविलक्षणचारित्रं रुद्रम् १ लोके हि लोचनशैत्यसंपिपादयिषया यतमानान् जनानेव पश्यामः । अयं तु पशुपतिः स्थाणुरिति स्वोह्वयमन्वर्थयन्तिवै आशुशुक्षणिमिष्णि निक्षिप्तवान् ॥ १२८॥

कुरालीति । हिमाद्रितनयायाः भगवत्याः पार्वत्याः, भानां नक्षत्राणां नाथश्चन्द्रः तदिव वक्षं मुखं यस्य, इभनाथस्य गजेन्द्रस्य च मुख यस्य स इति च, कुशली प्रशस्तकल्याणयुक्तः प्रथमः पुत्रः अस्ति । अस्याः द्वितीयो नन्दनस्तु पञ्चास्यात् पञ्चमुखयुक्तात् पितुः शिवादपि अधिकः एकाननमात्रेणैवेत्यर्थः । षडाननः स्कन्दः अस्ति ॥ ३१९॥

अथ तस्मिन्नेव देशे स्थलान्तरवर्णनार्थमुपक्रमति कविः— इतीत्यादि । परि-हामन् गच्छन् । सामोदं सानन्दम्—

राशाङ्कमोलिरिति । कैलासवासी कैलासपर्वताधिष्ठाता सः प्रसिद्धः शशाङ्कर्म्द्रः मौलो मस्तके यस्य तथाभूतः शिवः, इह काञ्चीनगर्यो सहकारस्य आम्रवृक्षस्य पुले आविरासीत् प्रकटीबभूव । स कीदृशः । यस्य शिवस्य अग्निर्भवत्युत्पद्यते । स्याः सा तथाभूता दक् दृष्टिः तृतीयनेत्रमित्यर्थः । अग्नेभवतीत्यग्निभूश्च तन् भवश्च । त्या भूता दक् दृष्टिः तृतीयनेत्रमित्यर्थः । अग्नेभवतीत्यग्निभूर्यु- । स षडानन इत्यर्थः । "पार्वतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीरिष्नभूर्यु- । दत्यमरः । तथा भूषा भूषणं चापि, नागानां सर्पाणां राजी पङ्किः, योषा पत्नी । सत्यमरः पर्वतराजस्य हिमालयस्य अपत्यं स्त्री कन्या नागराजी, पार्वतीत्य- । वर्तते । स तादृश इति संबन्धः ॥ ३२०॥

वयस्येति । हे वयस्य, विश्वविलक्षणं लोकविरुद्धं नश्वरजडप्रपन्नासक्तजनवि-क्षणमित्यर्थः । चारित्रं आचरणं यस्य सः सततमात्मलीनलात् । तं रुद्रं किं वर्ण-

१ 'आविरास्ते.' २ 'च आव्हय.' ३ 'अन्वर्थयन्निह.'

वि० - अवधेहि तावदिभिधास्यामि रहस्यम् ॥ १२९ ॥ अङ्गानुषङ्गोदितशीतबाधामिन्दोद्यिसिन्धोश्च समन्वयेन ॥ हर्तु वहत्यग्निमयीं तृतीयां हरो हसन्तीमिव हन्त दृष्टिम् ॥ ३२१॥ कु० — हन्त तर्हि तुहिनिकरणशकलसुरसरिङ्गरीशिशिरिशरिस-स्त्रिपुरहरस्य कथमभिषेकप्रियता ? ॥ १३० ॥

गङ्गातरङ्गावलिभिः सुधांशोः सुधाझरैश्चानिशमार्द्रमूर्धः॥ वृथाँ भिषेकं कलयन्ति शम्भोस्तृप्ताय तोयस्य दुद्त्यपः के ॥ ३२२॥

यसि ? हि यतः लोके लोचनयोः शैल्यसंपिपादियषया शीतलसंपादनेच्छया यतमा-नान् यतं कुर्वाणान् जनान् पश्यामः अवलोकयाम एव । अयं रद्रस्तु पश्नां गवा-दीनां " अहमेव पशूनामधिपतिः " " सर्वे देवास्तु पशवो ब्रह्म-विष्ण्यिनद्रपूर्वकाः । श्रोक्त स्तेषां पतिर्यस्मादतः पशुपतिः स्मृतः । " इति श्रुति-स्मृलादिपर्यालोचनया पश्नां देवानां पतिः खामीति च, स्थाणुः शुष्कवृक्षः, " सर्ववैकारिकलये स्थाणुस्ति-ष्टति येन सः " इति स्मृतेः प्रलयोत्तरमपि स्थितिमान् इति च, इत्येतद्वयं खरा आह्नयं नाम अन्वर्थयित्रव यथार्थे कुर्वित्रव आग्रुगुक्षणि अप्ति " अप्तिः — " इत्य-तः " शिखावानाशुशुक्षणिः '' इत्यमरः । अक्ष्णि लोचने निक्षिप्तवान् ॥ १२८ ॥

अवधेहीति । तावत् साकल्येन रहस्यं गौप्यं अभिधास्यामि कथयामि अवधेहि ॥ १२९ ॥

अङ्गानुषङ्गेति । इन्दोश्चन्द्रस्य ग्रुसिन्धोः गङ्गायाश्च समन्वयेन संबन्धेन अङ्गेषु सर्वावयवेषु अनुषङ्गा प्रसरन्ती उदिता उत्पन्ना या शीतबाधा शीतपीडा तां हुर्नु दूरीकर्तु अयं शिवः अग्निमयीं अग्निप्रचुरां तृतीयां दृष्टि हसन्तीं अङ्गारधानीमिव " अङ्गारधानिकाङ्गारशकट्यपि हसन्त्यपि " इत्यमरः । वहति धारयति । हन्ते-त्यानन्दे ॥ ३२१ ॥

पुनरिप सपरिहासं दोषान्तरमाह - हन्तेति । हन्तेति खेदे । यद्येवं तर्हि तुहि-निकरणश्चन्द्रः तस्य शकलं कलात्मकं खण्डं, सुरसरितः गङ्गायाः झरी प्रवाहस्तेन शिशिरं शीतलं शिरः यस्य तस्य त्रिपुरहरस्य शिवस्य अभिषेकस्य प्रियता कथम् ?।। १३०॥

उक्तामाशङ्कामेव द्रढयति - गङ्गेति । गङ्गायास्तरङ्गावलिभिः ऊर्मिपङ्किभिः स-धांशोश्चन्द्रस्य सुधाझरैः अमृतप्रवाहैश्च अनिशं सततं आर्द्रमूर्धः क्रिन्नमस्तकस्य शंभोः, तद्भक्ता इति शेषः। अभिषेकं रुद्रसूक्तादिमन्त्रस्नानं वृथा कलयन्ति कुर्वन्ति। यतः तोयस्य जलपानेनेत्यर्थः । " कर्तृ-कर्मणोः कृति " इति षष्टी । तृप्ताय अपः

१ 'अङ्गानुषङ्गामति', 'गङ्गानुषङ्गोदितशीतबाधाम्.' २ 'तदन्वयेन.' रिद्वरिशिशिरशिरस'. ४ 'मुधा'. ५ 'तोयेन.'

वि॰— अत्रापि युक्तमुत्तरं व्याहरामि ॥ १३१॥
ज्वलनाकलनाद्विषस्य पानाद्विषभाजां वहनाच्च तप्तमूर्तेः ॥
अनिशं त्रिदशापगाधरस्याप्यभिषेकित्रियता शिवस्य जाता ॥ ३२३॥
कु॰— अस्त्वदमथाप्यन्यदपि न युज्यते । किमसौ विहाय विहाययसं संततं शङ्करशिरसि गङ्गातरङ्गान्तः प्रतिवसति मृगाङ्गः कृशाङ्गः ? ॥ १३२॥

वि॰— शृणु सखे तत्र कारणम् ॥ १३३ ॥
शिवशिरित शीतभानुः सागरसूनुत्वसूचनाय परम् ॥
अधिवसित तन्महिष्या गङ्गाया जठरमल्पतनुरेषः ॥ ३२४॥
कु॰— तथापि छुब्ध एष फल्रप्रेप्सुभिरनादृत्यः ॥ १३४॥

उदकानि पुनः पातुमित्यर्थः । के ददित प्रयच्छन्ति ? अपि तु केऽपि नैव ददतीत्यर्थः ॥ ३२२ ॥

अत्रापीति । अत्राभिषेकविषयेऽपि युक्तं समर्पकमेवोत्तरं व्याहरामि कथ-यामि ॥ १३१ ॥

किं तिद्यपेक्षायामाह — ज्वलनिति । ज्वलनस्य ललाटस्थतृतीयनेत्राप्तेः आ-कलनात् स्वीकारात्, विषस्य कालकूटसंज्ञकस्य पानात् प्राश्चनात्, विषभाजां कटक-कुण्डलादिरूपेणालंकारभूतसर्पाणां वहनाद्धारणाच हेतोः तप्ता संतप्ता मूर्तिः शरीरं यस्य तस्य शिवस्य अनिशं संततं त्रिदशापगायाः गङ्गायाः धरस्य धारकस्यापि सतः, अभिषेकप्रियता जाता ॥ ३२३ ॥

अस्त्वित । इदं अभिषेकसंबिन्ध कथनं अस्तु तिष्ठतु । अथापि अन्यत् इदं वक्ष्य-माणमिप न युज्यते । तिकम् ? असो मृगाङ्कश्चन्द्रः कृशाङ्गः अल्पशरीरः सन् विहा-यसमाकाशं विहाय त्यक्त्वा, संततं शंकरशिरिस गङ्गायास्तरङ्गाणामन्तः मध्ये किं कृतो हेतोः प्रतिवसित ? ॥ १३२ ॥

शिवशिरसीति । एषः शीतभानुश्चन्दः सागरस्य समुद्रस्य सूनुलसूचनाय पुत्रलज्ञापनायेव, गम्योत्प्रेक्षेयम् । परमत्यन्तं अल्पतनुः कृशशरीरः सन् शिवशि-रित शंकरमस्तके तस्य समुद्रस्य महिष्याः श्चियाः गङ्गायाः जठरमुद्रं अधिवसित अधितिष्ठति । " अधिशीङ्-स्थासाम्— " इत्याधारस्य कर्मसंज्ञा ॥ ३२४ ॥

अन्यदिष दूषणभुद्धाटयित— तथापीति । तथापि गङ्गा-चन्द्रादियुक्तत्वे सत्यिष एषः शिवः छन्धः लोभयुक्तः आदिकिरातश्च, फलप्रेप्सिभः फलं खर्गापवर्गादिरूपिभ-च्छुभिः अनाहत्यः न आदरणीयः ॥ १३४॥

१ ' हरस्य. ' २ ' अस्त्वेवमथाप्यन्यद्प्यनुयुज्यते. '

तथाहि-

[सौर्वर्णभूघरमि स्वकरे निधाय
भिक्षां कपालभृदिहाटित कृत्तिवासाः ॥
आस्तामिदं स्वयमसौ परिगृह्य छुन्धो
लक्ष्मीपितं तमि मार्गणयांचकार ॥ ३२५ ॥]
सूक्ष्मितांग्रुकलोंभेऽप्यपटो हैमधरपदिनिविष्टोऽपि ॥
छुन्धोऽयमयोहस्तस्तण्डुलसत्त्वेऽप्यटत्यहो भिक्षाम् ॥ ३२६ ॥
अत्यैल्पिमदमुन्यते । यच्छङ्करसङ्गाद्गङ्गायामिप जीवनदायिन्यां संकान्ता तद्गता छुन्धता ॥ १३५ ॥

पश्य--

मुक्ताश्रिता विष्णुपदोदितापि गाङ्गेयमुत्पाच वसुप्रकृष्टम् ॥ प्राप्यापि रत्नाकरनित्यसङ्गं कपर्दिकाशां न जहाति गङ्गा ॥ ३२७॥

लुब्धलमेवोपपादयति-सौवर्णेति।असौ शिवः सौवर्णभूधरं मुवर्णमयपर्वतं मेरुमपि स्वकरे खहस्ते निधाय गृहीला, इह लोके कृत्तिवासाः चर्मवसनः, कपालभृत्नरकपालधारकश्च सन्, भिक्षां भिक्षार्थमिल्यथः । अटित परिश्रमित । इदं स्वयं भिक्षापरिश्रमणं आस्ताम्, परं च असौ लक्ष्मीपितं श्रीविष्णुमिप स्वयं परिगृह्य स्वीकृत्य लुब्धः अधिकधानिलाषयुक्तः, तमिप विष्णुमिप मार्गणयांचकार भिक्षाटनं कारितवान् । वामनावितारे इत्यर्थः । प्रक्षिप्तमिदं पद्यमिति प्रतिभाति । बहुषु पुस्तकेष्वनुपलम्भात् ॥३२५॥

सूक्ष्मेति । अयं शिवः छुब्धः आदिकिरातश्च सन्, सूक्ष्मस्य सितस्य ग्रुश्रस्य च अंग्रुकस्य वस्त्रस्य लाभे सत्यपि, पक्षे सूक्ष्माः तापहारकत्वेन शीतलाः सिताः ग्रुश्राश्च अंशवः किरणाः यस्य स सूक्ष्मसितांग्रुकश्चन्द्रः " शेषाद्विभाषा " इति कप्त्रत्ययः । तस्य लाभे सत्यपीति च। अपटः वस्तरितः दिगम्बरश्च सन्, हैमधरे सौवर्णधारके पदे स्थाने मेहस्थाने च निविष्टः स्थितोऽपि सन् अयो लोहमयपात्रं ग्रूलं च हस्ते यस्य सः तथाभूतः, तथा तण्डुलानां सत्त्वं अस्तित्वं, तण्डुरेतन्नामा कश्चिद्रणस्तेन लसतीति तस्य भावस्तत्त्वं च तस्मिन् सत्यपि अहो इत्याश्चर्यं। भिक्षां अटित परिश्रमिति ॥ ३२६॥

अतीति । किंच इदं वक्ष्यमाणं अत्यल्पं अतिसूक्ष्मं गुह्यमित्यर्थः । उच्यते । यत् शंकरस्य सङ्गात् संबन्धात् जीवनं जलं प्राणनं च ददाति तच्छीलायां, नान्त-खान्डीप् । सत्यामिष गङ्गायां तद्गता शिवगता छुब्धता संक्रान्ता मिलिता ॥ १३५॥

लुब्धतामेवोपपादयति — मुक्ताश्रितेति । इयं गङ्गा मुक्तेः अर्थात् संसारात्, मुक्ताभिमौक्तिकेश्व आश्रितापि, विष्णोर्भगवतः पदात् आकाशाच "वियद्विष्णुपदं वा

१ इदं पद्यं नोपलभ्यते आदर्शपुस्तके, अन्येषु पुस्तकेषु च। केवलं मुद्रितैकस्मिन्नत्रत्य-पुस्तके दृश्यते । २ 'लाभो. ' ३ 'अन्यदल्प. '४ 'पदादुदीता. '

अन्यच--सर्वतो मुखसमृद्धिजुषो चत्पौण्डरी कघनवासनयाऽपि ॥ यत्तर्याप्यविध जन्हुमलस्तत्सत्रघातिचिरसंगतिदोषात् ॥ ३२८ ॥ पुनर्विमृश्य---

ईशः करस्थीकृतकाञ्चनाद्रिः कुबेरिमत्रं रजताचलस्थः॥ तथापि भिक्षाटनमस्य जातं विधौ शिरःस्थे कुटिले कुतः श्रीः॥३२९॥

तु पुंस्याकाश-विहायसी " इत्यमरः । उदिता उत्पन्नापि, प्रकृष्टं उत्तमं गाङ्गेयं खर्ण-प्रचुरं वसु धनं, पक्षे वसुषु अष्टवसुषु प्रकृष्टं श्रेष्ठं गाङ्गेयं भीष्मं च ' देवभेदेऽनले ररमौ वसू रत्ने धने वसुः " इत्यमरः । " गाङ्गेयं भर्म कर्बुरम् " इति च सुवर्ण-नामसु । उत्पाद्य प्रसूय, रतानां मणीनां आकरेण खनिना समुद्रेण च सह, नित्यं सङ्गं प्राप्य लब्ध्वापि, कपर्दिकायां वराटिकायां, कपर्दिनः शंकरस्य के मूर्धि च "कं वारिणि च मूर्धनि " इत्यमरः । आशामभिलाषं न जहाति न त्यजति । अहो तस्याः भक्तिरिति तत्त्वम् ॥ ३२७॥

सर्वत इति । सर्वतोमुखानां यज्ञविशेषाणां उदकानां च "पुष्करं सर्वतोमु-खम् " इत्युदकनामखमरः । समृद्धिजुषा आधिक्ययुक्तयापि तथा उद्यतां प्रफुल्लानां उत्पन्नानां च, पुण्डरीकाणि कमलान्येव पौण्डरीकाणि तेषां पौण्डरीकाणां कमलसम्-हानां वा । खार्थे समृहे वाण् । यज्ञविशेषाणां च घनवासनया अतिसुगन्धयुक्तया बहुसंस्कारवत्यापि च तया गङ्गयापि, जहोर्भुनेः मखः यज्ञः अवधि विनाशितः। हन्तेर्धातोः कर्मणि छङि वधादेशः चिण् च। वधादेशस्य स्थानिवद्भावात् ''नोदात्तो-पदेश-" इति न वृद्धिः । इति यत् तत् यज्ञविघातरूपं कर्म, सत्रघातिनः दक्षयज्ञ-विनाशकस्य शिवस्य चिरसंगतेः बहुकालसहवासस्यैव दोषात्। अन्यथा यज्ञवासना-युक्तायां तस्यां तदसंभवात् ॥ ३२८॥

अपि च इरा इति । यद्यपि ईशः शिवः करस्थीकृतः त्रिपुरविनाशसमये चा-परूपेण हस्तस्थः कृतः, हस्ते धृत इत्यर्थः । काञ्चनादिः मेरुपर्वतो येन सः, करस्वी-कृत इलापि पाठान्तरम् । तथा कुबेरस्य मित्रं सुहत्, रजताचळे रौप्यमये कैलास-पर्वते तिष्ठतीति तथाभूतः अस्ति । तथापि ई दशसंपत्तिमत्त्वेऽपि अस्य शिवस्य भिक्षाटनं जातं प्राप्तम् । तस्मात् विधौ दैवे, इकारान्तो विधिशब्दः । "विधिर्विधाने दैवेऽपि" इत्यमरः । चन्द्रे च, अस्मिन्नर्थे उकारान्तः विधुशब्दः । " विधुः सुधांशुः गुभांगुः " इत्यमरः । कुटि ले वके वामे च शिरःस्थे चापि सति, कुतः श्रीः संपत्? अपि तु दुर्लभैव सेत्यर्थः । वस्तुतस्तु एवंविधसंपत्तिमत्त्वेऽपि चञ्चललात्तदनादरणं बोध्यम् ॥ ३२९ ॥

१ 'वनवासनया. ' २ 'व्यवधि. ' ३ 'करस्वीकृत. '

किं च---

एष विरुद्धधर्मा कृत्तिवासाः कुतः स्तोतव्यः? ॥ १३६॥ शृणु तावत्— धत्ते महो मूर्धि तदौषधीशमौषर्बुधं भालतलेऽङ्गकेषु ॥ फणीन्द्रमौलिस्थमणिप्रसूतं हरोऽन्धकारित्वमथाप्युपैति ॥ ३३०॥ अपि च—

तारकारिं वहन्नक्के मस्तके तारकाधिपम् ॥
अङ्गीकुर्वन्सुदृशमप्यलीकाक्षो विभात्ययम् ॥ ३३१ ॥
विश्वावसुः— किमेभिः शब्दश्लेषेकशरणैर्दूषेणैरस्य खलु मृत्युंजयस्य विश्वस्तुत्यमसदृशं वदान्यत्वम् ॥ १३७ ॥

नैतावदेव, किंतु परस्परिवरुद्धधर्मवस्तुपरिग्रहत्वमि तिस्मन्नाह— एष इति । एष शिवः विरुद्धधर्मा विरुद्धाचरणशीलः कृत्तिवासाः चर्मवस्त्रः कुतः स्तोतव्यः १॥१३६॥

तदेवोपपादयित — धत्त इति । हरः मूर्धि मस्तके तत् प्रसिद्धं शौषधीशं चन्द्रसंबिन्ध महस्तेजो धत्ते धारयित, भालतले कपालस्थलोचने इत्यर्थः । उषर्बुधस्य अग्नेः इदं औषर्बुधं अग्निसंबन्धीत्यर्थः । "बिहः शुष्मा कृष्णवर्त्मा शोचिष्केश उपर्बुधः । " इत्यिनामस्वमरः । तेजो धत्ते, शीतलप्राप्त्यर्थं चन्द्रधारणे कृते पुनरुष्णधर्माग्निधारणं विरुद्धमिति भावः । एवमग्रेऽपि यथायथमूह्यम् । तथा अङ्गान्येवाङ्गकानि तेषु सर्वावयवेष्वत्यर्थः । फणीन्द्रस्य शेषस्य मौलिस्थमणेः प्रसूतं उत्पन्नं महः धत्ते । तथापि अन्धकारः ध्वान्तं अस्यास्तीत्यन्धकारी तस्य भावः अन्धकारित्वं, पक्षे अन्धको नाम दैत्यः तस्य अरित्वं शत्रुत्वं च उपैति प्राप्नोति ॥ ३३०॥

अन्यदिप तारकारिमिति । अङ्के उत्सङ्गे " उत्सङ्ग-चिन्हयोरङ्गः " इत्यमरः । तारकारिं तारकासुरस्य शत्रुं स्कन्दं, मस्तके च तारकस्य, तारकानां नक्षत्राणां च अधिपं चन्द्रं च वहन्धारयन्, तथा सुदृशं शोभनां दृष्टिं, सुष्ठु शोभने दृशौ लोचने यस्याः सातां पार्वतीं च, अङ्गीकुर्वन् स्वीकुर्वन् वामभागेऽधांङ्गीकुर्विन्तत्यिप च, अलीके ललाटे अप्रियस्थले च " अलीकमित्रयेऽपि स्याद्गोध्यसत्ये नपुंसकम् ।" इति मेदिनी । "ललाटमलिकं गोधिः" इत्यमरश्च । अक्षि नेत्रं यस्य सः अयं शिवः विभाति विरुद्धं प्रकाशते, विशेषेण दीप्यते इति चापि ॥ ३३१ ॥

पुनः समाधत्ते— किमिति । एभिः शब्दश्लेषेकशरणैः शब्दश्लेषेकावलम्बैः दूष-णैर्दीषैः किम् ? किंतु अस्य प्रसिद्धस्य मृत्युंजयस्य शिवस्य वदान्यलं दातृलं विश्व-स्तुत्यं सर्वैरिप स्तोतुं योग्यं, अत एव असदृशं अन्यादृशं अनन्यसाधारणमिति यावत् । अस्तीति शेषः । खळु निश्चयेन ॥ १३७॥

१ 'जड. '२ 'दोषैरस्य. '३ 'अन्यादृशं. '

दीर्घायुर्मिनस्निवं सा ददते दिन्यं तथाऽभीष्टद्म्
प्रख्याताय मगीरथाय भगवत्पादामृतं प्राददात् ॥
पापेभ्योऽपि च बाणपङ्किवदनप्रष्ठेभ्य इष्टं फलम्
प्रादात्तस्य शिवस्य भाति जगदाह्रादाय वादान्यकम् ॥ ३३२ ॥
कु०— तदेतँ द्याहतं भाषितम् । यन्महादेवस्य वादान्यकं जगदांह्रादायेति ॥ १३८ ॥

यतः---

दत्त्वा वरं दानवराक्षसेभ्यो विश्वस्य च स्वस्य च यो विषादम्॥ संपादयामास राशाङ्कमौहिद्गितृत्वमेतस्य तवैव हृद्यम्॥ ३३३॥ वि०— कुटिलिधिषण, गुणमिष दोष इति घोषयित भवान्!॥१३९॥

तदेवोपपादयति दीर्घायुरिति। यः शंकरः मुनेः मृकण्डोः सूनवे पुत्राय मार्कण्डेयाय दीर्घायुः चिरंजीवित्वं ददते सा ददौ। 'दद दाने ' इत्यस्माद्धातोर्लिट रूपम्। तथा प्रख्याताय स्वचारित्र्यप्रसिद्धाय एतत्पूर्वत्र (मुनिसूनवे इ०) अप्यनुसंधेयम्। भगीरथाय एतनाम्ने राज्ञे अभीष्टदं इच्छितफलप्रदं भगवतो विष्णोः पादसंविन्ध अमृतं जलं गङ्गारूपं प्राददात् दत्तवान्। तथा बाणः बलिपुत्रः पङ्किवदनः रावणश्च तौ प्रष्टौ मुख्यौ येषु तेभ्यः पापेभ्यः पापरूपेभ्यो दैत्येभ्योऽिष, इष्टमभीष्टं फलं प्राददात् समर्पितवान्। तस्य शिवस्य वादान्यकं दातृत्वं जगतः आह्लादाय आनन्दाय भाति विराजते॥ ३३२॥

पुनरिष दोषमाह— तदेति । तदेतत् त्वयोक्तं भाषितं व्याहतं व्याघात-रूपदोषयुक्तं भवति । किं तत् । यत् महादेवस्य वादान्यकं जगतः आह्लादाय इत्युक्तं तत् ॥ १३८॥

कथं व्याहतं भवतीत्वेतदेवोपपादयति— दत्त्वेति । यः शशाङ्कमौिलः शिवः रानवा दैल्याश्च राक्षसाश्च तेभ्यः वरं इच्छितफलप्राप्तिरूपं दत्त्वा, विश्वस्य स्वस्य च वेषादं दुःखं संपादयामास । रावणादिसदृशेभ्यो वरदानात् जगतः, भस्मासुरादि-प्रदृशेभ्यश्च स्वस्थापि दुःखोत्पादनात् । तस्मादेतस्य शिवस्य दातृत्वं तवैव हृद्यं मनो-हरं, न तु सर्वस्येत्यर्थः ॥ ३३३ ॥

कुटिलेति । कुटिला वका धिषणा बुद्धिर्यस्य तत्संबुद्धौ हे कुटिलिधिषण, भवान् गुणमिष दोप इति घोषयति उचारयति ॥ १३९ ॥

१ 'पापिभ्यो.' २ 'प्रेष्ठेभ्यः.' ३ 'आहतं.' ४ 'आहादायति.' ५ 'मौलेर्.'

तथाहि-

दैत्येम्यो न वरान् स दांस्यित यदि व्यक्षो मुहुस्तर्हि ते नाशक्ष्यन्भुवेनानि पेष्टुमुद्यं नाप्स्यद्या शार्ङ्गिणः॥ नोदायिष्यत मानुषादिषु हरिनों सेतु-गीतादिकम् प्रारंप्स्यद्भगवान् भवार्णवममी नालङ्घयिष्यन्नराः ॥ ३३४॥

किंच-

पर्मांतरङ्गशिशिरानिल्डिस्भजात— कम्पाम्रनिष्पतितपुष्परसाभिषिक्तः ॥ संपाद्यत्यतुलसंपद्मिथनोऽनु-कम्पासुधाम्बुधिरयं पतिरम्बिकायाः ॥ ३३५ ॥ पुनर्निरीक्ष्य सन्छावम्— अल्पोऽपि काञ्चयामावासादासादयति गौरवम् ॥ यत एतत्पुरस्थाणुर्गिरीश इति गीयते ॥ ३३६ ॥

दैत्येभ्य इति । सः त्रीणि अक्षीणि नेत्राणि यस्य सः शिवः दैत्येभ्यः वरान् यदि न दास्यति, तर्हि ते दैलाः मुहुर्वारंवारं भुवनानि त्रीन् लोकान् पेष्टुं चूर्णयितुं नाशक्ष्यन् समर्था नाभविष्यन् , ततश्च शार्ङ्गिणो विष्णोः दया उदयमुत्पत्ति नाप्स्यत् न प्राप्स्यत् । ततोऽपि मानुषादिषु आदिशब्देन मत्स्य-वराहादीनां प्रहणम् । हरिः श्रीविष्णुः नोदायिष्यत न प्रकटोऽभविष्यत्, ततः भगवान् सेतुः रामावतारे लङ्कागमनसमये समुद्रे रचितः, गीता कृष्णावतारे भक्तमर्जुनं प्रति कथिता भगवद्गी-ता च ते आदी यस्य तत् सेतुगीतादिकं, नो प्रारप्यत् नारचयिष्यत्। भवतु नाम तथा, का वा हानिरित्याशङ्कायामाह — अमी नरा मनुष्याः भवार्णवं संसारसमुदं नालङ्गयिष्यन् । अत्र " लिङ्गिमित्ते लङ्- " इलादिसूत्रेण शक-आफ्र-उदाङ्पूर्वाय-प्राङ्पूर्वरम-लिघधातुभ्यः क्रियातिपत्तौ लङ् । तत्रायतेरात्मनेपदम् । ददातेस्तु लङे-व । कचित् तत्रापि ' वरानदास्यत ' इत्यपि पाठान्तरं दृश्यते ॥ ३३४॥

पम्पेति । पम्पा नाम श्रीमदेकाम्रेश्वरसमीपस्थं सरः तस्य तरङ्गेर्लहरीभिः शि-शिराः शीतला ये अनिलस्य वायोः डिम्भाः शिशवः मन्दवायव इस्पर्थः । तैः जातः कम्पो येषां ते ये आम्रा रसालवृक्षाः तेभ्यः निष्पतितः निर्गलितो यः पुष्परसो मकरन्दः तेन अभिषिक्तः, अनुकम्पा द्या एव सुधा अमृतं तस्याः अम्बुधिः समुद्रः अपरिमितद्यावानित्यर्थः । अयमम्बिकायाः पतिः श्रीमदेकाम्रेश्वरः अर्थिनः याचक-

जनसमूहस्य अतुलां संपदं संपादयति ॥ ३३५॥

अल्पोऽपीति । अल्पोऽपि पदार्थः काञ्च्यां नगर्यामावासाद्वसतेईतोः गौरवं मह-

१ 'अदास्यत यदि.' २ 'भुवनस्य.' ३ 'प्राभन्तस्यत्.' ४ 'कम्पा., ५ 'पुरीं.'

कृशानुः अन्योन्यविरुद्धंस्वभावाभ्यां देवाभ्यामाक्रान्तामेनां नग-रीं किं विनोषि १॥ १४०॥

देवौ द्वाविषकाञ्चि पश्य लसतः प्राची-प्रतीच्याशयो-स्तत्रैकः कुरुते विनायकमधिश्चत्रं पुरश्चापरः ॥ एको नित्यमनष्टमूर्तिरितरः ख्यातोऽष्टमूर्तिर्जग-त्येको वारितवान् गर्जातिमचिराँद्वते गर्जाति परः॥ ३३७॥

त्वं आसादयति संपादयति । यतो यस्मात् कारणात् एतस्मिन् काञ्चीसंज्ञके पुरे नगरे तिष्ठतीति तत्स्थः स चासावणुश्च एतत्पुरस्थाणुः अणुमात्रः, एतस्मिन् पुरे स्थाणुः शिवः श्रीमदेकाम्रेश्वरसंज्ञकश्च, गिरीशः पर्वताधिपः कैलासाधिपश्च इत्येवंप्रकारेण गीयते स्तूयते ॥ ३३६ ॥

काक्ष्यामि दोषोद्घाटनार्थमुपकामित अन्योन्येति । अन्योन्यविरुद्धः परस्प-रिभनः स्वभावः ययोस्ताभ्यां देवाभ्यां विष्णु-शिवाभ्यामाकान्तामिषिष्ठितामेनां काक्षीं नगरीं किं कथं विनौषि स्तौषि ? 'णु विस्तुतौ' इत्यादादिकस्य रूपम् । ''उतो-वृद्धिः— '' इति वृद्धिः ॥ १४० ॥

अन्योन्यविरुद्धस्वभावलमेवोपपादयति - देवाविति । द्वौ देवौ वरदराजैकाम्रे-श्वरसंज्ञो विष्णु-शंकरो अधिकािच काव्यां नगर्यो, विभक्तयर्थेऽव्ययीभावः। " अव्य-यीभावश्व " इति नपुंसकलम् । प्राची पूर्वा च प्रतीची पश्चिमा च ते आशे दिशौ तयोः, प्राच्यां प्रतीच्यां च दिशीत्यर्थः । लसतः शोभेते । तत्र तयोर्द्रयोर्मध्ये एकः गरदराजः वीनां पक्षिणां नायको गरुडस्तं अधः अधोभागे कुरुते करोति, वाहनलेने-यर्थः । अपरः श्रीमदेकाम्रेश्वरस्तु विनायकं गणपतिं पुरः अग्रभागे कुरुते धत्ते, पुत्र-वात् । एकः वरदराजः नित्यं अनष्टमूर्तिः अष्टमूर्तिनं भवति । वस्तुतस्तु नष्टा नाशं गप्ता मूर्तिः खरूपं यस्य सः तथा न भवतीति, अविनाशिखरूप इसर्थः । इतरः काम्रेश्वरश्व अष्टो भूरादिपञ्चमहाभूतानि चन्द्र-सूर्य-यज्वानश्चेति त्रयः एवं मूर्तयः स्य तथाभूतः जगति ख्यातः प्रसिद्धः । तथा एकः गजस्य सरःस्थगजेन्द्रस्य आर्ति ोडां नककृतां अचिरात् शीघ्रं वारितवान्।परः अन्यस्तु गजस्य गजासुरस्यार्ति पीडां ते करोति । अत्र भावदर्पणकृता 'गजस्य आर्ति चर्म धत्ते धारयति 'इति यदुक्तं दविचाररमणीयमेव । आर्तिशब्दस्य चर्मवाचकत्वं कापि कोशादौ नोपलभ्यते। तिचित्रमाश्चर्य पर्य । कचित् ' रखा ' इति पाठान्तरं दृश्यते । तत्पक्षे गजायाः हिमालयोत्पन्नायाः पार्वत्याः आर्ति काममयीं पीडां रत्या सुरतेन रितवान् इत्यर्थः । एतदेव पाठान्तरमादृत्य भावद्र्पणकृता व्याख्यातम् । परं तस्मात् 'धत्ते 'इत्येव पाठान्तरं युक्तमिति भाति 'वारितवान् 'इत्येतदपेक्षया स्येव स्वारस्यादित्यकालयन्तु सुघियः ॥ ३३७॥

१ ' विरुद्धधर्मस्वभावाभ्यां. ' २ ' विस्तौषि. ' ३ 'प्राचीप्रतीच्यन्तयोः'. ४ 'रत्या.'

यद्वा-

काञ्चीनाम्नि पुरे सुरेन्द्रमहिते प्राक्पश्चिमोद्देशयो-श्चित्रं दैवतयोश्चिरं निवसतो रीतिर्विरुद्धा मिथः ॥ एको हिर्दे द्विजराजमप्यधरयत्यन्यस्तमुत्तंसय-

त्यङ्को हन्त बिमर्ति कश्चिद्परः स्वे मूर्धनि स्वर्धनीम्॥३३८॥ विरुद्धदेवाकान्तकाञ्चीनगरसमागमाद्वारणधराधँरोऽप्येवम् ॥ १४१॥ तथाहि—

भेता गोप्ता च हरिर्महासवजुषो हिरण्यगर्भस्य ॥
भयक्रदिभस्याभयक्रन्मूलाञ्चलयोश्चकास्ति हस्तिगिरेः॥ ३३९॥
अयं चापरो दोषः—

दरानुषङ्गं च गदान्वयं च त्यक्तुं जना ये निवसन्ति काञ्च्याम् ॥ दन्तावलाद्रीश्वरमाश्रितास्ते देहक्षये तो नियतं भजन्ते॥ ३४०॥

पक्षान्तरेणापि तदेवोपपादयति काश्चीनाम्नीति । सुरेन्द्रेणेन्द्रेण महिते पूजिते काश्चीनाम्नि पुरे नगरे, प्राक्पिश्चमोद्देशयोः पूर्वपिश्चमिदिशोरित्यर्थः । चिरं बहुकालं निवसतोः वासं कुर्वतोः दैवतयोः वरदराजैकाम्रेश्वरयोः मिथः परस्परं विरुद्धा रीतिः आचारः । हि यस्मात् एकः वरदराजः द्विजराजं पिश्चराजं ब्राह्मण-राजं चापि, अधरयति वाहनत्वेनाधरीकुरुते तिरस्करोति च । अन्यः एकाम्रेश्वरस्तु तं द्विजराजं चन्द्रं उत्तंसयति पूजयति शिरोभूषणत्वेन स्वीकरोति च । हन्तेत्याश्चर्यं । किश्चदेकः स्वर्धुनीं गङ्गां अङ्गो चरणे बिमितं धारयति, अपरः स्वे मूर्धनि मस्तके च स्वर्धुनीं बिमित् । एतद्वा चित्रमाश्चर्यं पर्यति पूर्वणान्वयः ॥ ३३८ ॥

अपि च विरुद्धेति । विरुद्धौ यौ देवौ वरदराजैकाम्रेश्वरौ ताभ्यामाकान्तम-धिष्ठितं यत्काञ्चीनगरं तस्य समागमात संबन्धाद्धेतोः वारणधराधरः हस्तिशैलोपि

एवं विरुद्धाचार एव ॥ १४१ ॥

भेत्तेति । अयं हिरः श्रीवरदराजरूपः महाश्रासौ आसवः मद्यं महाश्रासौ सवो यज्ञश्च तं जुषत इति तज्जुषः नित्यं मद्यपायिनोऽश्वमेधादिसदशमहायज्ञकर्तुश्चेत्यर्थः । हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणश्च भेत्ता विनाशकर्ता गोप्ता रक्षिता च । तथा इभस्य हिरण्यकशिपुरूपस्य गजेन्द्रस्य च भयकृत् भीत्युत्पादकः, अभयकृच भयविनाशियता च हिस्तिगिरेः मूलाञ्चलयोः मूले शिखरे चेलर्थः । चकास्ति प्रकाशते ॥ ३३९॥

अपरमपि दोषं कथयति — दरानुषङ्गमिति। ये जनाः दरस्य भयस्य अनुषङ्गं

१ 'सुरेश. '२ 'यद्भि. '३ 'भूथरो. '४ ' छेता गोप्ता च हरो हिर: सव', 'भेत्तास्ति.' ५ 'दारानुष .'

वि० सखे मैवं संभाषिष्ठाः, यत एकरूपदैवतिमदं नगरमिति समर्थ्यते। शृणु तावत् ॥ १४२॥

फणिपतिसरस्फुरन्तीभनायकधरोत्तमाङ्गशोभितनुः॥
भवहँरिसंज्ञा काञ्चयोः पूर्वापरयोहिं देवता जयित ॥ ३४१॥
अन्यचास्य नगरस्य भूषणमेव न तु दूषणम् ॥ १४३॥
इत्यन्यत्र दृष्टिमादाय सानन्दम्—
अहो खळु ममाद्य पचेलिमं भागधेयम्॥ १४४॥
यतः—

सुरयोवतोपगीतः प्रातः पद्माननो मुनिध्यातः ॥ व्यासकृतो यः ख्यातः पाण्डवदूतः स दक्पथं नीतः॥ ३४२॥

संबन्धं, गदस्य रोगस्य अन्वयं स्पर्शे च त्यक्तं हातुं काश्यां नगर्यो वसन्ति, ते जनाः दन्तावलाद्रीश्वरं हस्तिशैलाधिपतिं वरदराजमित्यर्थः । "दन्ती दन्तावलो हस्ती " इत्यमरः । आश्रिताः सन्तः, देहक्षये देहावसाने जाते सित तौ दरानुषङ्ग-गदान्वयौ भगवत्सारूप्यात् पाञ्चजन्याभिधशङ्खस्य कौमोदकीत्याख्यगदायाश्च संबन्धमित्यर्थः । नियतं नियमेन निश्चयेनेत्यर्थः । भजन्ते सेवन्ते ॥ ३४०॥

अथ समाधत्ते— सख इति । हे सखे, मैवं संभाषिष्ठाः पूर्वोक्तदोषयुक्तभाषणं मा कुरु । यतो यस्मात्कारणात् एकरूपे अभिन्नखरूपे दैवते वरदराज-एकाम्नेश्वररूपे यस्मिन् तथाभूतमिदं काञ्चीसंज्ञकं नगरं इत्येवं समर्थ्यते साध्यते । मयेति शेषः ॥१४२॥

तमेव प्रकारं दर्शयति— फणिपतीति । फणिपतिसरसि तिव्वकटवार्त्तिन अन-न्तसरोवरं स्फुरन्ती प्रकाशमाना अर्थाद्वरदराजरूपा, फणिपतीनां सर्पाधिपानां सरैः हारैः स्फुरन्तीति च एकाम्रेश्वरसंज्ञकशिवरूपेत्यर्थः । इभनायकधरस्य हस्तिशैलस्य उत्तमाङ्गे शिरसि शिखरे इत्यर्थः । भानां नक्षत्राणां नायकश्वन्द्रः तस्य धरेण धारके-णोत्तमाङ्गेन शिरसा च शोभिनी तनुः शरीरं यस्याः सा, भवः हरिश्व इति संज्ञे नामनी, भवं संसारं हरन्ति तथाभूताश्व संज्ञाः वरदराज-राम-कृष्णादिनामानि च यस्याः सा देवता पूर्वा चापरा च तयोः विष्णु-शिवसंज्ञयोरित्यर्थः । काञ्चयोः जयति हि जयत्येव । एवं चेदं नगरमेकरूपदैवतमेवेति भावः ॥ ३४१ ॥

अथ तत्रस्थपार्थसारथिभगवद्वर्णनं सूचयन्नाह— अन्यचेति । अस्य नगरस्य काञ्चीनगरस्य भूषणमेव ॥ १४३ ॥

अहो इति । आश्चर्ये । ममाद्य पचेलिमं फलाभिमुखं " ड्वितः क्रिः " इति सूत्रस्थेन " केलिमर उपसंख्यानम् " इति वार्तिकेन केलिमर्प्रत्ययः । भाग्यम् दैवम् ॥ १४४ ॥

सुर इति । सुरयौवतेन देवस्रीसमूहेन । समूहार्थेऽण् । "गणिकादेस्त

१ ' हर. ' २ 'स्फुटतरपश्चासनामुनि.'

श्रूयतामेतत्--

कु० — अनुचितकमीसौ किमर्थमनुवर्ण्यते ? ॥ १४५ ॥
सकलजगतामीशानोऽपि स्वयं विगतश्रियापिदमनुचितं दूतो जातो यदेष पृथाभुवाम् ॥
किमिह महतां हृद्या खद्योतपोत्तिकेतने
चिरमधिपतेभीसां दासानुदासतया स्थितिः ॥ ३४३ ॥
वि० — पुरोभागिन्, भगवद्भुणेषु दोषमनीषया भवानेव दुष्यति॥१४६॥

कवित्वस्य गाम्भीर्यमौदार्यमृद्धेः प्रभुत्वस्य शौर्यं गुरुत्वस्य विद्याम् ॥ महावंश्यतायाः सदाचारपूर्तिं महत्त्वस्य सौलम्यमाकलपमाहुः॥३४४॥

गाणिक्यं गार्भिणं यौवतं गणे " इत्यमरः । सुरयुवतीनां समूह इति विष्रहः । उपगीतः प्रशंसितः, प्रातः प्रभातकाले मुनिभिः सनकादिभिः ध्यातः अनन्यमनसा चिन्तितः, यश्च व्यासस्य कृतौ महाभारते ख्यातः नायकत्वेन प्रसिद्धः सः पद्माननः कमलमुखः पाण्डवानां दूतः भगवान् श्रीकृष्णः, हक्पथं दृष्टिपथं नीतः प्रापितः । मया दृष्ट इत्यर्थः ॥ ३४२ ॥

तं दूषयति अनुचिति । अनुचितानि अयोग्यानि कर्माणि यस्य सः असौ पाण्डवदूतः किमर्थमनुवर्ण्यते स्तूयते । लयेति शेषः ॥ १४५॥

अनुचितकर्मलमेव प्रतिपादयति स्वकल्जगतामिति । यत् यस्मात् कारणात् एष श्रीकृष्णः खयं सकल्जगतां त्रयाणामिष लोकानामित्यर्थः । ईशानोऽधिपतिरिप सन्, विगता कपट्यूते विनष्टा श्री राज्यायैश्वर्ये येषां तेषां पृथाभुवां कुन्तीपुत्राणां पाण्डवानां दूतः जातः इदमेव अनुचितमयोग्यम् । अत्र दृष्टान्तमाह—
भासां कान्तीनामधिपतेः सूर्यस्य खयोतपोतानां ज्योतिरिङ्गणशिश्चनां निकेतने गृहे ।
"यानपात्रे शिशो पोतः " इत्यमरः । दासानां सेवकानां अनुदासः तस्य भावो
दासानुदासता तया तद्रूपेणेत्यर्थः । स्थितः सािष चिरं बहुकालपर्यन्तं, इह लोके महतां
किं ह्या मनोहरा भवति ? अपि तु नैवेत्यर्थः ॥ ३४३ ॥

पुरोभागिन्निति । हे पुरोभागिन् दोषैकदर्शिन् , भगवतो गुणेषु दोषमनीषया दोषबुद्धचा भवानेव दृष्यति ॥ १४६ ॥

कवित्वस्येति । कविलस्य काव्यरचनस्य गाम्भीर्ये अर्थबाहुल्यालंकारादिसंपन्तिने गभीरलं आकर्षं भूषणमाहुः । ऋद्रेः संपत्तेः औदार्ये दातृलं आकर्षं, प्रभुत्वस्य आधिपत्यस्य शौर्ये शूरत्वं, गुरुत्वस्य आचार्यत्वस्य विद्यां, महावंश्यतायाः सद्वंशोत्पन्नत्वस्य सदाचारेण सत्कर्माचरणेन पूर्ति परिपूर्णतां, महत्त्वस्य सर्वजनश्रेष्ठ-त्वस्य सौलभ्यं सुलभत्वं सर्वेषामिष जनानां सहजदर्शनत्विमिति यावत् । सर्वत्र आकर्ष्पित्यनुसंधेयम् ॥ ३४४ ॥

इत्यपरत्र विमानमानयन् सानन्दम्— अत्र हि—

विकचरुचिरपुण्डरीकषण्डद्युतिमद्मोचनलोचनप्रभावः ॥ जयित विजयराघवः स देवैः शुचितरगृधसरोवरोपकण्ठे ॥ ३४५॥ किंच—

सम्पातिसोदरसरस्तटसंप्रहृढो भात्यद्धतो विजयराघवपारिजातः ॥ शाखाततेरुपरि सद्भिरुदीक्ष्यते यो यस्याध एव सकलः सुमनःप्रपञ्चः ॥ ३४६ ॥

पुनः समक्तिप्रकर्षं जनानुद्दिश्य— भो भो भक्तिमुक्तिप्रेप्सवः, इदं शृष्वन्तु भवन्तः ॥ १४७॥

अथ विजयराघववर्णनमुपसूचयन्नाह — विकचेति । विकचं विकासितं अत एव रुचिरं सुन्दरं यत्पुण्डरीकषण्डं श्वेतकमलवृन्दं "पुण्डरीकं सिताम्भोजम् " इस्यमरः । तस्य युतिमदं कान्तिगर्वे मोचयतीति तथाभूतः लोचनयोः प्रभावो यस्य सः, सः त्रिलोकीविश्रुतः विजयराघवो देवः ग्रुचितरस्य अतीव पवित्रस्य गृध्रसरो-वरस्य एतदाख्यतीर्थस्य उपकण्ठे अन्तिके " उपकण्ठान्तिकाभ्यणीभ्यमा अप्यभि-तोऽव्ययम् " इत्यमरः । जयति सर्वोत्कर्षण वर्तते ॥ ३४५॥

सम्पातीति । संम्पातेः सोदरस्य बन्धोर्जटायुषः संबन्धि सरः गृध्रतीर्थमित्यर्थः । तस्य तटे तीरे संप्रहृढः उत्पन्नः अद्भृतः आश्चर्यात्पादकः विजयराघवः एतत्संज्ञको भगवानेव पारिजातः वृक्षः भाति शोभते । अद्भृतत्वमेव प्रपञ्चयति — लोके हि वृक्ष-स्योपरितनभागे शाखाः संभवन्ति । यः अयं विजयराघवस्तु सद्भिः सजनैः शाखानां वृक्षस्कन्धानां वेदशाखानां आश्वलायनापस्तम्ब-बौधायनादीनां च ततेः उपरि ऊर्ध्व-भागे उपनिषत्सु च उदीक्ष्यते अवलोक्यते । तथा लोके वृक्षशाखाग्रे पृष्पाण्युद्भवन्ति । यस्यास्य विजयराघवस्य तु, अध एवाधोभागे एव सकलः संपूर्णः सुमनसां पृष्पाणां प्रपञ्चः विस्तारः उदीक्ष्यते अवलोक्यते । एतेन " ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं पाहुरव्यम् । " इति भगवद्गीतोक्तोर्थः स्मारितः । तत्र अश्वत्थह्पकमत्र च पारिजा-सहपक्तमियानेव भेदः ॥ ३४६ ॥

भो भो इति । भो भो इति संबोधने । भक्तिश्व मुक्तिश्व ते प्रकर्षण ईप्सन्ति च्छिन्ति ते तथाभूता हे जनाः इदं वक्ष्यमाणं श्रण्वन्तु भवन्तः ॥ १४७॥

१ ९ एषः. १

विश्वताश्रितवात्सरुयं वीरं विजयराघवम् ॥
नमस्कुरुत यो गृधं समस्कुरुत दाहुतः ॥ ३४७ ॥
अत्र च गृधंपितिक्षेत्रे विश्वप्रसिद्धा काचिद्वैचित्री ॥ १४८ ॥
तनयार्थनया समागतामिस्तरुणीभिः परिभिर्जिताश्च मुद्गाः ॥
दृढमङ्कुरमत्र देवशक्त्या सममासां पुलकाङ्कुरैः फल्लित ॥ ३४८ ॥
कृ०—िनजरूपमहिमाननुरूपस्थितिरसौ विजयराघवः किमीड्यते ११४९
शुकस्तुतो हंसमयूरवाहमुखप्रगीतो गरुडासनोऽसौ ॥
क्षीराव्धितीरावसथोऽपि वासं करोत्यहो गृध्रसरोऽन्तिकेऽसिन् ॥३४९॥

किं तदिल्पेक्षायामाह— विश्वति । यो विजयराघवः गृधं जटायुषं दाहतः दहनेन समस्क्रस्त संचस्कार। तस्य दाहादिसंस्कारांश्वके इल्पर्थः । "संपरिभ्यां करोत्तौ भूषणे " इति सुडागमः स च " अडभ्यासव्यवायेऽपि " इत्युक्तत्वात् तद्यवधानेऽपि । अत एव विश्वतं प्रसिद्धं आश्रितेषु भक्तेषु वात्सल्यं प्रेम यस्य सः तं वीरं शौर्यादिगुणयुक्तं विजयराघवं नमस्क्रस्त । यूयं सर्वे इति शेषः ॥ ३४७ ॥

अत्र चेति । अत्र गृध्रपतिक्षेत्रे जटायुषस्तीर्थे इत्यर्थः । विश्वप्रसिद्धा काचित् चित्ताह्णादकत्रीं वैचित्री आश्चर्यम् ॥ १४८ ॥

वैचित्रीमेवाह — तनयार्थनयेति । अत्र विजयराघवक्षेत्रे तनयानां पुत्राणां अर्थनया प्रार्थनया समागताभिः प्राप्ताभिः तरुणीभिः वन्ध्यस्त्रीभिः परिभर्जिताः भक्षणार्थे पाचिताः मुद्राः देवस्य विजयराघवस्य शक्तया सामर्थ्येन आसां स्त्रीणां पुलकाङ्करैः रोमाञ्चोद्रमैः समं सह, दढमत्यर्थे यथा तथा अङ्करं फलन्ति उत्पादयन्ति । भिजतधान्यस्य कुत्राप्यङ्करासंभवात्तदेवात्राश्चर्यमिति भावः ॥ ३४८ ॥

निजेति । निजस्य आत्मनः रूपस्य यो महिमा माहात्म्यं तस्य अननुरूपा अयोग्या स्थितिः रीतिर्यस्य सः असौ विजयराघवः किं कुतो हेतोः ईड्यते स्तूयते?। लयेति शेषः ॥ १४९ ॥

कथं वाननुरूपस्थितिरित्याकाङ्कायामाह— गुकस्तुत इति । यो विजयराघवः गुकेन कीरेण गुकाचार्येण योगिना च स्तुतः, हंसश्च मयूरश्च तौ वाहो वाहने ययो-स्तौ ब्रह्म-षडाननो मुखं मुख्यो येषां तैरिन्द्रादिदेवैः प्रगीतः प्रकर्षेण वर्णितः, पुनश्च गरुडासनः क्षीराब्धितीरे क्षीरसागरतीरे आवसथं स्थानं यस्य तथाभूतोपि सन्, असौ विजयराघवः अस्मिन् गृध्रसरसः गृध्रतीर्थस्य अन्तिके तीरे वासं करोति । अहो अतीवायुक्तमेतदित्यर्थः । श्लेषमूलकविरोधामासोऽत्रालंकारः । भक्तत्वाद्रृधेऽपि वात्सल्यप्रतीतेश्वालंकारस्य ध्वनिमात्ररूपलम् ॥ ३४९॥

१ ' राघवः.' २ ' गृश्रसरस्तीरे.'

वि० तदेतद्यापयोनिधेरस्य भूषणमेव न तु दूषणम्॥ १५०॥ तत्ताद्युत्तमपदे तमसः परस्तादेस्तामयैरतुलसूरिभिरार्चितोऽपि॥ अत्राविरस्तिहरिरेषचिरं नराणां दृष्टिं कृतार्थियतुमेव दृढानुकम्पः ३५०

## अथ क्षीरनदीवर्णनम् २७.

इति दक्षिणतो विमानं प्रस्थापयन् सहर्षम्— इयं हि—

गङ्गा-सिन्धु-सरस्वती-भवहरातुङ्गा-पतङ्गात्मजा-रङ्गाभ्याशतरङ्गिणीर्वेदघतत्यङ्गारभङ्गावहा ॥ शुग्धाराशमनी मनीषिजनतारब्धावगाहा मुहु— भुग्धानामि शुद्धेबुद्धिजननी दुग्धापगा दृश्यते ॥ ३५१॥

तदेति । तदेतत्त्वया वर्णितं दयापयोनिधेर्दयासागरस्यास्य विजयराघवस्य भूषणमेव न तु दूषणम् ॥ १५० ॥

ति । तमसः अज्ञानस्य परस्तात् परिसन् " दिक्छब्देभ्यः सप्तमी-पञ्च-मी-प्रथमाभ्यः — " इत्यादिसूत्रेण सप्तम्यर्थेऽस्तातिप्रत्ययः । तत्तादिश तथाविधप्र-सिद्धे उत्तमपदे वैकुण्ठे अस्तामयदेशिषरिहतैः अत एव अतुलसूरिभिः अनन्यसद्शैः विद्वद्भिः सनक-नारदप्रभृतिभिः अर्चितः पूजितोऽपि सन्, दढानुकम्पः सततभक्त-प्रमवान्, एषः हरिर्विजयराधवरूपः, अत्र गृध्रसरित चिरं बहुकालं आविरिस्त प्रकटो वर्तते इति यत्, तत् नराणां मनुष्याणां दृष्टिं नेत्रं, जातावेकवचनम् । सफलियतुं स्वदर्शनेन सफलीकर्तुमेव ॥ ३५० ॥

अथ क्षीरनदीवर्णनार्थमुपकमते— गङ्गिति । गङ्गासिन्धुर्गङ्गा नदी अथवा सिन्धुन्तान्नी अन्या नदी, सरस्वती, भवहरा संसारनाशिनी तुङ्गा, पतङ्गस्य सूर्यस्य "पतङ्गी यक्षि-सूर्यो च" इत्यमरः । आत्मजा यमुना " कालिन्दी सूर्यतनया यमुना " इति वामरः । रङ्गाभ्याशे रङ्गनाथक्षेत्रसमीपे या तरिङ्गणी नदी कावेरी च ता इव तद्वत् । अघानां पापानां तितः परंपरेव अङ्गाराः दाहकलात् उल्मुकानि " अङ्गारोऽलातमुन्मुकम् " इत्यमरः । तेषां भङ्गावहा नाशसंपादियत्री, तथा शुचां दुःखानां धारायाः पद्मेः शमनी विनाशियत्री मुहुर्वारंवारं मनीषिजनतया विद्वत्समूहेन आर्ष्याः उपकानताः अवगाहाः स्नानानि यस्यां सा तथाभूता, मुग्धानां मूर्खाणामिष " मुग्धः

१ ' एतत् कचित्रास्ति.' २ ' अस्तामयेऽप्य. ' ३ ' आविरास.' ४ ' वद्घहा गम्भीरभन्ना. ' ५ ' शुद्धि. '

किंच-

मम दुग्धनदी धनदीकृतमज्जन्मानवा नवाम्भोभिः॥ बुधजातनुता तनुतां तनुतां तनुतापहुँद्धनाघानाम्॥३५२॥ कु॰— भवत्वेवमथाप्यस्याः क्षीरतरङ्गिण्या विधिना कृता विरसेता॥१५१॥

कालुष्यलेशिवधुरा मधुराऽपि पयोनदी ॥
रोचते साधवे युक्ता नो चेछवणिसन्धुना ॥ ३५३॥
वि०— गुणमपि भणिस दोषतया ॥ १५२॥
यतः—

कचन समागतिसन्धुनि धुनीजैले साधुनि स्नानम् ॥ पङ्कविलोपं कलयति संघटयति श्रियमिति स्मरन्ति बुधाः॥३५४।

सुन्दर-मूढयोः " इति कोशः । शुद्धां निर्मलां बुद्धिं जनयति उत्पादयतीति तजननि दुग्धापगा क्षीरनदी दश्यते ॥ ३५१॥

ममेति। नवानि च तानि अम्भांसि उदकानि च तैर्धनदीकृताः पूर्व दरिद्राः सन्तः कुबेरवद्धनाढ्याः कृताः मजन्तः खस्यां अवगाहमानाः मानवा यया सा, बुधान जातेन समूहेन नुता स्तुता, तनोः शरीरस्य तापहत्, संतापहत्रीं, दुग्धनदी क्षीरन्ति, मम सम्बन्धिनां घनाघानां महापापानां तनुतां क्षीणलं, तनुतां करोतु विनाशयिवत्यर्थः ॥ ३५२ ॥

भवत्विति । एवं लदुक्तप्रकारं भवतु अस्तु, अथापि अस्याः क्षीरतरिङ्गण्याः क्षीरनद्याः विधिना दैवेन विरसता रसरिहतता अनास्वाद्यतेस्पर्थः । कृता ॥ १५१ ॥

कालुष्येति । कालुष्यस्य मालिन्यस्य लेशेन लवेनापि विधुरा रहिता सत्यपि मधुराऽपि पयोनदी क्षीरनदी, लवणसिन्धुना क्षारसमुद्रेण युक्ता नो चेत् न भवेद्यदि तर्हि साधवे सजनाय रोचते ॥ ३५३॥

कचनेति । समागतः संगतः सिन्धः समुद्रः येन तस्मिन्, अत एव साधुनि पवित्रतया शोभने कचन कस्मिन्नपि धुनीजले नद्याः उदके स्नानं पङ्कस्य पापस्य कर्दमस्य च विलोपं नाशं कलयति संपादयति । श्रियं संपत्तिं च संघटयति उत्पा-दयति । इत्युक्तप्रकारं, बुधाः स्मरन्ति जानन्ति । कचित् ' धियं ' इति पाठान्तरं, तत्पक्षे उत्तमां बुद्धिमित्यर्थः । अत्र च " समुद्रगानदीस्नानं नराणां शुद्धबुद्धिदम् ' इति स्मृतिरप्यनुकूला ॥ ३५४॥

१ 'कृद्धनाघानां.' २ ' नींरसता.' ३ ' सिन्धुजले. ' ४ ' धियं. '

## अथ बाहानदीवर्णनम् २८.

किंचिद्दिक्षणतोऽभिक्रम्य—
मोहादिदोषरिहतां तटवासिदेहिव्यूहाय कामिप मितं महतीं दिशन्ती ॥
स्वाहाकरोति दुरितानि शुभैप्रवाहा
बाहानदी बुधसमूहकृतावगाहा ॥ ३५५ ॥
अस्याश्चोत्तरतीरे श्रोत्रियोत्तंसिनवासयोग्यः समग्रगुणोऽसावग्रहारः
संलक्ष्यते पश्य ॥ १५३ ॥

कर्णानन्दकरस्फुरन्मधुकरव्याहारबाहापगा-रोधःशाखिमरन्दतुन्दिलपयःकल्याणकुल्यावृतः ॥ आत्रेयान्वयविद्वद्ध्वरहविर्गन्धानुबन्धार्पित-क्षेमो भात्यरशाणिपाल इति हि ग्रामोऽभिरामो भुवि॥३५६॥

अथ बाहानदीं वर्णयति— मोहेति । तटयोस्तीरयोर्वासिनां वसितं कुर्वतां देहिनां प्राणिनां व्यूहाय समूहाय, मोहादिदोषरिहतां, आदिशंब्देन लोभादीनां प्रहणम् । कामप्यनिर्वाच्यां, महतीं स्वर्गापवर्गादिमहाफलप्रदामित्यर्थः । मितं ज्ञानं दिशन्ती ददती । बुधसमूहकृतावगाहा पण्डितजनवृन्दकृतस्नाना बाहानदी शुभप्रवाहा मङ्गलकरप्रवाहा, दुरितानि पापानि स्वाहाकरोति विनाशयतीस्पर्थः ॥ ३५५ ॥

अस्था इति । अस्याः बाहानद्याः उत्तरे तीरे श्रोत्रियोत्तंसानां अग्निहोत्रिश्रेष्ठा-नां निवासयोग्यः समग्राः संपूर्णा गुणाः तृण-काष्ठसमृद्धादयो यस्मिन् असौ अग्रहारः बाह्मणस्वामिको ग्रामः । अस्तीति शेषः ॥ १५३ ॥

कर्णेति । कर्णानन्दकराः श्रोत्रयोरानन्दजनकाः स्फुरन्तश्च मधुकराणां व्याहाराः उक्तयो गुज्ञारवरूपा इत्यर्थः । येषु तेषां बाहापगायाः रोधित तटे ये शाखिनो वृक्षास्तेषां संबन्धिभः मरन्दैस्तुन्दिलस्य परिपूर्णस्य पयसः जलस्य कल्याणाभिः कुल्याभिः कृत्रिमसरिद्धिः 'पाट' इति महाराष्ट्रभाषाप्रसिद्धैरित्यर्थः । वृतः वेष्टितः । अत्रेर्मुनेरयं आत्रेयः स चासौ अन्वयः वंशः येषां तेषां विदुषां अध्वरेषु यशेषु हिविषां पुरोडाश-वपादीनां गन्धस्य अनुबन्धेन संबन्धेन अपितं दत्तं क्षेमं कुशलं यस्य सः । अभिरामः मनोहरः भुवि 'अरशाणिपाल ' इति तन्नामकः प्रामः भाति प्रकाशते । हि प्रसिद्धौ । अयं कवेरप्रहारः केनचिद्राशा विद्याचरणादिसंतुष्टेन समर्पित इति बोध्यम् ॥ ३५६ ॥

१ ' शुभप्रवाहैर्. '

किंच —

साध्वम्ने-सरयूपेतः साकेतनगरिश्रयम् ॥
अग्रहारो विभात्येष रघुनाथाभिरिक्षतः ॥ ३५७ ॥
किंचिद्विमानमुन्नमय्य नद्योः पार्श्वद्वयमवलोक्य सक्षाघम्—
चारुगुणैः सन्मणिभिर्जुष्टा बाहानदी-पयस्विन्योः ॥
उपकूलमग्रहारा उदम्रहारा इवावनेभीन्ति ॥ ३५८ ॥

कु॰— अमृन् ग्रामान् कथंकारमग्रहारान् प्रचक्षते ॥
सुवृत्तमुक्तारिहता यदेनानाश्रिता जनाः ॥ ३५९ ॥
विश्वावसुः— सखे भवता स्तुतिरेवैषां भङ्गचन्तरेण कृतेति
मृष्यामि तुष्यामि च ॥ १५४ ॥

साध्विति । साधुषु मध्ये अग्रेसराणां श्रेष्ठानां आत्रेयगोत्राणां यूपैः यज्ञपशुब-न्धनस्तम्भैः इतः प्राप्तः, पक्षे साधु अग्रे सरय्वा नाम नद्या उपेतः, रघुनाथेन श्रीरघु-नाथदीक्षितेन कवेः पित्रा, श्रीरामेण च अभिरक्षितः एष अग्रहारः साकेतस्य अयो-ध्यायाः श्रियं शोभां वहति धारयति ॥ ३५७॥

किंचिदिति । उन्नमय्य कर्ध्वं नीला, नद्योः बाहा-क्षीरनद्योः—

चार्विति । चारवः गुणाः दया-दाक्षिण्यादयः सूत्राणि च येषां तैः सतां साधूनां मिणिभिः श्रेष्ठैः, पक्षे सद्भिरुत्तमैः मिणिभी रत्नेश्च जुष्टाः युक्ताः बाहानदी-पयिखन्योः बाहानदी-क्षीरनयोः कूलानां तीराणां समीपे इत्युपकूलं, सामीप्येऽव्ययीभावः । "कूलं रोधश्च तीरं च " इत्यमरः । अप्रहाराः, अवनेर्भूमेः उद्याः उन्नताः हारा इव "उच्च-प्रांग्नुन्नतोदप्रोच्छितास्तुङ्गेऽथ वामने।" इत्यमरः । भान्ति प्रकाशन्ते ॥३५८॥

अमृनिति । अमृन् नदीद्वयतीरस्थान् प्रामान् कथंकारं कथिमत्यर्थः । अप्रहारान् प्रचक्षते वदन्ति ? बुधा इति शेषः । यद्यस्मादेनान् प्रामान् आश्रिता जनाः, सृवत्ताभिः सुन्दरवर्तुलाकृतिभिः मुक्ताभिमौक्तिकैः रहिताः, सुवत्तैः साध्वाचारैः मुक्तैविंगतसंसारबन्धनेश्च जनैः अरहिताः संगताश्च, "वृत्तोऽधीतेऽप्यतीतेऽपि वर्तुले ऽपि मृते वृते । वृत्तेऽन्यलिङ्गं वा क्लीबे छन्दश्चारित्रवृत्तिषु" इति मेदिनी । सन्तीति शेषः ॥ ३५९ ॥

सख इति । भवता भङ्गचन्तरेण अन्यया रीत्या व्याजस्तुतिप्रकारेणेति यावत् । एषां जनानां स्तुतिः प्रशंसैव कृता, इति हेतोः मृष्यामि सहे, तुष्यामि संतुष्टश्च भवामि ॥ १५४॥

१ 'वहत्येष.'

#### -वर्णनम् २९ ] पदार्थचन्द्रिकाटीकासहिता I

# अथ तुण्डीरमण्डलवर्णनम् २९.

अथ सर्वतस्तुण्डीरमण्डलमवलोकयन् सहर्षातिरेकम्— वयस्य स्फुटमस्य तुण्डीरमण्डलस्य पश्यतु भवान् पावनत्वं रमणीयत्वं च ॥ १५५॥

तीरे तीरे स्फुरित सिरतामग्रहारोऽत्र भूया—
नग्र्यो वर्गी धरिणमरुतामग्रहारेऽग्रहारे ॥
वर्गे वर्गे धरिणमरुतां वर्धते साधु यज्ञो
यज्ञे यज्ञे श्रवणसुभगः स्तोत्रज्ञांस्त्रानुघोषः ॥ ३६०॥

किंच---

तुण्डीरमण्डलिनवासिषु दुग्धसिन्धु-डिण्डीरखण्डिनभकीर्तिषु पण्डितेषु ॥ आप्यायमानमिक्लिरैविगीतमेत— द्रोचेत धूतदुरितं चरितं न कसे ॥ ३६१॥

अधेति । तुण्डीरमण्डलमिति देशविशेषनाम, भाषायां 'तोण्डमनाडु ' इति टीकान्तरे दृश्यते—

वयस्येति । हे वयस्य, अस्य पुरोवर्तिनः तुण्डीरमण्डलस्य रमणीयलं सौन्दर्ये गावनलं पवित्रलं च, स्फुटं सप्टं यथा तथा पर्यतु भवान् ॥ १५५॥

तीर तीर इति । सरितां बाहानद्यादीनां अत्रास्मिन् तीरे तीरे प्रतितीरं भूयान् बहुशः अग्रहारः स्फुरित प्रकाशते । अग्रहारेऽग्रहारे प्रत्यग्रहारं च अग्र्यः पूज्यः बरणिमरुतां ब्राह्मणानां वर्गः वृन्दं स्फुरित । वर्गे वर्गे च यज्ञः ज्योतिष्टोमादिः साधु प्रथा तथा वर्धते । यज्ञे यज्ञे च, सर्वत्र वीप्सायां द्विभीवः । श्रवणयोः कर्णयोः सुभगः अनोज्ञः स्तोत्र-शास्त्राणां मन्त्रविशेषाणां अनुघोषः पाठशब्दश्च वर्धते ।। ३६० ॥

तुण्डीरेति । तुण्डीरमण्डले निवसन्ति ते निवासिनस्तेषु दुग्धसिन्धोः क्षीरसपुद्रस्य डिण्डीरखण्डैः फेनखण्डैः निभा तुल्या, तद्वित्तर्मलेति यावत् । कीर्तिर्येषां तेषु
गण्डितेषु आप्यायमानं व्याप्नुवानं, तैः क्रियमाणमिति यावत् । अखिलैः वेद-शास्त्रपुराणादियन्थैः अविगीतं अनिन्दितं अत एव धूतदुरितं प्रक्षालितदोषं, एतचरितं
सरकर्म कस्मै न रोचेत ? सर्वस्मा अपि रोचेतैवेत्यर्थः । '' रुच्यर्थानाम्— '' इयादिना चतुर्थी ॥ ३६१ ।।

१ 'मण्डलस्य रामणीयकम्. ' २ 'शास्त्रादिघोषः. ' ३ 'अवगीत. '

कृशानुः — हन्त एतस्मिन् अन्तिमयुगेऽपि अध्वरकर्माचरताममीषां चरितानि कथमिव रोचेरन् कोविदेभ्यः ? ॥ १५६ ॥

न ऋत्विक्संपत्तिने च कुशलता यष्टुरनघा न च द्रव्यं शुद्धं न च हृद्यशुद्धिः कलियुगे ॥ प्रसिद्धिं काङ्क्षन्तः परिमित्धनं हन्त कृपणा वृथा पश्चालम्भं विद्धति तथापि क्षितिसुराः ॥ ३६२ ॥

किंच--

शौचं नाचिरतुं यथाविधि कलौ शक्ता द्विजाः किंच ते ये खल्वाचमनाष्ठ्रवादिनियमास्तान् स्मर्तुमप्यक्षमाः ॥ कामीषां पुनरिष्ठहोत्रनियमः केष्टेरनुष्ठानधीः

काप्तिष्टोममुखा मखाः सपशुकाः कर्त्याप्तिचित्या तु सा॥३६३॥

हन्तेति । अस्मिन् अन्तिमयुगे चरमयुगे किंत्रयुगे इत्यर्थः । "अन्तो जघन्यं चरममन्त्य-पश्चात्य-पश्चिमम् । " इत्यमरः । अध्वरकर्म यज्ञकर्म आरभतां कुर्वाणानां अमीषां लोकानां चरितानि कोविदेभ्यः बुधेभ्यः कथमिव रोचेरन् ? कलौ यज्ञकर्मणां निषेधादिति भावः ॥ १५६॥

कलौ यज्ञकरणानर्हत्वमेवाह — नेति । किलयुगे ऋत्विजां मन्त्र-तिद्विनियोगादि-ज्ञानिनां संपत्तिः सुलभत्वं न, तथा यष्टुर्यजमानस्य ' यष्टा च यजमानश्व '' इस्र-मरः । अनघा निर्मला, एतत्पूर्वत्राप्यनुसंघेयम् । कुज्ञलता निपुणता न च नास्त्येव, तथा शुद्धं विधि-मन्त्रपूतं द्रव्यं चर्र-पुरोडाज्ञादिकं न च, किंच हृद्यस्यान्तः करणस्य शुद्धः काम-क्रोधादिराहित्यं च न, तथापि कृपणाः द्रव्यव्ययकातराः क्षितिसुरा ब्रा-ह्मणाः, प्रसिद्धं 'अयं यज्ञकर्ता, अयं दीक्षितः, अयं सोमयाजी ' इत्यादिरूपां प्रख्यातिं काङ्कन्तः वाञ्चन्तः सन्तः परिमितं अल्पं धनं यस्मिन् अल्पद्रव्यव्ययसाध्य-मित्यर्थः । वृथा सम्यग्ऋत्विगादिसंपत्त्यभावाद्यर्थमेव प्रशोः यज्ञीयमेषादेः आलम्भं वधं विद्धति कुर्वन्त्येव ॥ ३६२ ॥

अपि च शौचिमिति । किंच कलौ युगे ये द्विजाः शौचं मृजलादिना शरीरशुद्धिं, यथाविधि शास्त्रविधिमनतिकम्य आचिरतुं न शक्ताः न समर्थाः, ते द्विजाः आचमनं आप्तवः स्नानं च तौ आदी येषां ते ये नियमाः स्वाध्यायादयः खलु प्रसिद्धाः सन्ति, तान् नियमान् स्मर्तुमपि, किमुताचिरतुं, अक्षमाः असमर्थाः । एतादृशाममीषां ब्राह्मणानां पुनः अग्निहोत्रनियमः क १ इष्टेः दर्श-पूर्णमासादियाग्रह्णायाः अनुष्टानधीः अनुष्टानश्चानं क १ तथा पश्चिमः सहिताः सपशुकाः पश्चवधयुक्ता इति भावः । अग्नि

१ 'परिमित्तधना. '२ 'यः खल्वाचमनाष्ठ्रवादिनियमस्तं. '३ 'अनुष्ठानगीः. '४ 'कात्याप्तिचित्यादयः. '

विश्वावसुः— स्थूलंमनीष मृषा किमिति भाषसे ? ॥ १५७॥ यतः—

शिष्टेम्यः प्रतिगृह्य वित्तमुचितं संपाद्य विद्याः कले।
श्रद्धालून् श्रुति-कल्पसूत्रचतुरान् लब्ध्वा शुचीनृत्विजः॥
प्रीतिं भागवतीं प्रकाममभिसंधायाहरन्तः कतून्
धीमन्तो युगमन्तिमं तु कृतयन्त्यन्तमुखाः संततम्॥ २६४॥
किंच—

अयज्ञाहद्रव्या वयमिति तु यज्ञाद्विरमताम् न कल्पेत स्वान्नेनेनु भगवदाराधनमपि ॥ प्रयत्नेन द्रव्यं शुचि किमपि छब्ध्वा भगवतः कृतं चेत्केङ्कर्यं किमिति न तदेवाध्वरमैयम् ॥ ३६५॥

ष्टोमः मुखं आदिर्येषां ते मखाः यज्ञाः क ? तथैव सा प्रसिद्धा अमेश्वयनमित्रिचित्या अमिसंचयनादिकिया ''चित्यामिचित्ये च '' इति निपातनात् चिनोतेः क्यप् तुगागमश्च । कत्या कुतः प्राप्ता भवति ? अपि तु एतत्पूर्वोक्तं सर्वमिष दुर्लभमेवै-तेषामिति भावः ॥ ३६३ ॥

स्थूलेति । हे स्थूलमनीष मन्दमते, किमिति पूर्वोक्तरूपं मृषा मिथ्या भाषसे ? ॥ १५७ ॥

मिण्यालमेवाह— शिष्टेभ्य इति । धीमन्तः ईश्वरतोषककर्मबुद्धियुक्ताः अत एव संततं निरंतरं अन्तः हृदयस्थपुण्डरीके मुखं मुखमिव चित्तं येषां ते तथाभूताः शिष्टेभ्यः जनेभ्यः उचितं यज्ञायनुष्टानपर्याप्तं वित्तं द्रव्यं प्रतिगृह्य स्वीकृत्य, कलो अपि विद्याः वेदशास्त्रादयः संपाद्य, श्रुतयः वेदाः कल्पसूत्राणि आश्वलायनापरतम्बीयादी-ने च तेषु चतुरान् निपुणान् श्रुत्यादीनां यथार्थज्ञानयुक्तानित्यर्थः । किंच श्रद्धालुन् वेद-शास्त्रोक्तकर्मस् विश्वासयुक्तान्, अत एव श्रुचीन् पवित्रान् ऋत्विजः लब्ध्वा, भा-गवतीं परमेश्वरसंबन्धिनीं प्रीतिं संतोषं अभिसंधाय निश्चित्य, न तु स्वार्थे पारलोकि-कसुखं अभिसंधाय, प्रकामं यथेच्छं कतून् आहरन्तः कुर्वन्तः सन्तः, अन्तिमं चरमं युगं कलियुगं कृतयन्ति कृतयुगमिव संपादयन्ति ॥ ३६४ ॥

एतावता कलौ यज्ञकरणस्य युक्तलं प्रतिपादितम्, इदानीं अल्पधनत्वेनोक्तं दृष-गमुद्धारयन्नाह— अयज्ञाहेति । वयं यज्ञस्याहे योग्यं तत्पर्याप्तमित्यर्थः । द्रव्यं येषां ते न भवन्तीत्ययज्ञाहेद्रव्याः इति हेतोस्तु यज्ञात् यज्ञानुष्ठानात् विरमतां यज्ञा-रुष्ठानमकुर्वतामित्यर्थः । " जगुप्सा-विराम-प्रमादार्थानाम्- " इत्यादिवार्तिकेनापादा-तसंज्ञा । 'विरमताम्' इत्यत्र च " व्याङ्परिभ्यो रमः " इतिसूत्रेण विपूर्वकस्य रम-

१ 'लक्ष. ' २ 'परिगृह्य. '३ 'समम्.'

अपि च-

हिंसाकृतप्रत्यवेयादिति कथयति यो वेद एवैष यागे पश्चालम्भं विधत्ते यदि क इह मखे वैदिकः संशयीत ? ॥ हिंसात्वाभावमेवाध्वरपशुनिहतेराह रामानुजार्य-

स्तत्पक्षस्थोऽपि यो न प्रसजित यजने कस्तद्न्यो गुरुद्विट् ॥३६६॥

इदं चावधेयम्---

हिंसान्तरेष्विव मखाश्रितहिंसनेऽपि जैनेतरो यदि जनो भजते जुगुप्साम् ॥

तेः परस्मैपदिवधानात् शतृप्रत्ययः । ननु ति स्वैः आत्मीयैः अनैः भगवतः आराधनं नैवेद्यापणक्षपमि न कल्पेत न क्रियेत । तस्याप्यल्पलाद्भगवदाराधनानिहलादिति भावः । प्रयत्नेन अनिन्द्यप्रयासेन द्युचि शाट्याद्यभावात् पिवत्रं किमिप यितंकचित्खल्पमिप द्रव्यं लब्ध्वा संपाद्य तेनेति शेषः । भगवतः ईश्वरस्य कैङ्कर्यं पूजननैवेद्यापणादिरूपं कृतं चेत् तदेव अध्वरमयं यज्ञप्रचुरं यज्ञरूपमित्यर्थः । किमिति न
भवति ? अपि तु भवत्येवेति । एवं च यदि कलौ यज्ञकरणमयुक्तं स्थात् , तिर्हे
भगवत्पूजनादिकमिप लन्मते त्याज्यमेव स्थात् । उभयोरिप यज्ञलाविशेषाद्वव्यानर्हलस्य चापि समलादिति भावः ।। ३६५ ।।

किंच हिंसाकृदिति । 'हिंसाकृत् प्राणिप्राणिवयोगानुकूळ्यापारकर्ता जनः प्रस्ववेयात् दोषीभवेत् 'इति यः वेदः "न हिंस्यात् सर्वभूतानि ''इत्यादिरूपः कथयित, एष एव वेदः यागे यज्ञे पशोः आलम्भं वधं "आग्नीषोमीयं पशुमालभेत '' इत्यादिनेति भावः । विधत्ते कथयित यदि, तिर्हे इह मखे यज्ञविषये कः वेदमधीते वेद वा वैदिकः वेदवेत्ता पुरुष इत्यर्थः । संशयीत संदेही स्यात् १ अपि तु न कोऽपि संशयीतिति । उभयत्र प्रामाण्ये संशयाभावादिति भावः । अपि च रामानुजार्थो रामानुजार्वार्यसुत, अध्वरे यागे या पशोर्निहितिर्वधः तस्याः हिंसालस्य अभावमेवाह । तथा च मनुरिय— " यज्ञार्थे पशवः सष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा । यज्ञस्य भूत्ये सर्वस्य तस्मायज्ञे वधोऽवधः ।" इत्याह । तस्मात् तस्य रामानुजार्यस्य पक्षे मते तिष्ठतीति तन्मतस्यः, तन्मताभिमानीत्यर्थः । सोऽपि, अपिशब्दोऽस्यविधेः सार्वत्रिकलबोधनार्थः । सन् यो जनः यज्ञने यज्ञकर्मणि न प्रसजति नोग्रुक्तो भवति, ' पञ्च सङ्गे ' इत्यस्मात् प्रपूर्वकाद्वातोर्लट् । " दंश-सञ्ज-स्वञ्जाम्-" इति नलोपः । तस्मात्पुरुषादन्यः कः पुरुषः गुरु द्वेष्टीति तथोक्तः गुरोर्द्वेष्टेत्यर्थः । भवति १ अपि तु स एव तथान्विध इत्यर्थः ॥ ३६६॥

किंच हिंसान्तरेष्विति । यदि जैनात् महावीरजिनस्थापितमतानुयायिनः धावकादेः इतरः भिन्नः जनः हिंसान्तरेष्विव यज्ञकर्मबहिर्भृतकेवलस्वशरीरपोषणार्थे कृतेषु पशुवधेष्विव, मस्ने यज्ञे आश्रितं श्रुति-स्मृतिविहितत्वादवस्यप्राप्तं तच्च तिद्धं-

नार्यन्तरेष्विव न निन्दति नन्दनानाम् निष्पादनं किमनघेऽपि निजे कलत्रे ॥ ३६७॥

इद्मप्यवगन्तव्यम्---

ऋत्विग्विशुद्धिविरैहाद्तिशङ्कया चेत् केचित्कलौ जहति नित्यमपि ऋतुं ते॥ मुञ्चन्ति गुर्वेशुचिताविशयेन किं नु चकाङ्कवैष्णवमनुग्रहणादि सर्वम् ॥ ३६८॥

किंच-

सर्वेवंदैः स्मृतिगणयुतैः सेतिहासैः पुराणैः शिष्टाचारैरपि नियमितानध्वरान्मध्वरातेः ॥ आज्ञासिद्धानहह जहतस्तद्विरुद्धानि कृत्या-न्यातन्वन्तः कतिचिद्परानप्यमी शिक्षयन्ति ॥ ३६९॥

सनं वधश्च तिस्मन्नि जुगुप्सां निन्दां भजते चेत्, यज्ञीयपशुहिंसनमपि निन्धं मन्यते चेदित्यर्थः । तर्हि नार्थन्तरेष्विव परस्रीष्विव नन्दनानां पुत्राणां निष्पादनमु-पादनं, अनघे पातिवत्यादिस्रीधर्मसंपन्नत्वानिर्दोषे निजे स्वकीये कलत्रे भार्यायामपि, पुत्रोत्पादनं किं कस्माद्वेतोर्न निन्दति ? ऋतुकाले खन्नीसङ्गस्य यज्ञकर्मणि पशुवधस्य वापि शास्त्रेणैव विहितत्वादुभयमपि तुल्यमिति भावः ॥ ३६७ ॥

अपि च ऋत्विगिति । ऋत्विजां विशेषेण या शुद्धिः यथार्थानुष्टानरूपा तस्याः वेरहादभावादेतोः अत एव अतिशङ्कया 'सम्यक्तया अनुष्ठानं भवेदा न भवेत् ' ति संशयेन केचिजनाः कलौ युगे नित्यमपि कतुं पत्रमहायज्ञान्तर्भूतं वैश्वदेवादियज्ञ । पि, दर्श-पूर्णमासादिरूपं वा जहति त्यजनित चेत्, तर्हि ते जनाः गुरोः आचार्यस्य भशुचितायाः अपवित्रतायाः विशयेन संशयेन चकाङ्कः चक्रचिहं चक्र-शङ्कादियुक्त-रुदाधारणमिति यावत् । वैष्णवमनुः दीक्षाग्रहणकाले उपदेष्टव्यो नारायणाष्टाक्षरमन्त्रः ास्य प्रहणं च ते आदी यस्य तत् सर्वे पञ्चसंस्कारादिरूपं किं कुतः कारणात् न पुत्रनित पत्रसंस्कारास्तु प्रागुक्ताः । एवं च यथा चकाङ्कादिधारणं त्यक्तुं न युक्तं, ाथैव वेदविहितयज्ञायनुष्ठानमपि त्यक्तं न युक्तमिति भावः ॥ ३६८॥

श्रुति-स्मृति-पुराणविहितयज्ञकर्माननुष्ठानमनुचितमिति सखेदमाह — सर्वेवेंदै-रेति । सर्वेवेदेः, स्मृतिगणयुतैः मनु-याज्ञवल्क्य-पराशरप्रोक्तस्मृतिसमूहसहितैः, तिहासैः महाभारतादि पुरावृत्तसिहतैः पुराणैः पाद्म-वैष्णवादिभिः, शिष्टाचारैश्वापि नेयमितान् अवस्यकर्तव्यत्वेन प्रतिपादितान् मध्वरातेः मध्वाचार्यस्य आज्ञासिद्धानपि

१ विरहादिविशङ्कया. ' २ ' ये. ' ३ ' इतरान्. '

किं बहुना— यागं ये बत वैष्णवा विजहति छागच्छिदाभीतितः

शिष्यक्तेशनसाध्वसाज्जहतु ते चक्राङ्कनप्रक्रियाम्।। पूर्वस्मिन्बहुसंमतिभगवतः प्रीतिः फलं नो धना-

न्यल्पीयोऽभिमतिः परत्र फलमप्यर्थाप्तिरित्थं भिदा ॥ ३७० ॥ कृ०—(विहस्य) तप्ताभ्यां राङ्खचक्राभ्यां तापनं प्राणिनामिदम् ॥ छागालम्भसमत्वेन साधो ! किमिति वैर्ण्यते ? ॥३७१॥ वि०— गुणदोषतारतम्यानभिज्ञ, शृणु तावदिदम् ॥ १५८॥ छागालम्भसहस्रतः क्षितिसुरस्यैकस्य हिंसाधिका तसादृ ब्राह्मणतापनं न किमिदं तुल्यं पशोहिंसया ॥

अध्वरान् यज्ञान्, अहहेति खेदे । जहतः त्यजन्तः, तेषां वेद-शास्त्रादीनां विरुद्धानि खसंकल्पसिद्धानीत्यर्थः । कृत्यानि कर्माणि आतन्वन्तः आचरन्तः सन्तः, कितिचित् अमी जनाः अपरानप्यन्यानि जनान् शिक्षयन्ति । एतदेवायुक्तमिति ज्ञेयम् ॥ ३६९॥

किंच यागिमिति । ये वैष्णवाः छागस्य मेषस्य छिदायाः हिंसायाः भीतितः भयाद्वेतोः यागं यज्ञं विजहति त्यजन्ति । बतेति खेदे । ते वैष्णवाः शिष्याणां क्रेशनं तापोत्पादनं तद्र्पं यत् साध्वसं भयं तस्माद्वेतोः चकाङ्कनस्य तप्तचक-शङ्का-दिमुद्रालक्षणस्य प्रक्तियां करणं जहतु त्यजन्तु । किंच यागाङ्कनयोर्भध्येऽङ्कनमेव त्याज्यं स्यादित्याह— पूर्विस्मन् यज्ञे विषये बहूनां मतान्तरस्थानामिप संमतिरत्र-मितः, भगवतो विष्णोः प्रीतिः संतोषः फलं, धनानि विषयादिलालसाजनकानि तु नो न भवन्ति । परत्र चक्राङ्कने तु अल्पीयसी अत्यल्पा एकदेशीयमतस्थानां जना-नामित्यर्थः । अभिमितः, संमितः फलमिप अर्थानां द्रव्याणां आप्तिः प्राप्तिः, पूर्वप्र-तिपादितजार-चोरादिनीचजनेभ्य इत्यर्थः । इत्थमेवंरूपा भिदा भेदः अस्ती-त्यर्थः ॥ ३००॥

कृशानुः सोपहासमाह— तप्ताभ्यामिति । हे साधो ! एतत् परिहासद्योकं संबोधनम् । तप्ताभ्यां शङ्ख-चकाभ्यां तन्मुद्राभ्यामित्यर्थः । प्राणिनां शिष्यजनानां तापनं संतापोत्पादकं, छागालम्भसमत्वेन पशुहिंसातु ल्यत्वेन किमिति कृतो हेतोः वर्ण्यते ? प्राणिवयोजनं, किंचित्कालपर्यन्तं शरीरस्यैकस्मिन् भागे तापनं च नैव तुल्यमिति भावः ॥ ३७१ ॥

गुणदोषेति । हे गुणदोषतारतम्यानभिज्ञ गुण-दोषभेदाभेदनिर्णयविचारसून्य, इदं वक्ष्यमाणं श्रृणु ॥ १५८ ॥

छागेति । छागस्य आलम्भः हिंसा तेषां सहस्रं तस्मादिति ततः सहस्रपशुहिं-

शास्त्रात्तप्रशङ्गधारणमिषि श्रेयस्करं चेत्तदा वेदैरेवे सवे पशोर्विशसनाद्धमीषि किं हियते ॥ ३७२ ॥ इत्यलं श्रुत्ययुतविहितसवनकरणावश्यकतासमर्थनेन करबद्रास्तित्व-साधकप्रमाणान्तरपरिकल्पनकल्पेन ॥ १५९ ॥

# अथ चज्जीपुरी (तंजावूर्) वर्णनम् ३०.

इति दक्षिणतो विमार्नमानयन् सिशारःकम्पम्— खङ्जीकृताखिलहृदां रमणीमणीनाम् मङ्जीरमञ्जतरिशञ्जितरञ्जितेन ॥ चङ्जीपुरी युवगणेन चकास्ति पूर्णा संजीवितोग्रपरिवञ्चितपञ्चवाणा ॥ ३७३॥

सापेक्षयेत्यर्थः । एकस्य क्षितिसुरस्य ब्राह्मणस्य एका हिंसा अधिका । तस्मात् कारणात् ब्राह्मणतापनं तप्तमुद्रयेत्यर्थात् । इदं एकस्य पशोहिंसया तुल्यं समं न किम् ? अपि तु अस्त्येवेत्यर्थः । यतः मुद्राधारणकाले 'हा ! हा ! 'इत्यादिखेदप्रदर्शकशन्दाः श्रूयन्ते । तस्मात् यद्यपि तस्मिन् काले प्रत्यक्षप्राणहानिने भवति तथापि तत्तु त्यत्यदेकपशुहिंसातुल्यमेव तदिति भावः । शास्त्रप्राप्तत्वानमुद्राधारणमावश्यकमिति चेत्तत्राह—तप्तरथाङ्गधारणं संतप्तचकादिमुद्राधारणमि शास्त्रात् नारदपाञ्चरात्राद्यागनात्, प्राप्तमिति शेषः । श्रेयस्करं कल्याणकरं अस्ति चेत्, तदा वेदैरेव वेदविहित-विधिवाक्येरेव सवे यशे पशोर्मेषादेः विश्वसनात् मारणात् धर्मः हीयते अपि किम् ? अपि तु नैवेत्यर्थः ॥ ३७२ ॥

इतीति । इत्येवं प्रकारेण श्रुतीनां अयुतेन दशसहस्नैः विहितस्य प्रतिपादितस्य सवकरणस्य यज्ञकरणस्य आवश्यकतायाः अवश्यकर्तव्यस्य समर्थनेन प्रतिपादनेन अलं पर्याप्तम् । कीद्दशं तत्समर्थनं, करे हस्ते वर्तमानस्य बदरस्य बदरीफलस्य अस्ति- वसाधकस्य सत्ताप्रतिपादकस्य प्रमाणान्तरस्य प्रत्यक्षादन्यस्यानुमानादेः परिकल्पनेन विरचनेन कल्पेन तुल्येनेति श्रुत्ययुतेत्यादेविंशेषणम् ॥ १५९॥

अथ चजीपुरीं वर्णयति— ख्ञीकृतेति । खजीकृतं निरिममानीकृतं अखि-यनां स्त्रीजनानां हत् मनो याभिस्तासां रमणीमणीनां स्त्रीरलानां मजीराणां नूपुराणां मज्जतरं अतिमज्जलं यत् शिक्षितं शब्दः तेन रिज्ञतः अनुरक्तीकृतः तेन, यूनां तरुणानां गणेन समूहेन पूर्णा, अत एव संजीवितः उप्रेण शिवेन परिविच्चतः भस्मीकृतः

१ 'मिदं ' २ ' वेदादेव मखे पशोविंशसनं नैतेन किं मीयते, ' 'धर्मों न किं रीयते. ' २ 'सदाचरणा, ' 'सवनाकर्तव्यता. ' ४ 'विमानमानीय. '

किंच--

ऋक्सामयोश्च यजुषां च निवासभ्ताः

पूता द्विजाः स्मृति-पुराण-कलाधुरीणाः ॥
कुर्वन्ति वासमिह कर्कशतकशब्दतन्त्रत्रयीशिखरसिन्धुतलस्पृशोऽमी ॥ ३७४ ॥
कु०— (सहासम्) नैतद्विभाति नगरं नगरम्यदुर्गप्राकारसाधनदशासु विशां पतीनाम् ॥
युद्धोन्नमद्भटशिरस्तटनिस्स्तास्कृ—
स्रोतःसहस्रभरविस्नपलास्थिसान्द्रम् ॥ ३७५ ॥

पञ्चबाणो मदनो यया सा चञ्जीपुरी 'तंजावूर् 'इति भाषाप्रसिद्धा नगरी चकास्ति शोभते ॥ ३७३ ॥

किंच वेद-शास्त्रनिपुणा विद्वांसो ऽप्यत्र सन्तीत्याह — ऋक्सामयोश्चेति । ऋग् ऋग्वेदश्च साम सामवेदश्च तयोः "अचतुर-विचतुर—" इत्यादिनिपातनादकारा-न्तत्वम् । यजुषां यजुर्वेदस्येत्यर्थः । इति त्रयाणामिप वेदानामित्यर्थः । निवासभूताः गृहरूपाः संपूर्णवेदानामध्येतार इति यावत् । अत एव पूताः पवित्राः, न तु केवलं वैदिका एव, किंतु स्मृतयः मन्वादयश्च पुराणानि पाद्म-वैष्णवादीनि च कलाश्चतुःषष्टिसंख्याकाः प्रसिद्धाः ताश्च तासु धुरीणाः प्रवीणाः, अपि च कर्कशाः अर्थगाम्भीर्येण कठिनाः ये तर्कः न्यायशास्त्रं शब्दो व्याकरणं तन्त्रं मीमांसा त्रय्याः वेदित्रतयस्य शिखरं वेदान्तशास्त्रं च तान्येव सिन्धवः समुद्राः तेषां तलं स्पृशन्तीति ताहशाः, तेष्वप्यन्ततो निपुणा इत्यर्थः । अनेन सर्वज्ञलं तेषां सूचितम् । अमी द्विजा ब्राह्मणाः इह चञ्जीपुर्यो वासं कुर्वन्ति ।। ३०४।।

अथ कराानुः सत्यप्येवं बहुवारं युद्धादिप्रसङ्गात् नैतत्पुरं विभातीत्याह—
नेतद्धिभातीति । विशां मनुजानां "द्वौ विशौ वैश्य-सनुजौ" इत्यमरः । पतीनां
राज्ञां नगवत्पर्वतवत् रम्यस्य रमणीयस्य पर्वत इवोन्नतस्येत्यर्थः । अत एव दुर्गस्य
गन्तुमशक्यस्य प्राकारस्य सालस्य 'किल्ला ' इति महाराष्ट्रभाषाप्रसिद्धस्य " प्राकारो
वरणः सालः " इत्यमरः । साधनदशासु स्वीकारावसरेषु युद्धे समरे उन्नमन्तः
जयावेशेन शत्रुषूत्पतन्तः ये भटाः योधास्तेषां शिरस्तटेभ्यः मस्तकप्रान्तेभ्यः
निःसतानि निर्गलितानि असजां रक्तानां स्रोतःसहस्राणि प्रवाहसहस्राणि तेषां भरेण
अतिशयेन विस्राणि आमगन्धीनि " विस्रं स्थादामगन्धि यत्" इत्यमरः । यानि
पलानि मांसानि "पलमुन्मान-मांसयोः" इति रुद्धः । अस्थीनि च तैः सान्द्रं निविद्धं
एतन्नगरं चञ्जीपुरं न विभाति विशेषेण न शोभते । युद्धव्यप्रचित्तत्वादितिनिन्दात्वाच्
स्वास्थ्यामावादिति भावः ॥ ३०५ ॥

१ ' युद्धोन्नटत्. ' २ ' निस्सतास्रस्रोत. ' ३ ' पलाब्धि. '

वि० नयस्य गुणान्वयस्य पुनरस्य नगरस्य निन्दाच्छद्मना प्रशंसामेव भवान् कृतवान् ॥ १६०॥

यतः—

पुरातनानां हि पुरान्तराणां प्रशांसितारोऽपि दिशास भूपाः ॥
पुरं तदेतद्वपुरन्तमाजो हन्ताम्युपेत्याप्यलमर्थयन्ति ॥ ३७६॥
कुशा॰— निरूपणमभिनीय सास्वरसम्—

हन्त चिरन्तनानामिदानींतनानां च वसुन्धराधुरंधराणामवारणी-योऽसावविवेकः ॥ १६१॥

पर्य--

प्राज्ये हन्त धने स्थितेऽपि नृवरो राज्येऽपि सत्यूर्जिते संभोगानुगुणा विलोचनगुणैरम्भोजदम्भद्धहः ॥ कल्याणीस्तरुणीरुपेक्ष्य करुणाहीनः ससेनः स्वयम्

हर्तुं रात्रुधरां चिरादिभिल्षन् मर्तुं रणे ज्म्भते ॥ ३७७॥

वयस्येति । हे वयस्य मित्र, गुणानां शम-दमादीनां पूर्वश्लोकप्रतिपादितानां शोर्य-तेजआदीनां च अन्वयः संबन्धो यस्मिन् तस्य पुनरस्य नगरस्य चङ्जीपुरस्य निन्दायाः छद्मना निमित्तेन, प्रशंसामेव स्तुतिमेव भवान् कृतवानकरोः ॥१६०॥

पुरातनानामिति । हि यसात्, दिशासु दशदिक्षु, स्थितानामिति शेषः । पुरातनानां पुराणानां, पुराशब्दात् टचुः तुडागमश्च " पुराणे प्रतन-प्रल्ल-पुरातन-चितिनाः । " इत्यमरः । पुरान्तराणां अन्यनगराणां प्रशासितारोऽपि रक्षितारोऽपि
सन्तः, सर्वे भूपा राजानः, हन्तेत्यानन्दे । आजौ युद्धे वपुषः शरीरस्य अन्तं नाशं
अभ्युपेत्य स्वीकृत्यापि, तत् प्रसिद्धमेतत्पुरं नगरं अलं अत्यर्थे अर्थयन्ति इच्छन्ति ।
युद्धे मरणमपि भवतु, परं च बहुतरसंपयुक्तेऽस्मिन्नेव पुरेऽस्माभिर्वर्तितव्यं ' इति
॥ इछन्तीत्यर्थः ॥ ३७६ ॥

निरूपणिमिति । साखरसं अखरसेन असंतोषेण सहितं यथा तथा—

हन्तेति । चिरंतनानां पुरातनानां इदानींतनानां च, अत्राप्युभयत्र "सायं-चिरं-" ति सूत्रेण ट्युः तुट्च । असुंधरायाः पृथ्व्याः धुरंधराणां भारभृतां राज्ञां, असौ क्यमाणः अवारणीयः निवारियतुमशक्यः अविवेकः अविचारः। अस्तीति शेषः १६१ अविवेकमेवोपपादयति — प्राज्य इति । हन्तेति खेदे । प्राज्ये बहुले "प्रभूतं चुरं प्राज्यमदभ्रं बहुलं बहु । " इत्यमरः । धने स्थिते सत्यि, तथा राज्ये कर्जिते नादिसंपन्ने च सत्यिप, तथेव संभोगस्य सुरतस्य अनुगुणाः अनुरूपाः, सुरतयोग्या

१ 'प्रशाधितारो हि. ' २ 'अर्थयन्ते. ' ३ ' साश्रुरसं, ' 'ससाध्वसं.' ४ ' क-

वि०— विरुद्ध बुद्धे ! विवेकमेव तावद्विवेकमार्वं लयिस ॥१६२॥ तथाहि—

संपद्घन्यसरिज्झरीसहचरी शम्पासमं प्राभवम् नार्यः सूर्यकरावलीढरजेनीच्छायासुहचौवनाः ॥

देहः स्नेहिवहीनदीपसल इत्यालोच्य पृथ्वीश्वराः

प्राणान् जुह्नति नाकमाकलियतुं शुद्धा हि युद्धानले ॥ ३७८॥

इत्यर्थः । विलोचनयोर्नेत्रयोर्गुणैः विशालल-सुभगलादिरूपैः, अम्भोजानां कमलानां दम्भद्रहः गर्वविनाशियत्रीः, किंच कल्याणीः कल्याणगुणयुक्ताः राज्यसंपत्तिवर्धकसल्र-क्षणैर्युक्ता इत्यर्थः । एताहशोऽपि तर्रुणीः स्त्रीः उपेक्ष्य अनाहत्य, अत एव करुणया दयया हीनः रहितः नृवरः राजा, शत्रोः धरां पृथ्वीं चिरात् चिरकालपर्यन्तं हर्तु अपहर्तु-मिलष्पन् काङ्कमाणः सन्, ससेनः सेनया सहितः स्वयं रणे युद्धे मर्तु प्राणांस्त्यकुं समुज्जूम्भते उयुक्तो भवति । बहुलधन-दारादिसंपन्नं स्वराज्यमुपेक्ष्य परराज्याभिला-षकरणमिववेकमूलमिति भावः ॥ ३७७॥

विरुद्धेति । विरुद्धा युक्तायुक्तविवेकश्चन्या वस्तुस्थित्यननुरूपा वा बुद्धिर्यस्य तत्संबुद्धौ हे विरुद्धबुद्धे इति । विवेकमेव क्षित्र्यस्य लदुक्तरीत्यैव विहितलादिति भावः । तावत्साकल्येन अविवेकमाकलयसि कथयसि । लिमिति शेषः ॥ १६२ ॥

संपदिति । हि यस्मात् कारणात् शुद्धाः शास्त्रविहिताचरणेन निर्मलान्तःकर-णाः पृथ्वीश्वरा राजानः, संपत् संपत्तः वने भवा वन्या सा चासौ सरितो नद्याः झरी प्रवाहः वर्षाकालोत्पन्नवन्यकुल्याप्रवाह इत्यर्थः । तस्याः सहचरी सहशी, तद्व-चक्षलेत्यर्थः । प्रभोः भावः प्राभवं प्रभुत्वं, शम्पया विद्युता " शम्पा शतह्रदा-हादि-न्यैरावत्यः क्षणप्रभा । तिडत् सौदामिनी विद्युत् " इत्यमरः । समं तुल्यं, तद्वत् क्षणिकमित्यर्थः । तथा नार्यः स्त्रियः, सूर्यस्य करैः किरणैः अवलीढायाः व्याप्तायाः, तत्प्रसरपर्यन्तस्थायिन्या इत्यर्थः। रजन्याः रात्रेः छायायाः सुहत् मित्रभूतं सदशमिति यावत् । यौवनं तारुण्यं यासां तास्तथोक्ताः, सूर्योदयपर्यन्तस्थायिरजनीवत् खल्प-कालपर्यन्तस्थायितारुण्यावस्था इल्पर्थः । अपि च देहः स्नेहविहीनः तैलरिहतः यो दीपस्तस्य सखा, तद्वदकालनश्वर इत्यर्थः । एवं च धन-दारा-शरीरादिकं सर्वमप्यनि-त्यमित्यर्थः । इति एवं प्रकारेणालोच्य ज्ञाला, न विद्यते अकं दुःखं यस्मित्रिति नाकः स्वर्गः " नभ्राण्-नपान्-नवेदा- " इत्यादिसूत्रेण निपातनात्रत्रः प्रकृतित्वम् । तं आक-लियतुं संपादियतुं युद्धानले युद्धामी प्राणान् जुह्नति त्यजनित । अयमेव राज्ञां मु-ख्यो धर्म इति ज्ञेयम्। तदुक्तम् "द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ। योगनिर्भिन्नमूर्धेकोऽपरावृत्तमृतः परः।" इति । भगवद्गीतायामपि—" यहच्छया चोपपन्नं खर्गद्वारमपावृतम् । सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदशम् । "इति। एवं च विवेक एवायमिति भावः ॥ ३७८ ॥

१ ' आकलयति भवान् ' २ ' जलद. '

शृणु चेमं चमत्कारम् ॥ १६३॥
रक्ते भटे रणमुखे रुधिरेण तस्मिन् रक्ता भवत्यमरयोषिद्नुव्रतेव ॥
शूरः स चेदतनुसायकखण्डिताङ्गः साऽप्युचकैरतनुसायकखण्डितेव ३७९
किंच—

दीप्रोतिप्रभमाश्रितक्षितितलं दिन्ये विमाने स्थितो गाढाश्ठिष्टक्रपाणपाणि च करप्रस्तामरस्त्रीस्तनः ॥ तत्संदत्तनखक्षतो बहुतरप्रत्यिबाणक्षतम् युद्धाप्तौ हुतजीवितं निजवपुर्वीरो मुदा वीक्षते ॥ ३८०॥

# अथ पिनाकिनीगरुडनदीश्रीदेवनायकवर्णनम् ३१.

इत्यन्यत्र विमानं संचारयन् परितो हृष्ट्वा— पिनाकिनीं पश्य वनावनाशिनीं जलाच लध्वीं गरुडापगामपि॥

अपि च रक्त इति । रणस्य युद्धस्य मुखे प्रारम्भे रुधिरेण रक्तेन " रुधिरेऽस-लोहितास्न-रक्त-क्षतज-शोणितम् । " इत्यमरः । रक्ते रक्तवर्णे सित, तिस्मन् रुषे अमरयोषित् स्वर्गाङ्गना स्वर्वेश्येत्यर्थः । अनुवतेव पितवतेव रक्ता रक्तवर्णा अनु-तागयुक्ता च भवति । किं च सः शूरः पुरुषः अतनुभिर्बहुभिः सायकैः बाणैः खिष्ड-गानि छिन्नान्यङ्गानि यस्य सः तथाभूतश्चेत् भवति, तिर्हे सापि स्वर्गाङ्गनापि उच्चकैः सितशयेन अतनुसायकैः बहुभिर्बाणैः, अतनोः मदनस्य च बाणैः खिण्डतेव छिन्नेव स्विति ॥ ३७९ ॥

किंच दीप्र इति । वीरः अत एव दीप्रः तेजस्वी, दिव्ये विमाने स्थितः करा-त्यां प्रस्तो धृतौ अमरिल्लयाः देवाङ्गनायाः स्तनौ येन सः, तया अमरिल्लया दत्तानि स्वानां क्षतानि वणानि यस्मै सः तथाभृतश्च सन्, पूर्वे आश्रितं क्षितितलं पृथ्वीतलं न तत्, गाढं यथा तथा आश्रिष्टः कृपाणः खङ्गः येन तथाभृतः पाणिईस्तो यस्मिन् त, बहुतराणां अतिबहूनां प्रत्यर्थिनां शत्रूणां "दस्यु-शात्रव-शत्रवः । अभिघा-त-पराराति-प्रत्यर्थि-परिपन्थिनः ।" इत्यमरः । बाणानां क्षतानि यस्मिन् तत्, देव युद्धाग्रौ हुतं जीवितं यस्य तत् अत एव अतिप्रभं अतिशयकान्तियुक्तं निज-पुः स्वकीयशरीरं मुदा आनन्देन वीक्षते अवलोकयित ॥ ३८०॥

इदानीं पिनाकिनी-गरुडनद्योरिधपतिं देवनायकाभिधं भगवन्तं वर्णयति— पि-

१ ' खण्डिताङ्गा. '२ 'दीप्रो विप्रभमाश्रितक्षितितलं,''दीप्तोपि प्रभयाश्रितक्षितितरं,' दीप्रोप्यप्रभमाश्रितं क्षितितलं.'३ ' जीवितो, ' ' जीविते. '

इदंतटे राजित देवनाय कः पैरोऽत्र सर्गादिवे देवनायकः ॥ ३८१ ॥

# अथ श्रीमुष्णक्षेत्रयज्ञवराहवर्णनम् ३२.

इतरत्र विमानं प्रस्पन्दयन् सानन्दम्— अद्य प्रत्नं पिक्तमं सर्चेरित्रम् देवः प्रीतः सुप्रभाता निशा मे ॥ श्रीमुण्णं यन्मुण्णदंहःसहँस्रं क्षेत्रं प्राप्तं नेत्रयोः पात्रभावम् ॥ ३८२ ॥ अत्र हि—

वरा वराहरूपिणी चराचरान्तरस्थिता सुरासुरानुसेविता धराध रादिदेवता ॥

नाकिनीमिति । घनानि बहूनि च यानि अघानि पापानि तेषां नाशिनीं जलात लघ्नीं अल्पां, खल्पजलामिति यावत् । पिनाकिनीं एतन्नामिकां नदीं पश्य अवलोक-य । तथा गरुडापगां नाम नदीमिप पश्य । किं वा एतयोरेतावन्माहात्म्यं यद्रष्टव्यं इत्याकाङ्क्षायामाह— इदंतट इति । एतयोः पिनाकिनी-गरुडनद्योक्तटे तीरे, सर्गात् प्राकृतप्रपञ्चात् परत्र इव परत एव तस्मादलिप्त इत्यर्थः । अत्र इवेति निश्चये । तत्त्वत एव प्रपञ्चात् परत्र वर्तमाने भगवति उत्प्रेक्षादेरसंभवात् । देवनायकः एतन्त्रामा कः परमात्मा विष्णुः "को ब्रह्मणि समीरात्म-यम-दक्षेषु भास्करे । मयूरेऽमौ च पुंसि " इति मेदिनी । देवनाय कीडार्थे राजित शोभते । भगवित्रवासाद्शेनीयमिदं स्थलिमिति भावः ॥ ३८९ ॥

अथ श्रीमुणक्षेत्रस्थयज्ञवराहवर्णनं प्रतिजानीते। इदं च रामानुजीयानां प्रसिद्ध-स्थानानामेकतमं प्रियं च दक्षिणतः ' अर्कोडु ' इति तद्भाषाप्रसिद्धे प्रान्ते वर्तते

इति पुस्तकान्तरादुपलभ्यते।

अद्येति । अद्य मे मम, एतद्येऽिप योज्यम् । प्रतं पुरातनं प्राग्जन्मकृतिमिति यावत् । सचरित्रं सत्कर्माचरणं पिक्तमम् फलाभिमुखं जातम् । देवो भगवान् प्रीतः तुष्टः, तथा निशा रात्रिः सुप्रभाता शोभनफलप्रद्प्रातःकाला, जातेति शेषः । यद्यस्मात् कारणात् अंहसां पापानां सहस्रं मुष्णत् नाशियत् । 'मुष स्तेये' इति क्या-देधातोः शत्रन्तस्य रूपिमदम् । श्रीमुष्णं नाम क्षेत्रं मे मम नेत्रयोः पात्रभावं दिष्टि-गोचरत्वमित्यर्थः । प्राप्तम् । तस्मादिति संबन्धः ॥ ३८२ ॥

पूर्वत्र ' मुष्णदंहः सहस्रं ' इत्युक्तमेव सहेतुकमुपपादयति — वरेति । वरा सकलदेवश्रेष्ठा चराचरयोः स्थिर-चञ्चलयोः अन्तरे चित्ते स्थिता, अन्तर्यामिरूपेणे- त्यर्थः । सुरा देवा असुरा दैत्याश्च तैरनुसेविता, धरां पृथ्वीं धरित उद्घारयतीति

१ 'परत्र. '२ 'दिवि.' ३ 'नश्चरित्रम्. '४ 'समस्तं. '५ 'प्राप्तभावम्. ' ६ 'धराधराधिदेवता.'

सदा सदाविहस्तुता मुदामुदारशेविध-हिंता हि तार्क्यकेतना नतौं न तापतां नयेत्।। ३८३॥ श्रीमत्कवीन्द्रश्चात्र कश्चित् इत्थमनुसन्धत्ते ॥१६४॥ सदावदातिम्नगातटीकुटीरवासिनी र्केटिस्फुटीभवत्करा किटीश्वरी पटीयसी ॥ रसारसादिहोदिता रसालसालसंवृते वनेऽवनेषु दीक्षिता मदीक्षिताधिदेवता ॥ ३८४ ॥

धराधरा, रसातलगतायाः पृथ्या दंष्ट्राप्रेणोद्धारियत्रीत्यर्थः । अत एव सदा सततं सतां साधूनां आवल्या पङ्कचा स्तुता प्रशंसिता, मुदां निरतिशयात्मानन्दानां उदारो महान् शेवधिः समुद्रः तद्र्पेलर्थः । हिता निखिलजगद्धितकत्रीं, तार्क्यकेतना गरु-डध्वजा एतादशी आदिदेवता वराहरूपिणी सूकररूपधारिणी, नता नमस्कृता सती, तापतां संसारसंबन्धितापत्रयरूपं न नयेत् न प्रापयेत् । हिरवधारणार्थकः ॥ ३८३॥ अत्रार्थे अन्यकवेरि संमति योतयनाह—श्रीमदित्यादि। अनयोत्तयाऽग्रिमप-यं न प्रस्तुतकवेरिति प्रतिभाति ॥ १६४॥

सदेति । रसायां भूमौ " भूभूमिरचलानन्ता रसा विश्वंभरा स्थिरा। " इलम-रः। रसात् श्रीतेहेंतोः " रसः खादे जले वीर्यं श्रङ्गारादौ विषे द्रवे। बोले रागे गृहे धातौ तिक्तादौ पारदेऽपि च । " इति हैमः । इह रसाला आम्रवृक्षाश्च सालाः सर्ज-वृक्षाश्च तैः " आम्रश्रूतो रसालोऽसौ " " साले तु सर्ज-कार्घाश्वकर्णकाः सस्यसंव-रः। " इत्युभयत्राप्यमरः। संवृते वेष्टिते वनेऽरण्ये उदिता उत्पन्ना सदा अवदाता गौरवर्णा शुद्धा वा " अवदातः सितो गौरः " इत्यमरः। या निम्नगा नदी पिना-किनी तस्यास्तटी तीरं " कूलं रोधश्व तीरं च प्रतीरं च तटं त्रिषु " इत्यमरात् तट-शब्दस्य त्रिलिङ्गलम् । तस्यां यत् कुटीरं अल्पगृहं गुहारूपमिलार्थः । "कुटी-शमी-गुण्डाभ्यो रः " इति सूत्रेणाल्पार्थे रप्रत्ययः । " वासः कुटी द्वयोः शाला सभासं नवनं लिदम्।" इलमरः। तस्मिन् वासिनी निवासिनी कट्यां स्फुटीभवन् प्रलक्ष-त्या दश्यमानः करो हस्तो यस्याः सा किटीनां वराहाणां ईश्वरी खामिनी आदि-तराहरूपिणीत्यर्थः। " वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः। " इत्यम-:। पटीयसी अघटितघटनाचतुरा, पटुशब्दात् " द्विवचनविभज्य—" इत्यादि-गा ईयसुनि टिलोप:। अत एव अवनेषु पालनेषु दीक्षिता गृहीतवता एताहशी गादिदेवता मदीक्षिता मया अवलोकिता ॥ ३८४॥

१ ' नता गतिं. ' २ ' कटीतटीस्फुटीभवत्करा किटी पटीयसी. '३ 'तादिदेवता'.

कु० - सो 'ऽयं हेयप्रत्यनीकोऽपि शार्झी कष्टं पृथ्वीकाङ्कयाभूद्धराहः॥ इत्थं सिद्धे ब्रूहि भूलाभलोभात्कं कं वेषं मानुषो नेहं धत्ते? ॥३८५॥ वि० - अनिभज्ञो भवान् भगवद्वताररहस्यस्य ॥ १६५॥

शृणु—

पाठीनीयं कामठं कैटभारिः कैटं रूपं यातु काण्ठीरवं वा ॥ अन्यद्वा यत्सर्वमप्राकृतं तन्नासौ तेष्वप्युङ्झित स्वस्वभावम्॥ ३८६॥ किं च—

कोलं भुवि कोऽलं जगदालम्बमवैतुम् स्वामी शुभकामी किल भूमीमसुरातीम्॥

सोऽयमिति । सः अयं लया वर्णितः शाङ्गी श्रीविष्णुः, हेयानां राग-द्वेषादिप्राकृतदोषाणां प्रत्यनीको विरुद्धः तद्रहितोऽपीत्यर्थः। पृथ्व्याः काङ्क्ष्या वाञ्छया वराहः
सूकरः अभूत्, इति कष्टं अन्याय्यम् । यतः इत्थं भगवतोपि पृथ्वीलाभहेतुना पशुरूपस्वीकारे सिद्धे सित, इह लोके भूलाभलोभात् पृथ्वीप्राप्तिकाङ्कायाः हेतोः, मानुषो
मनुष्यः कं कं नीचतारं वेषं न धत्ते स्वीकरोति। को वा आख्योपि सन् सेवकल-याचकलासत्याचरणानृतभाषणादि न करिष्यतीत्यर्थः । अपि तु भगवदुदाहरणात् सर्वमिष
करिष्यत्येवेत्यर्थः । एतत् सत्यमसत्यं वेति ब्र्हि ॥ ३८५ ॥

अनिमञ्ज इति । भवान् भगवत ईश्वरस्यावताराणां रहिस भवं रहस्यं तस्य, गौट्यस्येत्यर्थः । " रहश्चोपां चालिङ्गे रहस्यं तद्भवे त्रिषु । " इत्यमरः । अनिभज्ञः अभिजानातीत्यभिज्ञः तथा न भवतीत्यनभिज्ञः, तन्न जानातीत्यर्थः॥१६५॥

अनिभज्ञलमेवाह— पाठीनीयमित्यादिना । कैटभारिः कैटभनामकासुरशतुः श्रीविष्णुः, पाठीनस्य सहस्रदंष्ट्राभिधमत्स्यविशेषस्येदं पाठीनीयं 'तस्येदम्' इत्यर्थे छः तस्य च ईयादेशः । " सहस्रदंष्ट्रः पाठीन उछुपी शिशुकः समी ।" इत्यमरः । कम-ठस्य कूर्मस्येदं कामठं पूर्वीक्तेऽर्थे एवाण् । " कूर्मे कमठ-कच्छपो " इत्यमरः । वा-थवा किटेवराहस्येदं कैटं, कण्ठीरवस्य सिंहस्येदं काण्ठीरवं वा रूपं यातु प्राप्नोतु, अन्यत् अश्वादिरूपं वा यातु । तथापि यद्यद्भगवान् रूपं धत्ते, तत्सर्वे अप्राकृतं प्रकृतिसंबन्धरहितं, यद्यस्मात् असौ भगवान् तेषु रूपेषु स्वीकृतेष्वपि स्वस्य स्वभावं सामर्थ्यं न उज्झति न त्यजति । यथा— मत्स्यरूपेण वेदोद्धारणं, कूर्मरूपेण मन्दराच-छधारणं, वराहेण धरण्युद्धारणमित्याद्धम् । नैतत् प्राकृतेन रूपेण कर्तु शक्यमिति भावः ॥ ३८६ ॥

पुनरिप तमेव वराहं वर्णयति—कोलिमिति । जगतः आलम्बं आश्रयं कोलं वराहं "कोलः पोत्री किरिः किटिः ।" इत्यमरः । भुवि अवैतुं ज्ञातुं, अवपूर्वकात्

१ ' योऽयम्. ' २ ' नैव धत्ते. ' ३ ' असुरात्ताम्. '

वाराशिगभीराम्भिस काराभवनेऽभि
ग्रैस्तामिह मुस्तामिव यस्तामुदहाषीत् ॥ ३८७ ॥

सभक्तिप्रकर्ष यज्ञवराहमभिध्यायन् तमामन्त्रय—

द्राधिष्ठं कुहनावराह ! भगवन्दंष्ट्रात्मकं ते देढस्तम्भं संप्रति चिन्तयामि जलिधस्नेहोधसंपूरिता ॥

यस्मिन्विन्दति दीपभाजनविधामामोदिनी मेदिनी

चित्रस्तत्र च रत्नसान्रयते निष्कम्पदीपाकृतिम् ॥ ३८८ ॥

इण् गतौ 'इत्यादादिकात् तुमुन् । " एत्येधत्यूट्सु:—" इति वृद्धिः । कः पुरुषः । लं समर्थः ? । कोपि नैवेत्यर्थः । यतः यः ग्रुभानि भक्तकल्याणानि कामयते वाखित तच्छीलः खामी सकलजगद्धिपतिः वराहः, असुरेण हिरण्याक्षनामकदैत्येन । ताँ पीडितां भूमीं पृथ्वीं, वाराशेः समुद्रस्य गभीरे निन्ने अम्मसि उदके तद्रूपे त्यर्थः । काराभवने बन्धनालये " कारा स्याद्घन्धनालये " इत्यमरः । स्थितां तां थ्वीं अभित्रस्तां भिक्षतां मुस्तामिव वराहभक्ष्यदूर्वासदशद्रव्यविशेषमिव ' नागर- थि। 'इति महाराष्ट्रभाषाप्रसिद्धमिवेत्यर्थः । इह लोके उदहाषीत् समुद्धार । तं लिलिमिति संबन्धः । अस्य वृत्तस्य वृत्तरत्नाकरादौ लक्षणं नोपलभ्यते । चित्रवृत्ते-वस्यान्तर्भावः (?) ।। ३८७ ।।

एवं संवर्ण्य भत्तया तमेव चिन्तयित — द्राघिष्ठिमिति । कुहनया दम्भेन पटेनेति यावत् "कुहना दम्भचर्यायामीर्घ्याली कुहनिल्लेषु। " इति मेदिनी। राहः सूकररूपधरः तत्संबोधने हे कुहनावराह, हे भगवन्! ते दंष्ट्रात्मकं दंष्ट्रारूपं विष्ठं अतिदीर्घ हढस्तम्भं अशिथिलस्तम्भं संप्रति इदानीं चिन्तयामि स्मरामि। स्मिन् स्तम्भे जलधिः समुद्र एव ह्नेहौधः तैलपूरः तेन संपूरिता, अत एव आमोन्ती आनन्दवती मेदिनी पृथ्वी दीपभाजनस्य दीपपात्रस्य विधां प्रकारं विन्दिति प्रमेति। किंच तत्र पात्रे चित्रः चित्रवर्णः रत्नसानुः सुमेरः मेरः सुमेरहीमादी स्मानुः सुरालयः। " इस्यमरः। निष्कम्पः चलनरिहतः अकृत्रिमलाज्वलाच तादिभयाभावादिस्यर्थः। स चासौ दीपश्च तस्य आकृतिं आकारं अयते प्राप्नोति। स्तम्भिति संबन्धः।। ३८८।।

१ 'न्यस्तामिव यस्तामिव मुस्तामुद. ' २ 'तहृढम्, ' 'ते दृढम्. ' ३ 'संपू-

#### अथ कावेरीवर्णनम् ३३.

------

इत्यन्यत्राभिक्रामन् मन्दानिल्सपर्रासुखमभिनीय सानन्दम्— कह्नारोत्पलतल्ल गोल्ललंनवत्कल्लोलनिर्लोलन-क्रीडापाटवगाढरूढिहमतासौरभ्यविभ्राजितः ॥ कावेरीसलिलावगाहरसिकः कस्यैष नेड्यो मरुत्

क्हान्तानां पुनरध्वनीनवपुषां यन्निर्धुनीते श्रमम् ॥ ३८९ । कावेरीझरीं निरीक्ष्य सिशरःकम्पम्—

हन्त रङ्गपुरसङ्गतमत्राहं तरङ्गचलपङ्कजसङ्घम् ॥ सह्यजायतझरं बहु मन्ये सह्यजायत तमःशमनार्थम् ॥ ३९० ।

अथ कावेरीं वर्णयितुमुपकमते । इतीत्यादि । अभिकामन् अभिगच्छन् ''वा आश्रान-भ्लाश-'' इत्यादिना इयनभावपक्षे शप् । ''क्रमः परस्मैपदेषु'' इति दीर्घः अभिनीय प्रकटीकृत्य—

कल्हारेति । कल्हाराणि सुगन्धीनि यानि उत्पलानि कमलानि तानि कल्हारोत्पलानि प्रशस्तानि च कल्हारोत्पलानि कल्हारोत्पलतल्लजाः "प्रशंसावचनैश्च " इति समासः । "मतिलका मचर्चिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजो । प्रशस्तवाचकान्यमूनि " इत्यमरः । उल्ललनं उन्नयनं विद्यते यस्मिन् तथाभूतं यत् कल्लोलेषु महातरक्षेषु निर्लो लनं कर्ष्वाधोभ्रमणं तद्भूषा या कीडा तस्यां यत्पाटवं कुशललं तेन गाढं अतिमान्न रूढाभ्यां हिमता शीतलता च सौरभ्यं सौगन्ध्यं च ताभ्यां विभ्राजितः विराजितः एताहशः कावेर्याः नद्याः सिलले जले योऽवगाहः स्नानं तस्मिन् रिसकः अनुरक्तः एषः मरुत् वायुः, "मरुतौ पवनामरौ " इत्यमरः । कस्य पुरुषस्य ईड्यः सुल्यः न भवति ? यत् यस्मात् कारणात् क्लान्तानां अतिमार्गकमणश्चान्तानां अध्वन्तानां पिथकानां, अध्वन् शब्दात् "अध्वनो यत्खौ " इति अलंगच्छतीत्यस्मिन्नर्थे खः "आत्माध्वानौ खे" इति टिलोपो न । "अध्वनीनोऽध्वगोऽध्वन्यः पान्थः पिथक्ष इत्यपि । " इत्यमरः । वपूषि शरीराणि तेषां श्रमं क्लमं निर्धुनीते निवारयति । अतः समरुत् सर्वस्थापि सुत्य इति भावः ॥ ३८९ ॥

पुनरिप तामेव कावेरीझरीं वर्णयति—हन्तेति । हन्तेति हर्षे । अत्र पुरोवर्तिभागे रङ्गपुरेण श्रीरङ्गनाथक्षेत्रेण संगतं मिलितं तरङ्गिल्हरीभिः चलाश्रञ्चलाः पङ्कजानां कमलानां संघाः समुदाया यिसमस्तं एतादृशं, सह्यजायाः सह्याद्रेरुत्पन्नायाः कावेर्याः आयतं दीर्घे झरं प्रवाहं, अहं बहु अतिशयेन मन्ये मानयामि । हि यस्मात् सः

१ ' ललनकृत् '. २ ' सरितं. ' ३ ' निरूप्य.'

एषा खर्लुं दोषाकुलसकलमेनुजकुलसकलकलुषशोषणबद्धकङ्कणा।
जितटनिबिडतमर्बेकुलधवलकुलितलकामलकाविरलसरलकुन्द्चन्द्नमसरसहकारकेरलकेसेरसर्वलबद्रकद्म्बकद्म्बकगम्भीरजम्बीरजम्बूसंपूर्णरारसहकारकेरलकेसेरसर्वलबद्रकद्म्बकद्म्बकगम्भीरजम्बीरजम्बूसंपूर्णराकुसुमपलाशसमृद्धकपित्थलोधनीरन्ध्रशिलीन्ध्रपाटलपटलजटिलक्रमुकमुख्विशङ्कटविटपिमञ्जरीपुञ्जसञ्जरीजृम्भदुरुतरश्रमशमकरमकरन्द्रस-

विरीप्रवाहः तमसः अज्ञानस्य पापस्य वा शमनार्थे विनाशार्थे अजायत हटीबभूव ॥ ३९० ॥

एषेति । एषा कावेरी नदी खलु दोषैः पापैराकुलानि व्याप्तानि यानि सकलमनु-कुलानि निखिलमनुष्यवृन्दानि तेषां सकलकलुषाणां सकलपातकानां शोषणे नाशने द्वं कङ्कणं यया सा, तदर्थं कृतनिश्चयेति यावत् । निजतटे खकीयतीरे निविडतमाः तिसान्द्राः ये बकुला वकुलवृक्षाश्च धवलकुलानि अर्जुनवृक्षसमूहाश्च तिलकाः रकाश्च " तिलकः क्षुरकः श्रीमान् " इत्यमरः । आमलकाश्च अविरला निबिडाः रलाः पीतद्वसंज्ञकवृक्षाश्च " पीतद्वः सरलः पूतिकाष्टं " इत्यमरः । कुन्दाश्च चन्द-श्र मन्दाराः पारिजातकाश्र "मन्दारः पारिजातकः " इत्यमरः। सहकारा म्रिवृक्षाश्च केरलाश्च वृक्षविशेषाः केसराश्च सरलाश्च, क्वचित् सरस इति पाठः। पक्षे बदरविशेषणम् । बदराश्च कदम्बा नीपाश्च " तूलं च नीप-प्रियक-कदम्बास्तु लेप्रिये। " इत्यमरः। तेषां वृक्षविशेषाणां कदम्बकं समूहः तथा गम्भीरा ये म्बीराश्च जम्ब्वः जम्बूबृक्षाश्च, जम्बूशब्दः स्त्रीलिङ्गः । " बाईतं च फले जम्ब्वा म्बू स्त्री जम्बु जाम्बवम्।" इत्यमरात् । संपूर्णानि समग्राणि निविडानीति यावत् । र्गीनि कुसुमानि पुष्पाणि च येषु तादशाः पलाशाः किंशुकाः " पलाशे किंशुकः र्गी वातपोतोऽथ वेतसे । " इत्यमरः । समृद्धाः ये कपित्थाः लोघाश्च तैः नीरन्धाः न्द्राः शिलीन्ध्राः पाटलाश्च तेषां पटलानि समूहाः '' समूहे पटलं न ना '' इत्यम-। तैश्व जटिला निबिडाः अन्योन्यसंमिश्रा इत्यर्थः । ये क्रमुकाः पूगवृक्षाश्च घोण्टा तु पूगः कमुको गुवाकः खपुरोऽस्य तु । " इत्यमरः । ते सर्वे प्रमुखा ह्याः येषु ते ये विशङ्कराः विशालाः " विशङ्करं पृथु वृहद्विशालं पृथुलं महत्।" यमरः । विटिपना वृक्षाः तेषां मञ्जरीपुञ्जेभ्यः मञ्जरीसमूहेभ्यः संजरीज्ञम्भन् त्यन्तं प्रवहन्, जृम्भतेर्यङ्खिक द्वित्वे च "रीगृदुपधस्य च" इत्यभ्यासस्य रीगा-मः । उरुतरः अतिबहुलः श्रमशमकरः ग्लानिनिवारकः मकरन्दरसः पुष्परस**सारं** स्य सुप्रसने सुष्टु पाने तात्पर्ये अत्यन्तासक्तलं तेन पर्यटन्तः परितो भ्रमन्तः अद-णां बहूनां विश्रमाणामालम्बा आश्रयभूताः रोलम्बा श्रमरास्तेषां निकुरम्बैः समृहैः

१ 'किल. '२ 'दोषाकुलमनुज. '३ 'बद्धकङ्कणकङ्कणा. '४ 'बकुलबकुल, ' बकुलधरबकुल, ' 'बकुलधवलबकुलकुल. '५ 'सहकारकेसरं. ' ६ 'सरसकद-कदम्बकबदर. '

सुप्रसनतात्पर्यपर्यटद्दभ्रविभ्रमालम्बरोलम्बनिकुरम्बकरिमेततया कलिन्दनन्दिनीप्रतिच्छन्दतामनुविन्दन्ती । निशाकिलतिवशालसुरतद्शामवश्रमशालिक्षितीशाँलिनिशान्तकृशाङ्गीजनमज्जनवेलादोलायितपृथुलहारप्रत्युप्तमुक्ताफलरुचिनिचयपरिचयरचितया शुचितया पीताम्बरपदाम्बुरुहसम्भवसँरिदम्बुडम्बरं विडम्बयन्ती । संततमन्तर्गतचिरन्तनपुरुषतल्पीभवदनन्तफणाँमणिघृणिश्रेणीशोणीभूततया सरस्वतीमनुकुर्वन्ती । पार्श्वद्वय्यामपि नैयमिककमानुष्ठानश्रद्धाबद्धासनशुद्धावनीसुरार्ब्धानवद्यंबद्धायइसमयसम्धिगतमन्त्रबाह्मणाम्नेडनपूर्वकमजस्वं सहस्रपंत्रमध्यमध्यासीनानां श्रीरङ्गराजनाभिसरोजविराजमाननिखिलिनगमपठनमुखरचतुर्भुखवैख-

''समुदायः समुदयः समवायश्रयो गणः । स्त्रियां तु संहतिर्वृन्दं निकुरम्बं कदम्बकम्। समूहे" इत्यमरः । करम्भिततया व्याप्ततया कलिन्दनन्दिनी यमुना तस्याः प्रतिच्छन्दतां तुल्यतां अनुविन्दन्ती प्राप्नुवती । तथा निशायां रात्री आकलितं आचरितं यत् विशालं सुरतं बहुव्यवायः तस्य दशायामवस्थायां भवो जातो यः श्रमः तेन शाली युक्तः क्षितीशालीनां राजसमूहानां निशान्तकृशाङ्गीजनः अन्तःपुरस्त्रीसमूहः मजनवेलायां स्नानवेलायां दोलायिताः दोलावदाचरिताः ये पृथुला महान्तो हाराः तेषु प्रत्युप्तानि खिचतानि यानि मुक्ताफलानि मौक्तिकानि तेषां रुचिनिचयस्य कान्ति-समूहस्य परिचयेन रचितया निर्मितया शुचितया शुभ्रत्वेन पीताम्बरस्य विष्णोः पदाम्बुरुहात् चरणकमलात् संभव उत्पत्तिर्यस्याः सा तादशी या सरित् गङ्गानदी तस्याः अम्बुडम्बरं उदकाडम्बरं विडम्बयन्ती अनुकुर्वती। तथा संततं निरन्तरमन्त-र्गतः अन्तः स्थितो यश्चिरन्तनपुरुषः श्रीरङ्गनायकाख्यो भगवान् तस्य तल्पीभवन् रायनरूपीभवन् योऽनन्तः रोषः तस्य फणामणीनां घृणिश्रेणीभिः किरणपङ्किभिः " किरणोऽस्र-मयूखांशु-गभस्ति-घृणि-रइमयः । " इत्यमरः । शोणीभूततया रक्तीभू-तत्वेन सरस्तीं नाम नदीमनुकुर्वन्ती, तथा पार्श्वद्वय्यां तीरद्वयेऽपीत्यर्थः । द्वय्यामि-त्यत्रायचः स्थानिवद्भावेन तयप्प्रत्ययान्तलात् " टिहुाणन् — " इत्यादिना ङीप्। नैयमिकानि नियमसंबन्धीनि यानि कर्माणि तेषामनुष्टाने या श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिः तया बद्धानि रचितान्यासनानि यैस्ते अत एव शुद्धाः पवित्रा ये अवनीसुरा ब्राह्मणा-स्तैरारब्धो यो ब्रह्मयज्ञः तत्समये समधिगतानि प्राप्तानि मन्त्रबाह्मणानि वेदमन्त्रा इत्यर्थः । तेषां आम्रेडनपूर्वकं द्विस्त्रिरुचारणपूर्वकं " आम्रेडितं द्विस्त्रिरुक्तम् " इत्य-मरः । अजस्रं निरन्तरं सहस्रपत्रमध्यं कमलमध्यमध्यासीनानां श्रीरङ्गराजस्य भगव-तः नाभिसरोजे नाभिकमले विराजमानस्य शोभमानस्य निखिलनिगमानां चतुर्णामपि

१ 'लोलम्ब.' २ 'राम्भित, ' ३ 'सुरतदशानुभव. ४ 'क्षितीशिन. ' ५ 'सिरितं विडम्बयन्ती, 'सिरिज्झरं विडम्बयन्ती.' ६ 'फणामणिश्रेणी. '७ 'अन्ध,' अन्ध.' ८ 'समेथित. '९ 'सहस्रपत्रपत्र.'

रीं व्याचक्षमाणानां मदकलमरालयूनां वरटापरिरेम्भचुम्बनमुखानक्षसक्षरप्रक्षोभसमुत्स्वेरेरिभरामतामरसपरागैरिभनवचन्दनरसमस्रणेंदारीरेव। सलीलमाकण्ठिनमझमूर्तीनां सुगात्रीणां वदनैरदसीये पयिस विहायसाध्यासेन
समागतश्चन्द्रमाः संनिहितश्रीरक्षधामा स्वसमाननामा विधुर्विरचितानेकावतार इतीर्घ्यया स्वयमि बहूनि रूपाणि विद्धानो विराजत इति
आन्त्यां सत्यामनुरागमान्द्यसंपादिकायामितरेतरदृढान्छेषविद्योषोन्मिषत्तोषाभिः कोकदम्पतीपरम्पराभिनिराकृतायामकुण्ठोत्कण्ठेन युवलोकेन निर्निमेषमवलोक्यमाँनैरलंकृता सरस्वत्याभिमुख्येन कवेरात्मजेति प्रसिद्धि सार्थ-

वेदानां पठनेन मुखरा शब्दायमाना या चतुर्भुखवैखरी ब्रह्मवाणी तां व्याचक्षमाणा-नां साष्टीकुर्वतां मदकलानां मदोत्कटानां " मदोत्कटो मदकलः " इत्यमरः। मरा-लयूनां तरुणहंसानां वरटाभिः हंसयोषिद्भिः सह "हंसस्य योषिद्वरटा" इत्यमरः । परिर-म्भः आलिङ्गनं चुम्बनं च मुखं मुख्यं यस्मिस्तादशं यदनङ्गसंगरं मदनयुद्धं सुरता-चरणमित्यर्थः । तस्य प्रक्षोमेन समुत्सलरैः निःसतैः, समुत्पूर्वकात्सर्तेः " इण्-नश्-जि-सर्तिभ्यः- " इति करप् प्रत्ययः, पित्त्वात्तुगागमः । अभिरामतामरसपरागैः मनोहरकमलरजोभिः अभिनवचन्दनरसेन मसणमुपलिप्तं शरीरं यस्याः सेव, तथा सलीलं यथा तथा आकण्ठं कण्ठपर्यन्तं निमन्नाः जलाच्छादिताः मूर्तयो देहा यासां तासां सुगात्रीणां सुन्दरशरीराणां स्त्रीणां वदनैः मुखैः, हेतौ तृतीया । अदसीये अस्याः कावेर्याः संबन्धिन पयसि जले विहायसाध्यासेन आकाशभ्रान्त्या समागतश्रनद्रमाः संनिहितं समीपं श्रीरङ्गस्य भगवतः धाम स्थानं यस्य सः तथाभूतः सन् , स्वेन आत्म-ना समानं तुल्यं नाम विधुरिति यस्य सः, विधुः विष्णुः " विधुर्विण्णो चन्द्रमसि " इत्यमरः । विरचिताः धृताः अनेके बहव अवतारा येन तथोक्तः इति एवंरूपया ईर्ह्यया अक्षमया खयं चन्द्रमा अपि बहूनि रूपाणि विद्धानः धारयन् सन् विरा-जति शोभते । इत्येवरूपायां अनुरागस्य प्रेम्णः मान्यसंपादिकायां मन्दलोत्पादिकायां भ्रान्यां सत्यां, ततः इतरेतरददाश्लेषे परस्परददालिङ्गने विशेषेणातिशयेन उन्मिषन् उत्पद्यमानः तोषः संतोषो यासां ताभिः कोकदम्पतीपरंपराभिः चकवाकमिथुनपङ्कि-भिः निराकृतायां, 'यद्येते सर्वे चन्द्राः स्युस्तर्हि नास्माकं परस्परालिङ्गनं संभवति, परं चेदानीमेत्रतंभवति, तस्मान्नेमे चन्द्राः, किंतु स्त्रीणां मुखान्येव'इति निवारितायां सत्यां, अकुण्ठा अप्रतिहता उत्कण्ठा यस्य तेन युवलोकेन तरुणजनेन निर्निमेषं नेत्रमीलनरहितं यथा स्यात्तथा अवलोक्यमानैः स्रीमुखैरिति शेषः । अलंकृता, सरस्व-ल्याः वेद शास्त्रवाण्याः सरस्रति समुद्रे च आभिमुख्येन, सांमुख्येन पण्डितबाहुल्यात्

१ 'आचक्षमाणानां.' २ 'परिचुम्बचुम्बन.' ३ 'विस्त्वरैः. ४ 'मस्णित.' ५ 'वेहायसाध्वना.' ६ 'म्रान्तावनुराग.' ७ 'अवलोकनैः,'अवलोकमानेन.' ८ 'सारस्वलाभिमुख्येन.'

यन्ती । शान्तनवास्पद्तया गाङ्गेयतरङ्गिणीति संज्ञामन्वर्थयन्ती । संम-ज्जनदुरितहराऽपि नमज्जनदुरितहरा निराक्ततपथिकश्रान्तिः स्ववन्तीयं कं-दलयति चक्षुषोरमन्दमानन्दम् ॥१६६॥

> प्रहसित भवशोषकरी भवेन परितोषिता सुवर्णनदी ॥ दुर्वर्णरुविरफेनैः सह्यसुता जान्हवीमसह्यसुताम् ॥ ३९१॥

पुनः सश्ठावम्—

स्वर्णवन्तं विदुः कान्तं रामां हेमापगामिमाम् ॥ दाम्पत्यमनयोरेतदनुरूपं विशोभते ॥ ३९२ ॥

प्रयक्तमन्तरा संपादनेन, समुद्रे च प्रेमातिशयेन चेल्यर्थः । कवेः पण्डितस्य आत्मजा कवेरस्य सहाद्रेः आत्मजा कन्येति च प्रसिद्धिं ख्यातिं सार्थयन्ती यथार्थीकुर्वन्ती । शन्तनोरपलं शान्तनवो भीष्मः तस्य, शान्तानां शमयुक्तानां नवाः स्तुतयश्च तासां च आस्पदतया स्थानतया योग्यतया च गाङ्गेयतरिङ्गणी भीष्मजननी गङ्गेत्यर्थः । पक्षे गाङ्गेयं सुवर्णे तन्मयी तरिङ्गणीति च " खर्णे सुवर्णे कनकं हिरण्यं हेम हाटकम् । तपनीयं शातकोम्भं गाङ्गेयं भर्मे कर्बुरम् । '' इत्यमरः । संशां नाम अन्वर्थयन्ती अर्थयुक्तां कुर्वन्ती। संमजनेन स्नानमात्रेण दुरितहरापि पापहरापि, मजनदुरितहरा न भवति इति विरोधः, नमतां नमस्कुर्वतां जनानां दुरितहरा इत्यर्थेन च तत्परिहारः । निराकृता निवारिता पथिकानां पान्थानां श्रान्तिः श्रमो यया सा इयं कावेरी नाम स्रवन्ती नदी चक्षुषोर्नेत्रयोः अमन्दं बहुळं आनन्दं कन्दलयित उत्पादयित॥१६६॥

पूर्विहमन् गद्ये गङ्गासाम्यं प्रतिपादितं कावेर्याः, अधुना गङ्गाया अप्याधिक्यं प्रतिपादयित उत्प्रेक्षया—प्रहस्ति । भवस्य संसारस्य शोषकरी नाशकरी भवेन शिवेन संसारेण च परितोषिता, सह्यस्य सह्याद्रेः सुता कन्या तत्रोत्पन्नेत्यर्थः । सुवर्णा शोभनवर्णयुक्ता, सुवर्णा कनकमयी च नदी कावेरी, दुवेणैं: कृष्ण-ताम्नादिरागैः, दुवेणीमव रजतिमव च "दुवेणे रजतं रूप्यम्" इत्यमरः । रुचिराः मिश्रिताः सुन्दराश्च फेनाः तैः असह्यस्य निन्द्यतात् सोद्धमशक्यस्य "अकारो वासुदेवः स्यात्" इति कोशात् अस्य विष्णोः सह्यां मनोहरत्वात् सहनीयां लालनीयामिति यावत् । सुतां कन्यां जाह्नवीं गङ्गां प्रहसति उपहसत्येवेति गम्योत्प्रेक्षेयम् । श्लेषमृतिका गम्योत्प्रेक्षेयम् ॥ ३९१ ॥

पुनरिप सश्चाघमाह — स्वर्णवन्तिमिति । इमं कान्तं पितं खर्णं कनकमस्यान्तीति तद्वन्तं, तं प्रसिद्धं अर्णवं समुद्रं च विदुः जानन्ति । इमां कावेरीं हेमापगां सुवर्णनदीं रामां कान्तां च विदुः जानन्ति । अत एव एतत् अनयोर्जायापत्योः दांपत्यं अनुरूपं योग्यं विशोभते विशेषेण राजते ॥ ३९२ ॥

१ 'सजन, ' ' ससज्जन. ' २ ' स्रवन्ती चक्षुषोरमन्दं कन्दलयत्यामोदम्. ' ३ ' रुचि:. '

कु०-साक्षेपम्-

परिशोभिताम्रपार्श्वा मध्यमहितरङ्गराजतः स्फुरिता ॥ कथमिव द्धाति कीर्ति कावेरी कनकनिम्नगेत्येषा ॥ ३९३॥

विश्वावसुः— आपातदूषणितदं निरूप्यमाणमस्या गुण एव स्या-

त्पर्य तावदेतस्या रामणीयकम् ॥ १६७॥

पीताम्बरालंकृतमध्यभागा कह्वारमालाकमनीयवेणी ॥ सह्याद्रिकन्या जनकस्य गेहात् पत्युः समीपं त्रजति प्रसन्ता ॥ ३९४॥ पुर्नैर्निवेण्ये—

उद्गच्छेदंच्छतमगुच्छलसच्छिरस्का-स्तीरद्वेयेऽपि तरवः प्रतिभान्समुष्याः ॥

अत्राक्षिपित कृशानुः— परिशोभीति । परितः आसमन्तात् शोभिनौ ताम्रमयौ पार्श्वो यस्याः सा, परितः आसमन्तात् शोभिताः फल-पुष्पसंपन्नत्वेन विरा-जिताः आम्राः आम्रवृक्षाः ययोस्तथाभूतौ च पार्श्वौ यस्याः सा इति च, मध्ये मध्य-भागे महिताभ्यां महन्त्रां रङ्गं त्रपु "त्रपु पिचटम् । रङ्ग-वङ्गे अथ पिचुः" इस्यमरः । राजतं रजतसमूहश्च ताभ्यामिति ततः स्फुरिता, मध्ये महितेन पूज्येन रङ्गराजतः श्रीरङ्गराजेन च, सार्वविभक्तिकस्तिषः । स्फुरिता शोभिता एतादृशी एषा कावेरी नदी कनकनिम्नगा सुवर्णनदी इति कीर्ति कथिन द्धाति धारयति ? व्यर्थेवेयं कीर्तिरस्या इति भावः ॥ ३९३ ॥

समाधत्ते— आपातिति । इदं पूर्वोक्तं निरूप्यमाणं लया दीयमानं आपातदूषणं सहजप्रतिपादितं, तत्त्वविचारग्र्न्यं दूषणमित्यर्थः । अत एव तदस्याः कावेर्याः गुण एव स्यात् । तावत्तस्मात् तत्त्वतः एतस्या रामणीयकं रमणीयलं पर्य ॥ १६७ ॥

तदेवाह — पीताम्बरेति । इयं सह्यादिकन्या कावेरी पीतं च तत् अम्बरं वस्त्रं तेन, पीतकौशेयवस्त्रेणेत्यर्थः । पीताम्बरेण विष्णुना च " पीताम्बरोऽच्युतः शार्ङ्गी " इत्यमरः । अस्मिन् पक्षे च बहुत्रीहिः समासः । अलंकृतः मध्यभागो मध्यप्रदेशो नितम्बप्रदेशश्च यस्याः सा, कह्लाराणां रक्तकमलानां मालया पङ्गचा च कमनीया सुन्दरा वेणी केशपाशः प्रवाहश्च यस्याः सा तथाभूता " वेणी सेतु-प्रवाहयोः । देवन्ताडे केशबन्धे " इति हैमः । प्रसन्ना प्रसन्नान्तः करणा खच्छजला च सती, जनकस्य पितुः, सह्यादेश्च गेहात् गृहात्, प्रदेशाच पत्युः भर्तुः, समुद्रस्य च समीपं वजिति गच्छिति ॥ ३९४ ॥

किंच उद्गच्छिदिति । अमुख्याः कावेर्यास्तीरद्वयेपि, स्थिता इति शेषः । उद्ग-

१ ' मध्यमितरङ्ग, ' 'मध्यमतोरङ्ग. ' २ ' निरूप्यमाणाया अस्या. ' ३ ' एनां प्रमरमणीयाम्. ' ४ ' निरूप्य. ' ५ ' उच्चतम. '

एनां तरीतुमिह यत्नजुषः स्वशीर्ष-बद्धावदातवसनाः पथिका इवामी ॥ ३९५ ॥

#### अथ श्रीरङ्गनगरीवर्णनम् ३४.

किंचिदन्तरमुपसृत्य अधस्ताद्वलोक्य सहर्षम्— सारङ्गडिम्भनयनानवकेलियोग्यनारङ्गमुख्यतरुपुष्कलिष्कुटेयम् ॥ श्रीरङ्गदिव्यनगरी प्रथते नयाब्धिपारंगतैर्बुधजनैः परिसेब्यमाना ॥३९६॥

निपुणं विभाव्य सिशरःक्म्पम्—

हंसा निष्कुटदीर्घिकावसतयः प्रक्रान्ततकीवहा लीलोद्यानचरः पतल्लिणिरा पुंस्कोकिलः खेलित ॥ द्वैताद्वेतकथा यथौँ विद्धति क्रीडामयूरा इह स्वैरं तान्त्रिककारिकाः परिपठन्त्येता मुहुः सारिकाः ॥३९७॥

च्छन्तः उत्पद्यमानाः अच्छतमाः अतिखच्छाः ये गुच्छाः पुष्पपुञ्जाः तैः लसन्ति शोभमानानि शिरांसि शाखाप्राणि येषां ते लसच्छिरस्काः तरवो वृक्षाः मान्ति शोभन्ते । कथंभूताः । इह अस्यास्तीरे एनां नदीं तरीतुं पारं गन्तुं 'तृ प्रवन-तरणयोः' इति धातोः " तुमुन्-ण्वलौ- " इत्यादिना णमुलि इटि च तस्य " वृतो वा " इति दीर्घः । यल्लजुषः प्रयत्नं कुर्वाणाः सन्तः अमी वृक्षाः स्वशीर्षे निजमस्तके बद्धानि मलस्पर्शमयेन अनाईतार्थे वा वेष्टितानि अवदातानि शुभ्राणि वसनानि परिधानव-स्त्राणि यैस्तथाभूताः पथिकाः पान्था इव, प्रतिभान्तीति संबन्धः । उत्प्रेक्षालंकारः॥३९५॥

सारङ्गेति । सारङ्गिडम्भस्य हरिणशिशोरिव नयने नेत्रे यासां तासां हरिणनय-नानां स्त्रीणां नवकेलीनां नवीनश्रङ्गारकीडानां "हेला लीलेत्यमी हावाः कियाः श्रङ्गा-रभावजाः । द्रव-केलि-परीहासाः कीडा लीला च नर्म च ।" इत्यमरः । योग्याः नारङ्गा नारङ्गवृक्षा एव मुख्या येषु ते ये तरवो वृक्षास्तैः पुष्कलाः परिपूर्णाः निष्कुटाः गृहारामा यस्यां सा तथाभूता, तथा नयाः न्यायशास्त्राण्येव, नीतिशास्त्राणि वा अब्धिः समुद्रः तस्य पारंगतैः परतीरप्राप्तैः, संपूर्णनयशास्त्रनिपुणैरित्यर्थः । ब्रधजनै-विद्वजनैः परिसेव्यमाना इयं पुरो हश्यमाना श्रीरङ्गसंज्ञा दिव्यनगरी प्रथते प्रकाशते ॥ ३९६ ॥

किंच अत्र क्षेत्रे पक्षिणोऽपि विविधशास्त्रनिपुणा इत्याह— हंसा इति । इह श्रीरङ्गनगर्यो निष्कुटेषु गृहोद्यानेषु या दीर्घिका वाप्यस्तासु वसतिर्निवासो येषां ते

१ 'नग. ' २ 'परिभूष्यमाणा, ' 'परिहृष्यमाणा. ' ३ 'तर्का अहो, ' 'तर्क-

किंच--

प्रातः प्रातः प्रयसि विमले पावने सह्यपुत्र्याः स्नायं स्नायं सकलविषयत्यागिनो योगिनोऽमी ॥ वारं वारं भुजगरायनं लोचनाभ्यां पिबन्तः क्षेमंक्षेमं क्षणवद्विलं कालमत्र क्षिपन्ति ॥ ३९८॥ कृशातुः— वयस्य विरुद्धमेव भाषसे ॥ १६८॥ सारङ्गदृष्टिं कथमुत्सुजज्ञः सा रङ्गदृष्टिः स्वद्ते १ मुनिभ्यः ॥ कवेरजासंगतिमुत्सिसृक्षोः कवेरजासङ्गरुचिः कथं स्यात्शा३९९॥

तथोक्ताः प्रकान्तान् स्वसमुदाये वक्तुमुपकान्तांस्तर्कान् न्यायशास्त्राणि वहन्ति धारयन्तीति तद्वहाः, न्यायशास्त्रनिपुणा इत्यर्थः। हंसाः सन्ति । तथा लीलोद्याने कीडोपवने चरतीति तच्चरः पुंस्कोकिलः कोकिलपुरुषः अत्र 'पुम् कोकिलः 'इति
स्थिते "पुमः खिय- " इति रुत्वे विसर्गे सत्वे " अनुनासिकात् परः— " इत्युकारस्यानुस्वारे च सिद्धमिदम् । पतञ्जलेः गिरा व्याकरणमहाभाष्यरूपया खेलिति
कीडिति । तथा कीडामयूराः द्वैतं जीवेश्वरयोभेदः अद्वैतं तयोरैक्यं च तयोः कथाः
स्वसमुदाये संवादरूपा इत्यर्थः । यथा विद्धति कुर्वन्ति, तथैव एताः सारिकाः
शुकित्रयः तान्त्रिककारिकाः मीमांसाशास्त्रकारिकाः स्वैरं खच्छन्दं यथा तथा मुहुर्वारं
वारं परिपठन्ति उच्चारयन्ति ॥ ३९७॥

अथ तत्रखजनानां सदाचारं वर्णयति—प्रातः प्रातिरित । अत्र नगर्यां सकल-विषयत्यागिनः ऐहिकसकलकामाद्युपभोगत्यागिनः, अत एव योगिनः योगाभ्यासिनः अमी जनाः प्रातः प्रातः प्रतिप्रातःकालं सद्यपुत्र्याः कावेर्याः नद्याः पावने पवित्रे विमले निर्मले च पयसि उदके, लायं स्नायं स्नात्वा स्नात्वा "आभीक्ष्ण्ये—" इत्यादिना पौनःपुन्यार्थे णमुल् द्वित्वं च । वारं वारं निरन्तरं भुजगः शेषः शयनं यस्य तं श्रीरङ्गे-शं, लोचनाभ्यां पिबन्तः अवलोकयन्तः सन्तः, क्षेमं क्षेमं निरन्तरकल्याणकारकं अखिलं सकलं कालं क्षणवत् क्षिपन्ति निर्यापयन्ति ॥ ३९८ ॥

अथ दूषितु मुपक्रमते — वयस्येत्यादि ॥ १६८ ॥

विरुद्धलमेवाह— सारङ्गदृष्टिमिति । सारङ्गस्य हरिणस्येव दृष्टी नयने यस्याः सा तां स्त्रियं, जातावेकवचनम्। उत्सृजद्धः स्वजद्धः मुनिभ्यः योगिभ्यः सारङ्गदृष्टिः स्त्री, सा प्रसिद्धा रङ्गस्य रङ्गनाथस्य दृष्टिः दर्शनं च कथं स्वदते रोचते ? तथा कं ब्रह्म वेत्तीति कविः तस्य ब्रह्मविदः "को ब्रह्मणि शरीरे च" इति कोशः। अजायाः मायायाः मायामयसंसारस्येत्यर्थः। संगतिं संबन्धं, कवेरजायाः कावेर्याश्च संगतिं उत्सिस्क्षोः त्यक्तुमिच्छोः कवेः पण्डितस्य अजासङ्गे मायासमागमे, कवेरजासङ्गे कावेरीसंबन्धे च रुचिः प्रीतिः कथं स्यात् ? अपि तु नैव भवेदित्यर्थः। अत्र 'सा-

१ 'क्षामक्षेमा:, ' क्षामाक्षेमा. ' २ ' दृष्टी:. '

नमोऽहं कलये तसी न मोहं कलये ततः ॥ ४०० ॥

वि०—सखे भवता भणितानां पदानां व्यासेनैव विरोधः समाधेयः १६९ इत्यय्रतः परयन्नञ्जलि बद्धा-श्रीरके शोभते यस्य श्रीरके शोभते च यः ॥

किंच--

प्रणिपतिकर्मी कुर्मः फणिपतिभोगेशयं रथाङ्गशयम् ॥ कारणमेकं जगतां वारणपतिभीतिवारणं ज्योतिः ॥ ४०१॥ कृशानुः - किमसिन्नपि महाभुजङ्गरायिनि कियन्ते त्वया प्रणामाः श। तथाहि-

रङ्गदृष्टिं कवेरजासंगतिं ' इति श्लिष्टाभ्यां पदाभ्यां विरोधाभासोऽलंकारः, वास्तवर्थिन च तत्परिहारः । दूषणमपि श्लेषेणेव नतु वास्तवार्थेनेति शेयम् ॥ ३९९ ॥

सख इति । हे सखे, भवता भणितानां उच्चारितानां पदानां शब्दानां विरोधः विरोधाभासः व्यासेनैव, न लन्येनेति सूचनार्थमेवशब्दः । समाधेयः समाधातुं शक्यः परिहारार्य इत्यर्थः ॥ १६९ ॥

अहं तु केवलं भगवन्तं नमस्करोमीति सूचयन्नाह-- श्रीरङ्ग इति । यस्य भगवतः अङ्गे वक्षःस्थले श्रीर्लक्ष्मीः शोभते, खयं च यः श्रीरङ्गे नाम क्षेत्रे च शोभते। तस्मै श्रीरङ्गनाथाय अहं नमः नमस्कारं कलये करोमि । कुतः, ततः नमस्काराचर-णात् मोहं प्रपञ्चासक्तिरूपं अविचारं, न कलये न स्वीकरोमि ॥ ४०० ॥

किंच प्रणिपतीति । फणिपतेः सर्पराजस्य शेषस्य भोगे शरीरे "अहेः शरीरं भोगः स्यात् "इत्यमरः । शेते इति तथाभूतः तं शेषशायिनमित्यर्थः । " शय-वास-वासिष्वकालात् " इति सप्तम्या अलुक् । रथाङ्गं चकं शये हस्ते यस्य सः तं, चकपाणिनमित्यर्थः । " पत्रशाखः शयः पाणिः " इत्यमरः । जगतां एकमद्वितीयं मुख्यमित्यर्थः । कारणं, वारणपतेर्गजेनद्रस्य भीतिवारणं भयनिवारकं ज्योतिः तेजो-रूपं, प्रणिपतेः प्र-नि- इत्येतदुपसर्गपूर्वकस्य पतधातोः अर्थात् प्रणिपातस्य नमस्कार-कियाया इत्यर्थ: । कमीं कुर्म:, ईप्सिततमरूपं कुर्म: । तं प्रति नमस्कारकरणेन इच्छि-तफलप्रदं कुमें इत्यर्थः ॥ ४०१ ॥

पुनरिप दूषयित-- किमिति । अस्मिन् महांश्वासौ भुजङ्गः विटः महाभुजङ्गः शेषश्च " भुजङ्गो विट-सर्पयोः " इति कोशान्तरम् । तस्मिन् शेते तस्मिन्नपि खया प्रणामा नमस्काराः कियन्ते किम् ? अहो शेषशायिभगवन्नमस्कारकरणानमहद्भाग्यं तवेति वास्तवोऽर्थः ॥ १७०॥

१ ' थाम. ' २ ' किमस्मिन् महामुजङ्गे. '

श्यामोत्तुङ्गपयोधरोज्ज्वलरुचिस्तन्त्रन्भुजङ्गान्वयम् श्रीरङ्गस्थलनित्यवासरिसकः श्रुङ्गारिणामग्रणीः ॥ प्राकारप्रकरान्तरिस्थितिमती या राजपिद्मन्यहो निःशङ्कं परपूरुषश्चिरमसो निद्गाति तत्सिन्निधौ ॥ ४०२ ॥ विश्वावसुः— श्लेषावलम्बना दोषा इमे न मे रोषावहाः, प्रत्युत तोषावहा इति नाहमत्रोत्तरयामि ॥ १७१ ॥

तरुणीनां " रयामा षोडरावार्षिकी " इति तल्रक्षणम् । उत्तुङ्गयोरचयोः पयोधरयोः स्तनयोः उज्वला अतिशयिता रुचिरासक्तिर्यस्य सः, इयामस्य नीलवर्णस्य उत्तुङ्ग-स्योत्रतस्य च पयोधरस्य मेघस्येव " स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ " इत्यमरः । उज्ज्वला भासमाना रुचिः कान्तिर्थस्य सः इति च तत्त्वार्थः । श्टङ्गारः स्र्यासक्तिरूपो विद्यते येषां ते श्टङ्गारिणस्तेषां अप्रणीः अग्रेसरः । श्टङ्गारलक्षणमुक्तं रससुधाकरे-" विभा-वैरनुभावेश्व खोचितैर्व्यभिचारिभिः। नीता सदस्यरस्यलं रितः शृङ्गार उच्यते।" इति । स्त्रीपुरुषयोरन्योन्यासक्तिरूपेच्छाविशेषो रतिरित्युच्यते । तस्रक्षणमपि तत्रैव-" यूनोरन्योन्यविषयस्थायिनीच्छा रतिः स्मृता।" इति । अन्यत्रापि – " शृङ्गं हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुकः । पुरुष-प्रमदाभूमिः श्रङ्गार इति गीयते । " इति । भरतोऽप्याह- "ऋतुमाल्यालंकारैः प्रियजनगान्धर्व-प्रणय-सेवाभिः। उपवनगमन-विहारैः श्टङ्गाररसः समुद्भवति । नयन-वदनप्रसादैः श्रुतिमधुर-वचो-धृति-प्रमोदैश्च । लिलेतैश्राङ्गविहारैस्तद्भिनयः संप्रयोक्तव्यः । " इति । अत एव भुजङ्गानां विटानां भुजङ्गस्य शेषस्य च " भुजङ्गो विटसर्पयोः "। अन्वयं संवन्धं, अन्यत्र शयनरूपं च तन्वन् कुर्वन्, श्रीमति रङ्गस्थले रङ्गशालायां नाट्यस्थले इत्यर्थः । नित्यवासे सतत-निवासे रसिकः, पक्षे श्रीरङ्गस्थले नाम क्षेत्रे नित्यवासरसिकः तत्र नित्यनिवासीत्य-र्थः । असौ परः पत्युरन्यः जार इति यावत् । पूरुषः, पक्षे पर उत्तमः पूरुषश्च या प्राकाराणां पाषाणादिभित्तीनां शैवलादिवेष्टनानां च प्रकरस्य समूहस्य अन्तरे मध्ये स्थितिमती स्थितिशीला राज्ञः चक्रवर्तिभूपतेः पद्मिनी तल्लक्षणोपेता पत्नी, पक्षे राज्ञः चन्द्रस्य पद्मिनी कमिलनी "द्विजराजः शशघरः" इति कोशोक्तद्विजराजशब्दस्य राजेत्येकदेशेन ग्रहणम् । अथवा " सोमो वै राजा ब्राह्मणानाम् " इति श्रुतेश्वन्द्रस्य राजसंज्ञालं प्रसिद्धम् । चन्द्रोदये विकासशालिनी कमलिनीत्यर्थः । तस्याः संनिधौ समीपे निःशङ्कं निर्भयं यथा तथा चिरं बहुकालपर्यन्तं निद्राति। अहो इत्या-श्चर्ये ॥ ४०२ ॥

एवं श्लेषगर्भितं भाषणं श्रुला संतुष्टः सन्नाह विश्वावसुः— श्लेषावलम्बना इति । इमे ' रयामोत्तुङ्ग– ' इत्यादिना प्रतिपादिताः दोषाः श्लेषावलम्बनाः अर्थद्व-

१ ' नि: शङ्कः. ' २ ' दोषावद्दाः. '

पुनर्निरूप्य-

क्षितिभृद्धिर्निजमौलिषु भृतपादो विरहितापकारी च ॥ इन्दुरिव रङ्गबन्धुर्दीषाभावे विलोक्येते किंतु ॥ ४०३॥

यद्वा— न विधौ शुभरङ्गलक्षिताङ्गे सुमुद्गिप्यायनकारिणीह दृष्टे ॥ कलयामि कुरङ्गलक्षिताङ्गं कुमुद्गप्यायनकारिणं विधुं तम्॥ ४०४ ॥ पुनः संचिन्त्य सविस्मयम्—

रङ्गेशसेवको युक्तं नार्तरीतिं भनेदिति ॥ वित्रमेतदसङ्गीति व्यपदेशं यदश्चते ॥ ४०५ ॥

यावहशब्दाश्रयाः, अत एव मे मम रोषं कोधं आवहन्ति संपादयन्ति तथामृताः रोषोत्पादका इति यावत् । न भवन्ति । प्रत्युत तर्हि तोषावहाः संतोषजनका एव सन्तीति नाहमत्र लदुक्तदूषणेषु उत्तरयामि, प्रत्युत्तरं न ददामि ॥ १७१ ॥

क्षितिमृद्भिरिति । क्षितिमृद्धिः राजिभः पर्वतैश्व निजमौलिषु स्वकीयमस्तकेषु विखरेषु च धृतौ पादौ चरणौ यस्य सः, पक्षे धृताः पादाः किरणाः यस्य सः इति च, अविः पर्वतः मेरुस्वरूपः, सूर्यो वा "अवयः शैल-मेषाऽकीः" इत्यमरः। अथवा विः पक्षी गरुडः भगविद्वभूतिरूपः "मेरुः शिखरिणामहम् ।" " आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रिवरंशुमान् ।" " वैनतेयोऽस्मि पिक्षणाम् ।" इति भगवद्गीत्यां भगवतैवोक्तत्वात् । अहितानां शत्रूणां अपकारी नाशकर्ता, पक्षे विरिहणां प्रियजनिवयोगयुक्तानां तापकारी संतापजनकश्च रङ्गबन्धः श्रीरङ्गनाथः इन्दुरिव चन्द्र इव, किंतु दोषाणां काम-कोधादीनां अभावे सित, दोषाभावे निशाभावे च विलोन्यते हस्यते ॥ ४०३ ॥

किंच नेति । ग्रुमे कल्याणगुणयुक्ते रहे क्षेत्रे लक्षितं अहं मूर्तिर्यस्य तिस्मन्, सुष्ठु शोभना अत्यन्तकल्याणावहा या मृत् आनन्दः तया आप्यायनकारिणि सुखकारिणि इह क्षेत्रे, विधो चन्द्रे विष्णो च " विधुर्विष्णो चन्द्रमिस " इत्यमरः । दृष्टे सित, पुनः कुत्सिते निन्दिते रहे लक्षितं अहं यस्य सः तं, कुरहेण मृगेण च लक्षितं चि-हितं अहं शरीरं यस्य सः तं च, कुत्सितया मुदा आनन्देन, कुमुदानां चन्द्रविकासि-कमलानां च आप्यायनकारिणं विकासकारिणं च तं प्रसिद्धं विधुं चन्द्रं न कलयामि न पश्यामि ॥ ४०४॥

रङ्गेरोति । रङ्गेशस्य श्रीरङ्गनाथस्य उत्तमरङ्गस्य च सेवको भक्तः आश्रितश्र आर्तस्य दुःखिनः रीतिं प्रकारं न भजेत् न सेवेत । नार्ती नृत्यसंबिन्धनीं रीतिं च भजेदिति च युक्तं योग्यमेव । किं तु रङ्गेशसेवकः असङ्गी क्र्यादिभोगासिक्तरिहतः इति व्यपदेशं व्यवहारं अश्रुते प्राप्नोति इति यत्, एतदेव चित्रमाश्चर्यम् ॥४०५॥

१ 'पिलोक्यते.' २ 'सुहृदाप्यायन.' ३ 'विचिन्त्य.'

अन्यद्द्धतमुद्भतमत्र श्रीरङ्गधामिन ॥ यचन्द्राभिरूययाप्येषा शोभते पुष्करिण्यहो ॥ ४०६ ॥ समन्ताद्वलोक्य सन्हाघम्—

रङ्गक्षेत्रमिदं रमेशितुरिमन्यिक्तस्थलेष्वादिमम्
तीर्थं सैव मरुद्धृधा भगवती यां तोष्टवीति श्रुतिः ॥
सर्वातमा नगरस्य चास्य जगतां निर्वाहको नायको
वासश्चेदिह लभ्यते जगित को वैकुण्ठमुत्कण्ठते ? ॥ ४०७॥
कृ०— सार्धोङ्गीकारम्—

सोयं यद्यपि हृद्य एव विषयः सायन्तनेन्दीवर-रयामाङ्गेन सनायकः कृततमोभङ्गेन रङ्गेन्दुना ॥ भ्रान्ताः किन्तु चरन्ति हन्त पिशुनाः शान्तात्मनां तापदाः श्रीमन्तो यदुदश्चनाद्वत न खल्वत्रासमत्रासते॥ ४०८॥

किंच अन्यदिति । अत्र श्रीरङ्गस्य भगवतः धामनि स्थाने क्षेत्रे अन्यत् उक्ता-दितरत् अद्भुतमाश्चर्ये उद्भूतमुत्पन्नम् । किं तत् यत् एषा पुष्करिणी कमलिनी चन्द्रस्य अभिख्यया नाम्ना, कान्त्या चन्द्रिकया चापि शोभते । तत् अद्भुतमिति संबन्धः ॥४०६॥

रङ्गश्चेत्रिमित । इदं रङ्गक्षेत्रं रमेशितुर्लक्ष्मीपतेर्विष्णोः अभिव्यक्तिस्थलेषु प्रकटीभावस्थानेषु मध्ये आदिमं प्रथमं, वर्तत इति शेषः । किंच यां नदीं श्रुतिः वेदः
" इमं मे गङ्गे यमुने-" इत्यादिरूपा इत्यर्थः । तोष्टवीति पुनःपुनर्भशं वा स्तौति,
" हुज् स्तुतौ ' इत्यस्माद्धातोर्थङ्कुकि लिट रूपम् । सैव भगवती मरुद्धृधा कावेरी नदी
अत्र तीर्थं विरजाभिधं प्रसिद्धम् । अस्य च नगरस्य नायकोऽधिपतिस्तु जगतां
सर्वेषां लोकानां निर्वाहको रिक्षता, सर्वेषां प्राणिनां आत्मा अन्तर्यामी, भगवान् विष्णुरित्यर्थः । अस्ति । तस्मात् इह क्षेत्रे वासः सततं वसितः लभ्यते प्राप्यते चेत्
जगित कः पुरुषः वैकुण्ठं लोकं, गन्तुमिति शेषः । उत्कण्ठते ? अपि तु न कोऽपीत्यर्थः ॥ ४०० ॥

सोऽयमिति। सायं भवानि सायंतनानि यानि इन्दीवराणि नीलकमलानि तेषामिव इयामं अङ्गं मध्यभागश्च यस्य तेन, कृतः तमसोऽज्ञानस्य अन्धकारस्य च भङ्गो येन तेन, रङ्गे क्षेत्रे इन्दुरिव चन्द्र इव तेन रङ्गनाथेन, पक्षे रङ्गयुक्तेन रागयुक्तेन इन्दुना चन्द्रेण च सनायकः सनाथः नायकेन श्रङ्गारिणा च सिह्तः सः प्रसिद्धः अयं विषयो देशः यद्यपि हृद्य एव मनोहर एव वर्तते, किंतु तथापि श्रान्ताः परधन-ख्य्यत्वेन अनवस्थितचित्ताः अत एव शान्तः आत्मा चित्तं येषां तेषां तापदाः संताप-जनकाः पिश्चनाः खलाः " पिश्चनौ खल-सूचकौ " इत्यमरः । एताहशश्चोरा इत्यर्थः । चरन्ति परिश्रमन्ति । हन्तेति खेदे । येषां दुष्टानामुदश्चनात् सर्वतः संचाराद्वेतोः किं बहुना-

नित्यं काञ्चनितन्धुमध्यरुचिरो निष्कम्पसंपन्निधि-र्निस्तुल्यामपि काञ्चनिश्रयमुरोमध्ये द्धानः स्वयम् ॥ बिभ्यत्विं पिशुनेभ्य एष बहुलप्राकारसंविष्टिते

श्रेते घामनि रङ्गनायक इति स्वाख्यामिह ख्यापयन् ॥ ४०९॥ वि०— सैखे न जातु श्रीमतां हानिः, प्रत्युत तद्वेष्ट्रूणां पिशुनाना-मेव भवन्त्यनर्थाः ॥ १७२॥

परिवत्ति निर्धिया प्रवृत्तः पिशुनस्तु स्वयमेव नाशमेति ॥ सुलभः शलभस्य किं न दाहः पृथुदीपम्रसनाय नृम्भितस्य ॥ ४१०॥ अलमन्यप्रसङ्गेन, तमेव च रङ्गेशं श्रीरङ्गधामानमनुसंदधामि॥१७३॥

अत्र क्षेत्रे श्रीमन्तः संपत्तिमन्तो जनाः अत्रासं भयरहितं यथा तथा न खलु आसते तिष्ठन्ति, न वसन्तीत्यर्थः । बतेति खेदे ॥ ४०८॥

किंच नित्यमिति। नित्यं संततं काञ्चनसिन्धोः सुवर्णसमुदायस्य कावेयां नद्याश्च मध्ये रुचिरः सुन्दरः, तत्र वसान इत्यर्थः। अत एव निष्कम्पायाश्चलनरहितायाः शाश्वताया इत्यर्थः। संपदः संपत्तः निधिः, तत एव च निस्तुल्यां निरुपमां काञ्च नस्य सुवर्णस्य सुवर्णालंकारस्येत्यर्थः। श्रियं, पक्षे कांचन अनिर्वाच्यगुणयुक्तामित्यर्थः। श्रियं लक्ष्मीं च उरसो वक्षस्थलस्य मध्ये मध्यभागे दधानः धारयन् सन्नपि ख्यं एष भगवान् पिशुनेभ्यः खलेभ्यः बिभ्यत् किं भयं प्राप्नुवन्निवेत्युत्प्रेक्षा। बहुलाः अनेके ये प्राकाराः शिलादिनिर्मिताः प्रासादभित्तयः तैः संविष्टिते परितो वृते धामनि स्थाने रङ्गस्य एतत्क्षेत्रस्य वङ्गस्य च नायकः पतिः इति स्वस्य आख्यां नाम, चोरभयात् स्वर्णनायक इति नाम निद्धवन्नित्यर्थः। इह प्रदेशे ख्यापयन् प्रकथयन् प्रसिद्धीकुर्वन्निति यावत्। शेते निलीय तिष्ठति निद्रातीति च ॥ ४०९॥

सख इति । जातु कदाचिदिप श्रीमतां संपत्तिमतां लक्ष्मीवतां च पिशुनेभ्य इति शेषः । न हानिः, प्रत्युत किं तु तान् लक्ष्मीवतः द्विषन्ति ते तद्वेष्टारस्तेषां पिशु-नानामेव अनर्थाः शिक्षादिरूपाः भवन्ति ॥ १७२ ॥

एतदेव सविस्तरमाह— परिवत्तेति । यस्तु पिशुनः परेषामन्येषां वित्तस्य द्रव्यस्य जिहीषया हर्तुमिच्छया प्रवृत्तः उद्यतः, सः स्वयमेव नाशं एति प्राप्नोति । एतदेव सहप्टान्तमाह— पृथोर्महतः दीपस्य प्रसनाय भक्षणाय जृम्भितस्य उद्यतस्य शालभस्य कीटविशेषस्य दाहो दहनं भस्मीभाव इत्यर्थः । सुलभः न किम् ? किंतु स एव सुलभः नान्यत् किमपीति भावः ॥ ४१०॥

अत एव भगवदन्यकथाप्रसङ्गो मास्त्विति सूचयनाह— अलिमिति । अन्यस्य

१ ' विहस्य, सखे. ' २ ' द्रोहिणां. ' ३ ' परमेशं. '

सिवस्मयम्—
सपर्यां विरुद्धाद्पि प्राप्तमीष्टे
समर्थों जगत्यां यतो रामचन्द्रात्
अरं-गाधिराजोदितप्रौढभक्तेरिप प्राप पूजां स रङ्गाधिराजः ॥ ४११ ॥
अथवा नात्र विरोध इति समर्थये ॥१७४॥
कुवस्तुहोनात् सद्वस्तुसंग्रही राघवः क्षमम् ॥
हन्ता कुरङ्गराजस्य रङ्गराजमपूजयत् ॥ ४१२ ॥
पुनः सभक्तिप्रकर्षं भगवन्तमुद्दिश्य—
श्रुतसुरनुतिघोषे शत्रुषु स्फीतरोषे
विहतविनतदोषे नित्यदास्याभिलाषे ॥
लिलतवपुषि शेषे लञ्धसंपूर्णतोषे
परमपुरुष! शेषे पर्वचन्द्राविशेषे ॥ ४१३ ॥

भगवत्कथेतरस्य प्रसङ्गेन अवसरेण अलं पर्याप्तं, स न कार्य इत्यर्थः । किंतु तं प्रसि-द्धमेव च श्रीरङ्गे क्षेत्रे धाम स्थानं यस्य तं रङ्गेशं भगवन्तं अनुसंद्धामि वर्णयामि॥१७३॥

सपर्यामिति । जगत्यां पृथिव्यां समर्थः संपत्तिमान्, कर्तुमकर्तुमित्यादिसामर्थंयुक्तश्च विरुद्धात् शत्रोरपि विपरीताचारादपीति च, सपर्यो पूजां, "पूजा नमस्यापचितिः सपर्यां " इत्यमरः । प्राप्तं लब्धं ईष्टे समर्थो भवति । यतो यस्मात् स प्रसिद्धः रङ्गाधिराजः भगवान् अरङ्गाधिराजे रङ्गाथभगवदितरिसम्, पक्षे 'अरं' इति
छेदः । अरमतिशयितं गाधिराजे विश्वामित्रे च उदिता उत्पन्ना प्रौढा प्रगल्भा भक्तिर्यस्य तस्मात् रामचन्द्रादपि पूजां प्राप स्वीकृतवान् । तस्मात् इति संबन्धः । श्रीरङ्गनाथो रघुकुलदैवतिमिति हि पुराणप्रसिद्धिः ॥ ४११॥

किंच कुवस्ति । राघवः कुवस्तूनां कुत्सितवस्तूनां हानात् त्यागात् सतां उत्तमानां प्रशस्तानां वा "सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यहिते च सत् " इत्यमरः । वस्तूनां संप्रही स्वीकारकर्ता एतत् क्षमं युक्तम् । यतः कुत्सितस्य निन्दास्य रङ्गराजस्य, कुरङ्गराजस्य मायामृगस्य च मारीचस्येत्यर्थः । हन्ता मारियता राघवः इमं रङ्गराजं रङ्गनाथं अपूजयत् पूजितवान् ॥ ४१२ ॥

श्रुतिति । श्रुतः आकर्णितः सुराणां देवानां नुतिघोषः स्तुतिघोषो येन तस्मिन्, शत्रुषु वैरिषु स्फीतः प्रवृद्धः रोषः कोघो यस्य तस्मिन्, निहताः विनाशिताः विन-तानां नम्राणां दोषाः पापानि येन तस्मिन्, नित्यं दास्ये भगवद्दासकर्मणि अभिलाष

१ 'अलं गाधि. '२ ' हन्ता. '३ ' श्रित. '

भगवन् रङ्गनायक! भैवदीये सदिस भाषितुमपि वयं बिभीमः॥१७५॥ तथाहि—

केर्तृ व्याकरणस्य वामितरद्यस्य प्रवक्रीक्षणम्

भाष्यं व्याकरणस्य साधु विद्धे शय्या यदीया पुनः ॥ यद्वाहो द्विजशेखरः श्रुतिमयो यस्य स्नुषा भारती

गोष्ठचां त्रस्यति तस्य ते कविजनो रङ्गेश! कर्तुं स्तुतिम्॥४१४॥
पुनरञ्जाले बद्धा सप्रार्थनम् —

वरगुणगणसीमा वारिदश्यामधामा सततममररामासंघसंगीतनामा॥ परिहृतभवदामा भासिताकलपहेमा मम कलयतु भूमा मङ्गलं रङ्गधामा ॥ ४१५॥

इच्छा यस्य तिस्मन्, लब्धः प्राप्तः संपूर्णस्तोषः संतोषो येन भगवदृढभक्तयेस्पर्थः । तिस्मन्, लिलतं मृदु सुन्दरं वा वपुः शरीरं यस्य तिस्मन्, पर्वणि पौर्णमास्यां यश्चन्द्रः तस्मादिवशेषे विशेषरिहते तत्सदृशे इत्यर्थः । एतादृशे शेषे अनन्ते, हे परमपुरुष भगवन् रङ्गनाथ ! शेषे शयनं करोषि ॥ ४१३ ॥

भगविति । हे भगवन् रङ्गनायक! भवदीये लत्संबन्धिनि सदिस सभायां

भाषितुं वक्तुमपि वयं बिभीमः भयं प्राप्नुमः ॥१७५॥

भयकारणमेवोपपादयति - कितिति । यस्य भगवतः वामं सत्यं ईक्षणं नेत्रं, चन्द्ररूपिमत्यर्थः । त्याकरणस्य चान्द्रत्याकरणस्य कर्तृ उत्पादकं, तथा इतरत् वाभात् भिन्नं दक्षिणनेत्रं सूर्यरूपं सौरव्याकरणशास्त्रस्य प्रवक्तृ प्रणेतृ, पुनश्च यस्य रङ्गनाथभगवतः इयं यदीया भगवत्संबन्धिनीत्यर्थः । शय्या शेषरूपा व्याकरणस्य पाणिनीयव्याकरणशास्त्रस्य भाष्यं महाभाष्यरूपं व्याख्यानं साधु यथा यथा विद्धे कृतवान्, तथा यस्य भगवतो वाहो वाहनं श्रुतिमयो वेदरूपः द्विजानां ब्राह्मणानां पिक्षणां च श्रेष्ठः गरुडः, यस्य भगवतः सुषा पुत्रपत्नी भारती सरस्वती, तस्मात् हे रङ्गेश रङ्गनाथ भगवन्! तस्य एतादशगुणविशिष्टस्य ते तव गोष्ट्यां सभायां कविजनः काव्यकर्तृसमुदायः स्तुतिं स्तवं कर्तुं त्रस्यित बिभेति ॥ ४१४ ॥

पूर्वोक्तगुणविशिष्टा देवता मम कल्याणं विद्धातु इति मनिस निधाय प्रार्थयते -वरगुणेति । वराणां श्रेष्टानां गुणगणानां गुणसमुदायानां सीमा मर्यादा, वारि-दस्य मेघस्येव इयामं नीलवर्णे धाम देहो यस्य सः, "गृह-देह-त्विट्-प्रभावा धामानि" इत्यमरः । सततं निरन्तरं अमररामाणां देवस्त्रीणां संघेन समुदायेन संगीतं उत्तम-

१ १ रहचन्द्र! भवदीयसंमुखे. '२ 'वक्तृ. '३ ' नुति. '

अन्यतो वीक्ष्य सक्षांचम्— स्वामिनीं स्तौमि नीलाब्जमदमोचनलोचनाम् ॥ अङ्गनां रङ्गनौथस्य दीप्तिं मूर्तिमतीमिव ॥ ४१६॥ देवीमुद्दिश्य—

मोहोन्मूलनमूलिका भवजुषां मोक्षाध्विनःश्रेणिका चेतः शुद्धिविधानसिद्धगुलिँका चिन्तातमश्चिन्द्रिका ॥ विद्याविश्रमसारिकासि कमले ! विष्णोरुरोमालिका मातस्त्वं मम पारिजातलिका मोदाम्बुधेवींचिका ॥ ४१७ ॥ कु॰— कान्त्येव हन्त वृत्त्याऽपि कमलामैपि चञ्चलाम् ॥ अशिष्टेष्वेव रज्यन्तीमभिष्टोति कथं बुधः ॥ ४१८ ॥

प्रकारेण गानेन वर्णितं नाम यस्य सः, परिहृतं निवारितं भवस्य संसारसंबन्धि दाम बन्धनपाशो येन सः, समस्तसंसारबन्धनरिहत इत्यर्थः । भासितं प्रकाशितं आक-ल्पानां भूपणानां हेम सुवर्णे यस्य सः, रङ्गे रङ्गक्षेत्रे धाम स्थानं यस्य सः भूमा महात्मा भगवान् रङ्गनाथः, मम मत्संबन्धि मङ्गलं कल्याणं कलयतु करोतु ॥४१५॥

एवं भगवन्तं रङ्गनाथं स्तुला तत्पत्नीं भगवतीं महालक्ष्मीं स्तौति—स्वामिनीमिति । नीलाब्जस्य नीलकमलस्य मदमोचने सौन्दर्यगर्वनिवारणे लोचने नेत्रे
यस्याः सा तां, मूर्तिमतीं प्रत्यक्षशरीरधारिणीं दीप्तिं कान्तिमिव स्थितां स्वामिनीं
सर्वजनानामीश्वरीं, रङ्गनाथस्य भगवतः अङ्गनां पत्नीं लक्ष्मीं स्तौमि वक्ष्यमाणप्रकारेण स्तुतिं करोमि ॥ ४१६॥

मोहोन्मूलनेति । मो मातः सकललोकजनि ! कमले महालिक्ष्म ! लं भवजुषां संसारिणां मोहस्याज्ञानस्य उन्मूलने निर्मूलने मूलिका मूली, अत एव मोक्क्षाध्वनः मोक्षमार्गस्य निःश्रेणिका अधिरोहिणी, चेतसः अन्तःकरणस्य ग्रुद्धिविधाने पवित्रीकरणे सिद्धगुलिका सिद्धगुटिका, चिन्तारूपस्य तमसः अन्धकारस्य चिन्द्रका चन्द्रका चन्द्रकान्तः, विद्याविश्रमस्य विद्याकीडायाः सारिका, विष्णोर्भगवतः उरोमालिका वक्षःस्थलमाला, मम पारिजातलिका कल्पवली, अत एव मोदाम्बुधेरानन्दसमुद्रस्य वीचिका लहरी च असि । एतदेव कियापदं पूर्वविशेषणेष्विप योज्यम् ॥ ४९७॥

एवं लक्ष्मीवर्णनमाकर्ष्य चपलत्वरूपं दोषं तस्यामुद्भाव्य कृशानुः प्राह कानत्येवेति । हन्तेति खेदे । कान्त्या प्रभयेव वृत्या स्थित्या स्वभावेन चापि चन्नलां
चपलां विद्युतं चापि, किंचं अशिष्टेष्वेव असभ्येष्वेव रज्यन्तीं रममाणां कमलां लक्ष्मीमपि बुधः पण्डितः कथमभिष्टोति प्रशंसित ? अपि तु नैव स्तौतीत्यर्थः । " उपसर्णात् सुनोति—" इत्यादिना षत्म् ॥ ४१८॥

१ 'सप्रश्रयम्, '२ 'नौमि, '३ 'रङ्गधाम्नोऽस्य,' ४ 'गुटिका,' ५ 'शालिका,' 'कमलामति, '

तथाहि—
प्राक्पर्यङ्कमधिष्ठितोपि मृदुलं पालाशशय्यामपि
प्रायः प्रार्थयते कदन्निमव यः क्षीरौदनं मुक्तवान् ॥
प्राक्षात्येष कदुष्णिकाममृतवत् प्रागाप्तपीताम्बरः

कॅन्थां याचित फृत्यित क्षितिपतिर्रुक्ष्मीकटाक्षात्यये ॥ ४१९ ॥ अन्यचावधेयम्—

दातुर्द्वारि य एष वारणमगात्तद्वार्यहो वारणम्
पश्याम्यद्य चिरादशेत भिव यो भूस्तस्य शेते भुजे ॥
नाहारानिष छेभिरे यदबला हारानमूस्तित्प्रया
विन्दन्ते कमलाहगूर्मिभिरहो <sup>६</sup>निम्ने भवत्युन्नतिः॥ ४२०॥

लक्ष्म्याश्रव्यल्वमेव तावत्सविस्तृतमाह — प्रागिति । यः क्षितिपतिः पृथ्वीपती राजा, प्राक् लक्ष्म्याः कृपाकटाक्षसमये मृदुलं मृदुतरं पर्यक्कं अधिष्ठितः आरूढोऽपि सन्, लक्ष्म्याः कटाक्षस्य नेत्रोपाङ्गदर्शनस्य अत्यये नाशे सित लक्ष्मीप्रसादाभावे इत्यर्थः । एतदेवाग्रेष्वपि वाक्येषु योज्यम् । पलाशानां पर्णानामियं पालाशी तां पर्णानिर्मितामित्यर्थः । शय्यामपि प्रायः प्रार्थयते वाञ्छति । तथा यः प्राक् क्षीरौ-दनं दुग्धयुक्तं भोजनं मुक्तवान् बुभोज, सः एषः कदुष्णिकां कुत्सितां यवागृं अमृतवत् प्रकर्षण अश्वाति मुनक्ति । तथा यः प्राक् आर्त्त परिहितं पीतं कौशेयं अम्बरं वस्त्रं येन सः तथाभूतः आसीत्, स एव कन्थां बहुवस्त्रखण्डरिवतां याचित, अत एव भृत्यित दासवदाचरित च ॥ ४१९॥

किंच दातुरिति । यः एषः याचकः दातुः उदारधनिकस्य द्वारि द्वारदेशे वारणं निवारणं अन्तर्गमननिषेधं अगात् प्राप्तवान्, तस्य याचकस्य द्वारि वारणं निवारणं, गजं वा पश्यामि अवलोकयामि । अहो इत्याश्चर्ये । तथा यः चिरात् बहुकालपर्यन्तं भुवि केवलभूमावेव अशेत शयनं करोति स्म, तस्यैव भुजे बाहौ अद्य भूः पृथ्वी शेते । भुजबलात् भुवं लब्धवानित्यर्थः । तथा यस्य दरिद्रस्य अबलाः स्त्रियः आहारान् भोजनान्यपि न लेभिरे न प्राप्तवत्यः, तस्य दरिद्रस्य प्रियाः अमूः स्त्रियः हारान् मुक्ताफलमणिरचितान् विन्दन्ते प्राप्तवत्यः, तस्य दरिद्रस्य प्रियाः अमूः स्त्रियः हारान् मुक्ताफलमणिरचितान् विन्दन्ते प्राप्तवन्ति । तस्मात् कमलाया लक्ष्म्याः दशः दृष्ट्य एव कर्मयः तरङ्गास्तैईतुभिः निम्ने नीचेऽपि उन्नतिः उच्चता संपत्त्यादिनेति भावः । भवति ॥ ४२० ॥

१ 'मणिमयं. '२ ' दृष्टवान् '. ३ 'प्रागात्त. '४ ' कन्थां याचिति च क्षितेरिय-पतिर्लक्ष्मी. '५ ' मृत्यवत्. '६ ' निम्नो भवत्युन्नतः '.

इदं च पुनर्बोद्धव्यम् ( श्रियमुद्दिश्य - )
हन्तुर्बन्धुजनान् धनार्थमनघान् गन्तुः परस्त्रीशतम्
रन्तुर्जन्तुविहिंसकेः सह जनैः संतुष्यतो वश्चनैः ॥
वक्तस्तीक्ष्णमयुक्तमेव वचनं पक्तुर्मितं चौदनम्
नित्यं नृत्यसि मन्दिरेषु कमछे! क्रत्यं तवैतन्मतम् ? ॥४२१॥

अन्यच-

येषामन्यकलत्रद्शीनकलीन्युत्पत्तिशून्ये हशौ मूढं हच पैराथिचिन्तनविधौ मिथ्यानभिज्ञं मुखम् ॥ अप्रज्ञातपशून्बुभुक्षितशिशूनभोदकैस्ताम्यत-

स्तेषां लक्ष्म गृहान् दशाँ च भयभीतेवेह नावेक्षसे ॥ ४२२ ॥

अपि च हन्तुरिति । हे कमले लिहम ! धनार्थं द्रव्यार्थं अनघान् निरपरापान् बन्धुजनान् हन्तुः, परस्रीणां शतं, अनेकपरस्रीरित्यर्थः । गन्तुः उपभौगार्थं 
च्छतः, जन्तुविहिंसकेः प्राणिवधकर्तृभिः जनैः सह रन्तुः विहारशीलस्य, वचनैः 
परप्रतारणेः संतुष्यतः, किंच अयुक्तं सभ्यजनानामयोग्यं तीक्षणं कठोरं च वचनं 
माषणं वक्तः, मितं खोदरपूर्तिमात्रमेव ओदनमनं च पक्तः, "आत्मार्थं पाचयेमाषणं वक्तः, भितं खोदरपूर्तिमात्रमेव ओदनमनं च पक्तः, "आत्मार्थं पाचयेमान्नं " इत्यादिशास्त्रात् आत्मपर्याप्तिमात्रात्रपचनमयुक्तमिति भावः । एतादशजनस्य मन्दिरेषु गृहेषु नित्यं नृत्यसि । एतत् तव मतं कत्यं कृत उत्पन्नम् ?
नान्यतः कृतोऽपि तु त्वत्त एवोत्पन्नमित्यर्थः ॥ ४२१ ॥

अथ ये तावत् सदाचरणतत्परास्तेषां गृहे नैव तिष्ठसीति वदन् लक्ष्मीं दृषयति—
येषामिति । येषां निर्मलमानसानां जनानां हशो लोचने अन्यकलत्राणामन्यस्त्रीणां दर्शनरूपा या कला कटाक्षादिरूपा तस्याः व्युत्पित्तर्शानं तेन श्रून्ये रहिते, कदापि परस्त्रीदर्शनवार्जिते इत्यर्थः । तथा येषां, इदमेव सर्वत्राग्रिमवाक्येषु योज्यम् , हत् हृद्यं च परार्थचिन्तनविधो अन्यद्रव्यप्रहणविचारकरणे मूढं, सर्वदा सत्कार्यपरतया परद्रव्यापहाराद्यसत्कर्मविचारश्रून्यमित्यर्थः । क्षित्त 'परार्तिचिन्तनविधो' इति पाठः । तत्यक्षे परपीडाकरणविचाररहितमित्यर्थः । तथा मुखं मिथ्यानिभन्नं असत्यभाषण-ज्ञानरहितं, सर्वदा सत्यभाषणपरमेवेत्यर्थः । तथा मुखं मिथ्यानिभन्नं असत्यभाषण-ज्ञानरहितं, सर्वदा सत्यभाषणपरमेवेत्यर्थः । तेषां जनानां अप्रज्ञाताः कदाप्यहष्टाः पश्चो गोमहिष्यादयो येषु तान् , बुभुक्षिताः क्षुधिताः शिश्चवो बालाः येषु तान् , अभोदकैः वर्षाकालिकमेधजलैः ताम्यतः सम्यक् जलवारणाभावात् दुःखप्रदांश्व गृहान् प्रति हे लिह्म ! इह भयभीतेव हशा न अवेक्षसे नैव पश्यिस । सदाचार-सिद्वाविद्यादिसंपन्नान् जनान् सततं दारिद्यावस्थायामेव वर्तयसीत्यर्थः ॥ ४२२ ॥

१ 'कृत्यं. 'र 'कथा. '३ 'परातिं. '४ 'दृशा भवसरिन्नावेह.'

विश्वा०— सखे ! मानसखेदजननी तवेयं वाणी। यतो दुःशिलेषु हश्यमानाः साधुजनानुपयुक्ताः संपदाभासाः, प्रत्युत मृत्युतरणकारणभुव-नजननीकृपाकटाक्षवैध्यनिबन्धना एव । उक्तं हि गुणहानेरुद्धिदुहितृवै-मुख्यनिबन्धनत्वमुचितज्ञेन केर्नचिद्विदुषा ॥ १७६॥

' सद्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्याः सकला गुणाः ॥ पराङ्मुखी जगद्धात्रि! यस्य त्वं विष्णुवह्नभे!॥ ४२३॥' इति ।

सख इति । हे सखे मित्र ! मानसस्य मनसः खेदजननी तव इयं 'कान्त्येव हन्त-'इत्यारभ्य '-नावेक्षसे ' इत्यन्ता वाणी। यतो यस्मात् कारणात् दुःशीलेषु दुष्टस्वभावाचारेषु जनेषु द्रयमानाः संपदः द्रव्यादिसमृद्धेः आभासाः, न तु सत्याः, चिरकालस्थायित्वाभावात् । अत एव साधुजनानां अनुपयुक्ताः, प्रत्युत विचारे कृते तु मृत्योः जन्म-मरणादिपरंपरायुक्तस्य संसारस्य तरणे पारगमने कारण-रूपा ये भुवनजनन्या लक्ष्म्याः कृपाकटाक्षाः तेषां वैधुर्य श्रून्यत्वं निबन्धनं प्रयो-जकं येषां तथाभूता एव । सदाचार-सद्विद्यादिसंपन्नसजनानां जन्ममरणादिराहि-त्य-चिरसुखस्थायिलादिदर्शनात्, तद्विरुद्धाचाराणां च धनादिसंपन्नलेऽपि पुनः पुनर्जन्म-मरण-दुर्गतिप्रापणादिश्रवणाच । उक्तार्थे विद्वत्संमतिमाह — उक्तं हीति । गुणानां दया-दाक्षिण्यादीनां हानेः उद्धिदुहितुः क्षीरसागरकन्यकाया लक्ष्म्याः वैमुख्यं पराङ्मुखलमेव निबन्धनलं प्रयोजकलं केनचित् उचितं लक्ष्मीकटाक्षस्य भवसागरमोचनमेव सत्यं फलमिति योग्यं जानातीति तज्ज्ञस्तेन विदुषा पण्डितेन । उक्तं हि कथितमेव । कचित् 'नमुचिद्विषा 'इति पाठः । तत्पक्षे इन्द्रेणेत्यर्थः । इममेव पाठमनुसत्याग्रिमपद्ये 'इयं हि ( 'सद्यो वैगुण्यमायान्ति ' इत्यादिरूपा ) इन्द्रायैरावतारूढाय राजोपहारकारणीभूता केनचित् खस्मै समर्पिता पुष्पमाला सहजमन्युना दुर्वाससा मध्येर्मागमेव दत्ता । शक्श्व तां गृहीत्वा गजेन्द्रगण्डस्थलोपरि निक्षिप्तवान् । स चैरावतस्तां पुष्करेण गृहीत्वाछिन्नामकरोत् । तदृष्ट्वा परमकोपनो मुनिराट् इन्द्राय 'लत्पालितेषु भुवनेषु लक्ष्मीर्न वत्स्यति ' इति शापमदात् । ततश्च सर्वत्र लक्ष्मीप्रादुर्भावाभावे यज्ञादिसंपत्त्यभावे च देवानां हविर्भागायप्रात्या चिन्ताविष्टतया ब्रह्मादिकृतस्तवनसंतुष्टाया लक्ष्म्याः सर्वलो-कहितावहे प्रादुर्भावे शककृतलक्ष्मीप्रशंसारूपा प्रासिङ्गकी उक्तिः विष्णुपुराणे हर्यते । ' इति टिप्पणी मुद्रितपुस्तके हर्यते ।।१ ७६।।

तामेवोक्ति दर्शयति सद्य इति। हे विष्णुवल्लभे विष्णुप्रिये, जगद्वात्रि जगन्मातः! लं यस्य पुरुषस्य पराङ्मुखी भवसि, तस्य शीलं सद्वृत्तं आद्यं मुख्यं येषां ते गुणाः सदाचरणपरोपकारादयः सकला अपि सद्यः सपद्येव विगुणानां दोषाणां भावः वेगुण्यं दोषरूपलं आयान्ति प्राप्नुवन्ति ॥ ४२३॥

१ ' नमुचिद्धिषा. '

ततश्च——

संपत्तिः किंपचानानां संप्राप्ता कापथेन या ॥ नरकानुभवोदकी न सा लक्ष्म्याः कृपाफलम् ॥ ४२४॥ तथाहि—

धन्यंमन्यतया तृणीकृतबुधा धर्मेषु दुर्मेधसः
सेण्यीस्तामसपुण्यलेशिवलसत्संपछवाः पछवाः ॥
पर्रेयास्तपहाय पञ्चषित्रगान्याकलपमलपा इमे
भोक्ष्यन्ते बत यातना बहुविधाः कार्तान्तगर्तान्तरे ॥४२५॥
यच्च भणितं भवता तत्रभवतः शिष्टान् छक्ष्मीने वीक्षत इति तद्ज्ञानोपेबृहितमेव । यतः साधुजनेभ्यो मुक्त्यैश्वर्यपर्यन्तिन्तर्भगव-

संपत्ति । किंपचानानां कृपणानां "कदर्ये कृपण-क्षुद्र-किंपचान-मितं-पचाः ।" इत्यमरः । संपत्तिः या कापथेन कुत्सितमार्गेण प्राप्ता, सा नरकानु-भवः उद्केः उत्तरं फलं यस्याः सा तथाभूता । अत एव सा लक्ष्म्याः कृपाफलं न भवति । निह खलु लोकमातुः कृपारसार्द्रचित्ताया लक्ष्म्याः प्रसादेन दुर्गत्युदर्काणि फलानि भवन्तीति भावः ॥ ४२४॥

नरकानुभवोदर्कलमेव प्रपञ्चयति—धन्यंमन्यतयेति । आत्मानं धन्यं मन्यन्ते ते धन्यंमन्यास्तेषां भावो धन्यंमन्यता तया हेतुना तृणीकृतास्तृणवत्तुच्छीकृता बुधाः पण्डिता यैस्ते तथाभृताः अत एव दुर्मेधसो दुष्टबुद्धयः, धर्मेषु सेर्ध्याः धर्मनिबन्धनान्यम् सहमाना इत्यर्थः । पछ्ठवाः परदाराद्यासक्ततया जाराः "पछवः किसले बले । विटणे विस्तरेऽलक्तरागे श्वङ्गार-षिङ्गयोः ।" इति कोशः । अल्पाः क्षुद्राः पञ्चषदिनानि पञ्चषद्दिनपर्यन्तमित्यर्थः । "बहुत्रीहौ संख्येये-" इत्यादिना उचि टिलोपः । तामसः तमोगुणप्रभावः यः पुण्यस्य लेशः अंशः तेन विलसन् संपदः धनादिसंपत्तः लवो लेशो येषां ते तथोक्ताः इमे जनाः अन्ते असून् प्राणानपहाय त्यक्त्वा आकर्णं करपपर्यन्तं बहुविधाः यातनाः तीत्रनरकवेदनाः कृतान्तस्य यमस्य अयं कार्तान्तः स चासौ गर्तः नरकरूपः तस्य अन्तरे मध्ये भोक्ष्यन्ते, पश्य । बतेति खेदे ॥ ४२५॥ एतादता 'दातुर्द्वारे य एष—' इत्यादिना 'हन्तुर्वन्धुजनान्-' इत्यादिना वोक्तं दूषणं परिहर्त्व 'येषामन्यकलत्रदर्शन—' इत्यादिनोक्तं दूषणं परिहर्त्वमाह—यस्तिते । यच तत्रभवतः पूज्यान् शिष्टान् जनान् प्रति लक्ष्मीर्न वीक्षते नावलो-

१ 'लक्ष्मीकृपा. ' २ 'पच. '३ 'पचषित्नेराकल्पकल्पा. ' ४ 'विन्दते. ' ९ 'अज्ञानोपज्ञमवज्ञातुमेवार्हम्.'

द्धक्तिसंपदं प्रदत्ते दूरापास्तमारामयविकारा वाराशिदुहितुरुदारकय-क्षसाधुसुधाधारा ॥ १७७ ॥

संभोगारम्भजृम्भन्मद्कितवपरीरम्भसम्पीड्यमान-प्रौढस्त्रीरत्नहारप्रशिथिलगुणवद्धङ्कराः सम्पदोघाः ॥ साधूनां मा स्म भूवन्सुरपुरिनरसीकारदेशं हि लोके भोक्ष्यन्ते मोक्षमन्ते स्थिरिनरविधकानन्दधारात्मकं ते॥४२६॥

किंच-

लक्ष्मीकटाक्षपूरः स जयित यदुपचयतारतम्येन ॥ नरसुरपशुप्रजानां पतयः स्युईन्त जन्तवः केऽपि ॥ ४२७॥

कयित इति भणितं 'येषामन्यकलत्र—' इत्यादिना प्रतिपादितं तदज्ञानेन तत्त्व-तोऽवबोधाभावेन उपबृंहितमुपबृद्धमेव। यतो हेतोः वाराशिदुहितुः समुद्रकन्या। या लक्ष्म्याः दूरं अपास्तस्यक्तः मारः काम एव आमयो रोगस्तस्य विकारो यया सा उदारा मोक्षपर्यन्तानन्तसुखप्रदल्लान्महान्तो ये कटाक्षास्तद्रूपा या साध्वी उत्तमा सुधाधारा अमृतसंपातः मुक्तयेश्वर्यं मोक्षरूपा भृतिः पर्यन्ते अवसाने यस्यास्ताहशीं निरन्तरां अविच्छित्रां भगवति विण्णो भक्तिसंपदं प्रदत्ते प्रददाति ॥ १७७ ॥

' दूरापास्तमारामयविकारा ' इति यल्लक्ष्मीकटाक्षाणामुदारत्वमुक्तं तदेव सहेतुकमुपपादयति— संभोगेति । संभोगस्य सुरतसुखस्य आरम्भे जृम्मन्तः उचन्तः
मद्युक्ताश्च ये कितवा धूर्तास्तेषां परीरम्भेणाश्चेषेण संपीड्यमानाः प्रौढस्त्रीणां तरुणन्नीणां रत्नहाराणां प्रशिथिला अतिशयशिथिला ये गुणाः सूत्राणि तद्दत् मङ्गुरा
विनाशिनः, क्षणमात्रनश्वरा इत्यर्थः । संपदां ओघाः समूहाः साधूनां सततपरोपकारतत्पराणां सज्जनानां मा स्म भूवन् मा भवन्तु, एताहशनश्वरसंपदां नैव तेषामपेक्षेति भावः । हि यस्मात् कारणात् लोके ते साधवः सुरपुरस्य स्वर्गस्य निरसीकारे
नीरसीकरणे तुच्छीकरणे इत्यर्थः । दक्षं समर्थे, तस्याप्यनिस्यलात् । तदुक्तं भगवतैव— " त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्रा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाय
सुरेन्द्रलोकमश्चन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॥ ते तं भुक्ला स्वर्गलोकं विशालं
क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते " इति । किं तर्हि स्थिरसुखं यत्साधुभिरुपभुज्यते इत्याकाङ्खायामाह—स्थिरा कालत्रयेऽप्यनश्वरा अत एव निरविषका निःसीमा च अनुत्तमेत्यर्थः । आनन्दस्य धारैव आत्मा स्वरूपं यस्य तं मोक्षं मुक्ति
अन्ते देहावसाने भोक्ष्यन्ते ॥ ४२६॥

लक्ष्मीति । सः पूर्वोक्तरीत्या प्रसिद्धः लक्ष्म्याः भगवत्याः कटाक्षाणां पूरः अति-

१ 'संप्रदत्ते दूरापास्ततमोमयिकारा वाराशिदुहितुरुदाराः कटाक्षाः साधुसुधाधाराः'. २ 'निरयीकार.' ३ 'दक्षा, ' दक्षो.'

कु॰ — कमलाकटाक्षातिरायो विभवोपचयहेतुरिति नोपपद्यते यत-स्तद्वपीयस्त्वमेव सम्पदुत्कर्षसम्पादकम् ॥ १७८॥

तथाहि—

गजिशिबिकातुरगाः स्युर्नरस्य तन्व्या हशा हरेस्तन्व्याः ॥ तद्भक्ति भवति वाहो नीरद उक्षा च हन्त पक्षी च ॥ ४२८॥ वि०—विहस्य—

ईटशीमुत्कर्षपिशुनामरविन्दालयाया निन्दामिनन्दामि ॥१७९॥ किं द्षेदायकधनोपचयप्रमत्तेः कन्द्षेसायकहतेः क्षितिपैरिहेति॥ सन्तः पुरन्दरनुतं त्वरविन्दनाभेरन्तःपुरं तद्वनावनुचिन्तयन्ति॥४२९॥

शयः जयित सर्वोत्कर्षेण वर्तते । कथंभूतः सः । यस्य कटाक्षपूरस्य उपचयो वृद्धिः तस्य तारतम्येन न्यूनाधिकभावेन हेतुना केऽपि पूर्वे हीनदशापत्रा अपि जन्तवः प्राणिनः नराणां मनुष्याणां, सुराणां देवानां, नरसराणां ब्राह्मणानां वा पश्नां सर्व-जीवानां गोमहिष्यादीनां च, प्रजानां च पत्यः पालकाः स्वामिनश्च, हन्तेत्यानन्दे। नृपति-इन्द्र-हद्द-ब्रह्माणो वा स्युः ॥ ४२७॥

कमलेति । कमलाकटाक्षाणां लक्ष्मीकटाक्षाणामितशयो विभवस्थैश्वर्यस्य उपचय-हेतुर्वृद्धिकारणमिति नोपपद्यते नैव युज्यते । यतः कारणात् तेषां लक्ष्मीकटाक्षाणाम-ल्पीयस्त्वमेव अत्यल्पलमेव संपदः संपत्तेः उत्कर्षसंपादकं भवति ॥ १७८ ॥

तदेवोपपादयति गजिशिविकेति । हरेः विष्णोस्तन्व्याः कान्तायाः लक्ष्म्याः तन्त्र्या अल्पयैव हशा कटाक्षरूपया नरस्य गजा हस्तिनश्च शिविका आन्दोलिकाश्च तुरगा अश्वाश्च ते स्युः भवन्ति । तेषां लक्ष्मीकटाक्षाणां भूम्नि अतिशये सित क्रमेण नीरदो मेघः वाहो वाहनं भवति । एतदेव पदद्वयमप्रेऽपि योज्यम् । अनेन चेन्द्र-स्वरूपमुक्तम् । उक्षा वृषभश्च, अनेन शिवस्वरूपं, पक्षी गरुडश्च, एतेन विष्णुस्वरूपं चोक्तम् । एतद्यथोत्तरमाधिकये शेयम् । हन्तेस्यानन्दे ॥ ४२८॥

ईटर्गामिति । ईटर्शी शब्दमात्रविरोधदर्शिनीं वस्तुतस्तत्त्वार्थप्रतिपादिनीं अत एवोत्कर्षस्यातिशयस्य पिशुनां सूचकां अरविन्दालयायाः पद्मालयायाः लक्ष्म्याः निन्दामप्यभिनन्दामि आनन्दयामि ॥ १७९॥

यतः सजनाः क्षणभङ्गुरतं लौकिकराज्याचैश्वर्यस्यालोच्य मोक्षमार्गमेवानुसरन्ती-त्याह—किमिति। दर्पदायकः गर्वसंपादको यो धनस्य द्रव्यस्योपचयो वृद्धिः तेन प्रमत्तैः सदसद्विवेकग्रन्यैः केवलं कन्दर्पस्य मदनस्य सायकैः वाणैः करणैः हतैः, सततं कामासक्तेरित्यर्थः। क्षितिपै राजिभः इह लोके किं कर्तव्यमस्ति १ इत्यालोच्य सन्तः पुरंदरेन्द्रेणापि नुतं स्तुतं अरविन्दं कमलं नामौ यस्य तस्य विष्णोः तत् पुनरनुध्याय साञ्जलिबर्न्धम्—

मातस्ते मधुमूदनप्रणयिनि! प्रातः सरोजच्छटा
मुष्टीमुष्टिविचक्षणे शुभगुणे दृष्टी नमस्कुर्महे ॥

अष्टाभिः किल दृष्टिभिश्च तिस्तिभिर्जुष्टाः सहस्रेण वा

देवा द्वादशिभश्च यद्विषयतामेवार्थयन्ते क्षणम् ॥ ४३०॥

इत्यन्यतो वीक्ष्य सामोदम्— उत्ररिपुनित्रहपैनित्रहदिनौकश्चकवृतराक्रमदिनक्रमनिहन्ता ॥ मोद्रसमाद्रसमेत इह पूँणीः प्रक्षिपेतु पक्षिपितरिक्षयुगले मे ॥४३१॥ कु०-किं वर्णयसि १ सुपर्णममुमितकान्तमयीदम् ॥१८०॥

शाश्वतसुखप्रदत्वेन प्रसिद्धं, तुरवधारणार्थकः, अन्तःपुरं स्त्रीं लक्ष्मीं, अवनौ पृथिव्यां अनुचिन्तयन्ति ध्यायन्ति ॥ ४२९॥

मातिरित । हे मधुसूदनस्य विष्णोः प्रणयिनि, मातः लक्ष्म ! ते तव प्रातः प्रातः काले सरोजानां कमलानां छटा समूहः तया मुष्टीमुष्टि मुष्टिभ्यां मुष्टिभ्यां प्रवृत्तं युद्धं तिस्मन् " इच् कर्मव्यतिहारे" इति समासान्त इच्प्रत्ययः । विचक्षणे कुशले, कमलशोभामपि तुच्छीकुर्वन्त्यावित्यर्थः । शुभगुणे कल्याणगुणयुक्ते दृष्टी नमस्कुर्महे । किंवा दृष्ट्योरेतावन्माहात्म्यं यत्ते नमस्करोषि इति चेदाह—ययोर्दृष्ट्योः विषयतां गोचरतां देवाः ब्रह्म-रुदेन्द्र-षडाननाः अष्टाभिरष्टसंख्याकाभिः दृष्टिभिः, अनेन चतुर्मुखब्रह्मावबोधः, तिस्टिभिश्च दृष्टिभिः, अनेन व्यम्बकस्य शिन्स्य प्रहणं, सहस्रण दृष्टिभिः सहस्रसंख्याकलोचनेरित्यर्थः । अनेनेन्द्रः, द्वादशिभर्दे-ष्टिभिश्च अनेन षडाननश्चोक्तः, क्षणं क्षणमात्रमपि अर्थयन्ते याचन्त एव ॥ ४३०॥

उग्नेति । उत्राणामिष रिपूणां शत्रूणां निम्नहः पराभवो यसात् तादशः यः पिवर्वत्रं तस्य महात् स्वीकाराद्वेतोः दिवौकसां देवानां चकेण समूहेन वृतः स चासौ शक इन्द्रस्तस्य मदस्य गर्वस्य विक्रमस्य पराक्रमस्य च, मदकरो गर्वोत्पादको यो विक्रम इति वा तस्य निहन्ता विनाशयिता । अमृताहरणसमये इत्यर्थः । अत एव पूर्णः सकलगुणैः परिपूर्णः आदरेण प्रेम्णा समेतः युक्तः पिक्षपतिर्गरुडः इह मे अक्षियुगले नेत्रयुग्मे मोदरसमानन्दरसं प्रक्षिपतु योजयतु । इन्दुत्रदना वृत्तम् "इन्दुवदना म-ज-स-नैः सगुरुयुग्मैः " इति वृत्तरत्नाकरे तल्लक्षणात् ॥ ४३१॥

किमिति। अतिकान्ता उल्लिख्या मर्यादा स्थितिर्येन तममुं सुपर्णे गरुडं किं

कुतः कारणात् वर्णयसि ? ।। १८० ॥

१ 'देवीमुद्दिस्य'. इ० अ० २ 'श्रतसृभि.' ३ 'दिविम्रह.' ४ 'पूर्ण.' ५ 'प्रक्षिपति.'

तथाहि—

अधिगतिनगमाङ्गोऽिष द्विजराजोऽप्यच्युतं द्धानोऽिष ॥ निजगार १ कथंकारं निःशङ्कं भिल्लपिलकां गरुडः ॥ ४३२ ॥ वि० पिल्लिसाजस्य भिल्लपिलीनगरणेन साधुजनानुम्रहासाधुजनिन-महसामध्ये सदसद्विचनचातुर्यं च व्येष्जितमेतत्कथं भूषणमेव दूषयिस १ ॥ १८१॥

शृणु—

गरुडो गिँछन् कमपि किल्बिषाविलं खलभिल्जालमुषितं तद्नतरे ॥ निरजीगलन्निजगलादिलासुरं भवतः प्रपन्नमिव पन्नगेशयः ॥४३३॥ हन्त शकुन्तपुरन्दरस्यास्य स्वच्छन्दिवहारावसरेष्वप्यभङ्गरमेव स्वा-मिकेङ्कर्यम् ॥ १८२॥

अतिकान्तमर्यादलमेवाह— अधिगतिति । अधिगतानि ज्ञातानि निगमा वेदाश्च अङ्गानि शिक्षा-व्याकरणादीनि च येन, अधिगतानि प्राप्तानि निगममयान्यङ्गानि हस्तपादाद्यवयवा येनेति वा, तथाभूतोऽपि द्विजानां ब्राह्मणानां पिक्षणां च राजा श्रेष्टः अधिपतिश्चापि, अच्युतं विष्णुं दथानोऽपि धारयन् सन्नपि गरुडः भिल्लपिक्षकां भिल्लगोधिकां, हिरण्यपुराभिधं शबरमामं चेति भावदर्पणकारः । निःशङ्कं भय-रहितं यथा तथा कथंकारं कथं निजगार भिक्षतवान् । एतदेवातिकान्तमर्यादत्व-मित्यर्थः ॥ ४३२॥

पिसराजस्येति । भिल्नपह्नयाः निगरणेन भक्षणेन साधुजनेषु अनुप्रहः कृपा च असाधुजनेषु दुष्टजनेषु च निप्रहः शिक्षा च तयोः सामर्थ्यं, तत एव च सद-सतोः सत्यासत्ययोः विवेचने चातुर्ये नैपुण्यं च पिक्षराजस्य गरुडस्य व्यक्तितं प्रकटीभूतं, एतच भूषणमेव तत् त्वं कथं दूषयि ? ॥१८१॥

गरुड इति । गरुडः कमि किल्बिषैः पापैः आविलं मिलिनं दूषितमित्यर्थः । खलभिल्लानां दुष्टशबराणां जालं समूहं गिलन् भक्षयन् सन् , तस्य भिल्लसमूहस्य अन्तरे मध्ये उषितं स्थितं निजगलात् स्वकण्ठात् इलासुरं भूसुरं ब्राह्मणमित्यर्थः । भवतः संसारात् प्रपत्नं शरणागतं भक्तं पत्रगे शेषे शेतेऽसौ पत्रगेशयः विष्णुरिव निरजीगलत् बहिनिःसारितवान् । अनेन तस्य दुष्टेष्वेव निप्रहो द्योतितः ॥ ४३३ ॥

हन्तेति । शकुन्तानां पिक्षणां पुरंदरस्य इन्द्रस्य पिक्षिश्रेष्ठस्येत्यर्थः । " शकुन्त-पिक्ष-शकुनि- " इत्यमरः । अस्य गरुडस्य खच्छन्दाः खतन्त्रा ये विहाराः कीडाः तेषां अवसरेषु समयेष्विप खामिनो भगवतो विष्णोः कैङ्कर्य दास्यं अभङ्गरम् विच्छेदरिहतमेव । वर्तत इति शेषः ॥ १८२ ॥

१ ' निगरणे. ' २ 'विजृम्भितं'. ३ 'दूषयित भवान्. ं ४ 'गिरन्.' ५ 'भिछजात.'

यतः--

स्वज्येष्ठप्रेर्यहर्याश्रितरथवृणिमन्मण्डलस्थाच्युताप्यम् सन्मार्ग पक्षवातोद्गतधरणिरजङ्गलमेतज्जवेन ॥ कल्लोलैरुर्ल्वसद्भिः प्रचलजलिनिधेः क्षालयन्वूर्णद्णः-प्रेक्किडिण्डीरखण्डच्छलकुसुमकुलैर्मण्डयत्यण्डजेन्द्रः ॥४३४॥

पुनरभिध्यायन्— यद्वीक्षा धैर्यरक्षां किल पुलकभृतां धावतां दैवतानाम्

सेवासंमर्दकाले गिरिशकणिगणाहिम्यतामम्यतानीत् ॥ सोऽयं गाङ्गेयपृथ्वीधरवरशिखरच्छायदायादकाय—

हिछन्दन्वृन्दं रिपूणां कलयतु कुरालं छान्दसो नः शकुन्तः॥ १३ ९॥

स्वज्येष्ठेति । अण्डजेन्द्रः पक्षीन्द्रः गरुडः पक्षयोः पङ्कयोर्वातेन उद्गतं ऊर्ध्व गतं यद्धरण्याः पृथ्व्याः रजस्तेन छन्नं आच्छादितं खस्य ज्येष्ठेन ज्येष्ठभात्रा अरुणेन प्रेयाः प्रेरणीयाः ये हरयोऽश्वाः " यमाऽनिलेन्द्र-चन्द्रार्कविष्णु-सिंहांग्रु-वाजिष्णु । ग्रुकाहि-किप-भेकेषु हिर्ना किपले त्रिषु । " इत्यमरः । तैराश्रितो रथो यस्य स चासौ घृणिमान् किरणवान् सूर्यश्च तस्य मण्डले तिष्ठतीति तत्स्थः यः अच्युतो विष्णुः तेन आप्यं प्राप्यं अत एव सन्मार्गमुत्तमाध्वानमाकाशं च एतस्य पक्षवात-स्य जवेन वेगेन प्रचलः प्रकर्षण चञ्चलः यः जलिधिः समुद्रः तस्य उल्लसद्भिः उद्ध्यमानैः कल्लोलैः महातरङ्गैः क्षालयन् सन् , घूर्णतः क्षुभ्यतः अर्णसः समुद्रोदकात् प्रेङ्कन्ति निर्गच्छन्ति यानि डिण्डीरस्य फेनस्य खण्डानि शक्लानि तेषां छलं व्याजो येषां तथाभूतानि यानि कुसुमकुलानि पृष्पवृन्दानि तैः मण्डयित भूषयित च ॥ ४३४॥

यद्वीक्षेति । सेवायां भगवत्पूजायां यः संमर्दः युगपदेकत्र बहुजनानां समागमः तत्काले गिरिशस्य शंकरस्य फणिगणात् सर्पसमुदायात् विभ्यतां अत एव
पुलकभृतां भयाद्रोमाश्चयुक्तानां अत एव च धावतां पलायमानानां दैवतानां देवानां
यस्य गरुडस्य वीक्षा दर्शनं धेर्येण रक्षां रक्षणं अभ्यतानीत् विस्तारयामास चकारेति यावत्। किल निश्चयेन । गाङ्गेयपृथ्वीधरस्य सुवर्णपर्वतस्य मेरोः वरशिखराणां उत्तमशृङ्गाणां छाया इति वरशिखरच्छायं " छाया बाहुल्ये " इति नपुंसकत्वम्। तस्य दायादः भागहरः कायः शरीरं यस्य सः, मेरुशिखरवत् खर्णकान्तिरित्यर्थः। सः अयं छान्दसः वेदप्रतिपाद्यः शकुन्तः पक्षी गरुडः नोऽस्माकं रिपूणां
शत्रूणां वृन्दं समूहं छिन्दन् विनाशयन् सन् कुशलं कल्याणं कलयतु करोतु ॥४३५॥

१ ' रुललिझः ' २ 'याचताम्. ' ३ ' च्छायसच्छायकायो भिन्दन्. '

पुनः सविसायम्—

नगरूपमुपैति युक्तमङ्गीकृतशाखोऽपि सुपर्ण उन्नतोऽपि ॥ विनतैकविधेय एष चित्रं स्थिरमामोदमगान्मधोर्विपक्षात् ॥४३६॥

अथ सर्वतः पुरी निरीक्ष्य साञ्जलिबन्धम्—

श्रीवल्लभदासेम्यः श्रीरङ्गक्षेत्रनित्यवसिम्यः ॥

त्रुटितभवत्रासेभ्यो नमोऽस्तु कृतशिष्यधीविकासेभ्यः ॥ ४३७॥

कु० – सखे! सर्वानेतत्पुरवास्तव्यान्मा सा भवान्नमस्काषीत् ॥१८३॥ निविरीसगुणस्तोमैहीरदासैरलंकृते ॥

अदृशूलाः कतिपये पद्दनेऽस्मिन्प्रतिष्ठिताः ॥ ४३८॥

नगेति । अङ्गीकृताः स्वीकृताः शाखाः शिफाः ऋग्वेदादिशाखाश्च येन सः तथाभृतोऽिष अत एव उन्नतः उचोऽिष सुष्ठु पर्णानि पलाशानि पङ्घाश्च यस्य सः गरुडः नगस्य वृक्षस्य मेरुपर्वतस्य च रूपं साम्यं उपैति प्राप्नोतीित तु युक्तं योग्यमेव । परंतु एषः विनतानां नम्राणां विनताभिधायाः स्वमातुश्च एकः अद्वितीयः विधयः वचनप्राही आज्ञाधारक इत्यर्थः । "विधयो वचनप्राही " इत्यमरः । मधोर्वसन्तस्य मधुनामकदैत्यस्य च विपक्षात् श्रत्रोः विष्णोश्च स्थिरमनश्चरं आमोदं सुगन्धं आनन्दं च अगात् प्राप्तवानिति यत्, एतदेव चित्रमाश्चर्यम् । श्लेषमूलको विरोधाभासोऽलंकारः ॥ ४३६ ॥

श्रीति । श्रीवल्लभस्य भगवतो विष्णोः दासेभ्यो भक्तभ्यः श्रीरङ्गक्षेत्रे नित्यं वस्तुं शीलं येषां तथाभूतेभ्यः अत एव त्रुटितः भवस्य संसारस्य त्रासो येषां ते-भ्यः कृतः शिष्याणां धियो बुद्धेः विकासः विविधशास्त्राध्यापनेन प्रकाशो यैस्ते-भ्यश्च नमः अस्तु ।। ४३७ ॥

सख इति । सर्वान् एतत्पुरस्थान् रङ्गक्षेत्रनिवासिनो जनान् भवान् मा सम नमस्कार्थात् मा नमस्करोतु ॥ १८३॥

निबिरीसेति । निविरीसाः अतिसान्द्राः, अत्र सान्द्रार्थे "नेर्बिडिज्बरीसची" इति सूत्रेण तिद्धतो विरीसच् प्रस्रयः । ये गुणाः सौशील्यादयः तेषां स्तोमः समूहो येपां तैः अतिगुणविद्धिरित्यर्थः । हरिदासैभगवद्भक्तैः अलंकृते विराजितेऽप्यिसम् पद्दने श्रीरङ्गक्षेत्रे कतिपये जनाः अदृश्लाः अन्नविक्रयिणः " अदृमनं शिवो वेदः शुलो विक्रय उच्यते ।" इति कोशः । प्रतिष्ठिताः स्थिताः, सन्तीति शेषः ॥४३८॥

१ ' मधात्. ' २ 'नियतवासिभ्यः.'

निरूप्य सिवस्यम्—

शक्ताद्यर्थं हिवरवहरं शौरिणाऽऽस्वादितं यत्

दत्तं वित्तप्रहणचपलाः केऽपि विक्रीणते तत् ॥

धाम श्रीमद्यदि मधुनिता धीर्यते स्वीयमेते

नो त्रेस्यन्ते धनकणतृषा तच्च विक्रेतुमज्ञाः ॥ ४२९ ॥

वि०—मन्दमते मैवं भाणीः ॥ १८४ ॥

किं किं न जीर्यति मुकुन्दपदारविन्द
द्वन्द्वाभिवन्दनकृतामिह देहभाजाम् ॥

अत्यद्भतौषधविशेषनिषेवकाणा
मापादयेत? किमनर्थसपथ्यसेवा ॥ ४४० ॥

'अदृश्ला ' इत्युक्तमेव सिवस्तृतमुपपादयित — शक्ताद्यर्थामिति । यत् हिवः शौरिणा विष्णुना आस्वादितं भिक्षतं, तस्मै समिपितिमिति यावत् । अत एव तद्विः हरं पापिनवारकं हिवः शक्त इन्द्रः आदिर्मुख्यो येषां अग्निवरणादीनां तदर्थं दत्तं समिपितं च तत् हिवः केऽिष नीचाः वित्तमहणचपलाः द्रव्यसंपादनलोलुपाः सन्तः विक्रीणते । नैतावदेव किंतु मधुजिता विष्णुना यद्यपि श्रीमत् संपत्तियुक्तं लक्ष्मीयुक्तं वा स्वीयं धाम वैकुण्ठस्थानं धीयते समर्प्यते, तथािष एते धनकणे अत्यन्पद्रव्ये इत्यर्थः । तृद् वाञ्छा येषां ते, अतितुच्छद्रव्यलोलुपा इत्यर्थः । अत एव अज्ञाः तच्च विष्णुपद्मिषि, विकेतुं नो त्रस्यन्ते नैव विभ्यति । तस्मान्नतेभ्य अन्ये नीचा इति भावः ॥ ४३९ ॥

किं किं मिति । इह रङ्गक्षेत्रे मुकुन्दस्य भगवतो विष्णोः पादारविन्दयोश्वरण-कमलयोर्द्वन्द्वस्य अभिवन्दनं अभिवादनं कुर्वन्तीति तथाभूतास्तेषां देहभाजां प्राणिनां किं किं पापाचरणं न जीर्यति न नश्यति ? अपि तु सर्वमेव जीर्यत्येवेत्यर्थः । एतदे-वार्थान्तरन्यासेनाह— अत्यद्भति । अत्यद्भतः सलररोगनिवारकलादत्याश्चर्या-वहः य औषधविशेषः तस्य निषेवकाणां पानं कुर्वतां रोगिणां अपथ्यसेवा अपथ्य-भक्षणं अनर्थं रोगृहद्धिकरणरूपं आपाद्येत संपाद्येत किम् ? अपि तु नैव संपादये-दित्यर्थः । पथ्यसेवनं हि क्षुद्रौषधस्वीकारे, न दिव्योषधस्वीकारे इति भावः । तथैव हढभगवदासक्तिसत्त्वे एताहशक्षद्रपापाचरणं नैव दोषायेति ज्ञेयम् ॥ ४४० ॥

१ 'दीयते. ' २ ' नो त्रप्स्यन्ते. ' ३ 'विक्रीणतेऽ शाः.'

समन्तात् पुरीं निरीक्ष्य सन्छाघम्— रङ्गादन्यदनङ्गारेः कंसारेर्वा स्थलेष्वहो ॥ किं दृष्टं १ किमपि क्षेत्रं सप्तप्राकारविष्टितम् ॥ ४४१ ॥

## अथ श्रीजम्बूकेश्वरवर्णनम् ३५

कु०—वयस्य मैवं वोचः ॥ १८५ ॥ अभ्यर्णेऽस्य पुरस्यैतद्धिसह्यात्मजातटम् ॥ शैवक्षेत्रमवेक्षेथाः सप्तप्राकारसंवृतम् ॥ ४४२ ॥

वि०-विहस्य--

सत्यं जटाधरप्राकारसंवृतस्यास्य श्लेषनैपुण्येनेव रङ्गसाधर्म्यं समर्थनीयम् ॥ निपुणं निरूप्य—

नन्दत्कन्दर्पद्पेक्षपणिनपुणद्दग्विसम्पन्नभाला-रुण्यः फण्यंत्रगण्यप्रकरमयतया भीषेणैभूषणैर्यः ॥

किंच रङ्गादिति । अनङ्गारेर्मदनशत्रोमेहादेवस्य कंसारेर्विष्णोर्वा स्थलेषु स्थानेषु अहो हे कृशानो ! रङ्गात् श्रीरङ्गक्षेत्रात् अन्यदितरत् सप्तिः प्राकारैः सालैर्वेष्टितं क्षेत्रं किमिप कुत्रापि वा दृष्टं किम् ? अपि तु नैवेत्यर्थः ॥ ४४१ ॥

अभ्यणं इति । यस्मादस्य पुरस्य श्रीरङ्गक्षेत्रस्य अभ्यणं समीपे " समीपे नि-कटासन- सिनकृष्ट-सनीडवत् । सदेशाभ्याश-सिवध-समर्याद-सदेशवत् । उपक-ण्ठान्तिकाभ्यणाभ्यग्रा अप्यमितोव्ययम् ।" इत्यमरः । अधिसद्यात्मजातटं कावेरीन-दीतीरे, विभक्त्यर्थेऽव्ययीभावः । सप्तभिः प्राकारैः संवृतं वेष्टितं, पक्षे सप्तस्य जटाधरस्य (१) प्राकारैः संवृतं च एतत् प्रसिद्धं शैवक्षेत्रं शिवस्थानं जम्बूकेश्वराभिधं अवेक्षेथाः अवलोकय ॥ ४४२ ॥

सत्यमिति । सत्यं लदुक्तमित्यर्थः । यतः जटाधरस्य शंकरस्य प्राकारेश्वतुः-संख्याकैः संवृतस्यास्य जम्बूकेश्वरक्षेत्रस्य श्लेषस्य सप्तशब्दसंबिन्धनोऽर्थद्वयस्येत्यर्थः । नैपुण्येनैव नतु वास्तवार्थेन संख्यापरेणेत्यर्थः । रङ्गस्य रङ्गक्षेत्रस्य साधम्यं साहद्यं समर्थनीयम् प्रतिपादनीयम् ॥ १८६ ॥

एवं कृशानुं प्रत्युत्तरय्य भगवन्तं शंकरं वर्णयति — नन्दिति । नन्दन् सकलविश्वजयेनानन्दं प्राप्नुवन् यः कन्दर्भो मदनस्तस्य यो दर्भो गर्वस्तस्य क्षेपणे

१ 'पुण्याय्रगण्य. ' २ ' भीषणो. '

कान्तः सान्तःपुरस्मन्कवितगरलो राजते राजतेऽद्रौ

मह्यां सह्यात्मजाग्रे विहरित सुँचिरं शंकरः शङ्करोचिः ॥ ४४३॥
कु०—सखे! नात्र स्थातव्यम्। यदिहे विश्वविलक्षणा रीतिरालक्ष्यते॥
पश्य—

ये तोयैर्नादेयैरभिषिक्तास्ते हि तापमुझ्झन्ति ॥ प्रत्युत जहाति तापं कावेरी शंकराभिषेकेण ॥ ४४४॥

वि॰— कुत एवम् १॥ १८८॥ कु॰-शृणु तावत्—

गङ्गानुषङ्गाद्यमुना सद्रेंत्यसह्यतापा वत सह्यकन्या ॥ गङ्गाधरे स्वैरभिषिच्यमाने तोयैः स्वयं तापमियं जहाति ॥४४५॥

नाशने निपुणा चतुरा समर्थेखर्थः । या दक् तृतीयनेत्रं तस्यां यो विहरिमिस्तेन संपन्नं युक्तं यद्भालं ललाटं तिस्मन् आरुण्यं रक्तलं यस्य सः फण्यप्रगण्यानां सर्पन्त्रेष्ठानां महासर्पाणामित्यर्थः । प्रकरमयतया समूहात्मकतया भीषणैः भयंकरेर्भू- पणैरलंकारेयः कान्तो मनोहरः । कचित् 'भूषणः ' इति पाठः । तत्पक्षे भूषणैभीं- षण इति शंकरस्य विशेषणम् । अपि च कवितं मिक्षतं गरलं कालकूटं येन सः राजते रौप्यमये अद्रौ कैलासपर्वते यो राजते शोभते, स एव शङ्खवत् श्वेतवर्णे रोचिः कान्तिर्यस्य सः, सान्तःपुरः अन्तःपुरेण पत्न्या भगवत्या पार्वत्या सहितः सन् शंकरः शिवः, पूर्वोक्तेरलोकिकविशेषणैरितसामध्यं कृपाछलं च शंकरस्य सूच्यते । मह्यां पृथिव्यां सह्यात्मजायाः कावेर्याः अप्रे तीरप्रदेशे जम्बूकेश्वरक्षेत्रे इत्यर्थः । सुचिरं बहुकालपर्यन्तं विहरित कीडित ॥ ४४३ ॥

सख इति । नात्र स्थातव्यम् । यत् यतः इह क्षेत्रे विश्वविलक्षणा लोकवि-

रुद्धा रीतिः आलक्ष्यते अवलोक्यते ॥ १८७॥

य इति । हि यस्मात् कारणात् ये जनाः नद्या इमानि नादेयानि तैः, नदीशब्दात् "स्त्रीभ्यो ढक्" इति ढक् प्रत्ययः । तोयैरुदकैरभिषिक्ताः स्नाताः भवन्ति, ते तापं संतापं उङ्झन्ति त्यजन्ति । प्रत्युत तद्विरुद्धलेनेत्यर्थः । कावेरी नदी शंकरस्य अभिषेकेण तापं जहाति त्यजति ॥ ४४४ ॥

कुत इत्यादि । कस्मात् कारणादेवं भवतीति प्रश्नः ॥ १८८॥

तदेव कारणमाह— गङ्गानुषङ्गादिति । गङ्गायाः अनुषङ्गात् संगमाद्वेतोः यमुना नदी सदर्पा गर्वसहिता इति, विचार्येति शेषः । इति हेतोर्वा । सद्यकन्या कावेरी असद्यः सोद्धमशक्यस्तापश्चित्तसंतापो यस्याः सा तथाभूता सती, बतेति

१ 'स चिरं 'र 'यदीह. '

वि०-ईहरां दूषणं गुणयाहिणामभिमतमेव ॥१८६॥

# अथ चोलदेशवर्णनम् ३६.

इत्यन्यतो विमानं प्रस्थाप्य सानन्दम्—
अमी खळु—
व्यालाधिपेशयशुभस्थलभूषितेलाः
क्षेडाशनायतनसान्द्रतरान्तरालाः ॥
चोला विभान्ति पवमानविहारवेलादोलायमानसहकारनवप्रवालाः ॥ ४४६॥

निपुणं विभाव्य सोत्कण्ठम्--

नागवङ्कीमतङ्कीभिः सुमुँखीभिरिवादरात्॥

परिरव्धाः प्रमोदन्ते ऋमुकाः कामुका इव ॥ ४४७॥

खेदे। गङ्गाधरे शिवे खैस्तोयेंहदकैः अभिषिच्यमाने सति इयं खयं तापं मनस्तापं जहाति त्यजति। तत्र गङ्गासंबन्धादिति भावः॥ ४४५॥

ईटरामिति। ईटरां गुणोत्कर्षव्यञ्चकं दूषणं गुणग्राहिणामभिमतमेवेष्टमेव॥१८९॥ व्यालाधिपेति । व्यालानां सर्पाणामधिपे शेषे शेते इति व्यालाधिपेशयो विष्णुस्तस्य ग्रुभेः मङ्गलप्रदेः स्थलेः स्थानैः भूषिता अलंकृता इला भूमिर्येषां ते तथा-भूताः, यद्देशे भगवतो विष्णोर्बहूनि स्थानानि सन्तीति भावः । तथा क्ष्वेडाशन-विषभक्षकः शंकरः "क्ष्वेडस्तु गरलं विषम् ।" इत्यमरः । तस्य आयतनैः मन्दिरैः सान्द्रतराणि अतिनिबिडानि अन्तरालानि मध्यभागा येषां ते तथोक्ताः, पवमानस्य वायोः विहारवेलासु वहनकालेषु दोलायमानाः दोलावदाचरन्तः, चञ्चला इत्यर्थः । सहकारस्य आम्रवृक्षस्य नवप्रवाला नृतनपह्नवा येषु ते "प्रवालोऽस्री किसलये वीणादण्डे च विद्रुमे ।" इति विश्वः । चोलाः देशाः विभान्ति विराजन्ते ॥४४६॥ नागवहीति । किंच अस्मिन् देशे इति शेषः । नागवहीमतहीभिः प्रशस्तनाग-

वहीं भि: आदरात् प्रेमातिशयात् सुमुखीभि: स्त्रीभि: इव परिरच्धाः वेष्टिताः आ-विहिताथ क्रमुकाः पूगवृक्षाः कामुका इव प्रमोदन्ते आनन्दयन्ति ॥ ४४७॥

१ 'कामिनीभिः,'

इतश्च भवानवेक्षताम्—
अभ्रंलिहानहह परय मरुद्धृधाया
रोधोरुहः पृथुफलानिह नारिकेलान् ॥
आगच्छते सिवतृमण्डलमाश्रिताय
देवायं मिक्तत इवात्तनवोपहारान् ॥ ४४८॥
मम तु एवं मितः—
लोलदीर्वदला बृहत्तरफला वातोल्लख्द्बलिमि—
रुज्ञाः प्रांशुतमाः स्फुरिन्त पुरतो ये नारिकेलद्धमाः ॥
धूमास्वादनपात्रधारिण इमे द्वाविष्ठचञ्चज्ञटा

भसो द्ब्लितमूर्तयो विवसनाः पार्वण्डिभेदा इव ॥ ४४९॥

सहासमन्यतो निर्दिश्य-

पद्मिन्याकर्षोचितगन्धप्रसँवान् प्रपश्य पुन्नागान् ॥

अभ्रं लिहानिति । महद्रुधायाः कावेर्याः रोधिस तीरे हिन्त उत्पद्यन्ते इति रोधोहहः अभ्रं आकाशं लिहिन्त स्पृशन्तीति तथाभूतास्तान् , अत्युचानित्यर्थः। पृथूनि महान्ति फलानि येषां तान् नारिकेलान् तालगृक्षान् इह देशे पर्यावलोकय। अहहेत्यानन्दे । कथंभूतान् । सवितृमण्डलं सूर्यविम्बं आश्रिताय आगच्छते देवाय भगवते नारायणाय, समर्पयितुमिति शेषः । भिक्ततः भक्तया आत्ताः स्वीकृताः नवाः नूतनाः उपहारा उपायनानि यैस्तथाभूतानिव स्थितान् ॥ ४४८ ॥

समेति । मम तु एवं मतिरभिप्रायः—

लोलिद्ति। लोलिन्त वातेन चलिन्त दीर्घाणि दलानि पर्णानि येषां ते, बृहत्तराणि अतिमहान्ति फलानि येषां ते तथोक्ताश्च वातेन उल्लल्नतीभिक्र्य्वे गच्छद्भिष्किभिः छनाः आच्छादिताः प्रांशुतमाः अतिशयोन्नताः नारिकेलहुमाः तालवृक्षाः ये पुरतः अत्रभागे स्फुरन्ति विलसन्ति, त इमे नारिकेलहुमाः द्राघिष्ठाः दीर्घतमाः चन्नन्य-श्चल्याश्च जटा येषां ते धूमास्वादनस्य पात्रं धारयन्तीति तथाभूताः भस्मना उद्भ्र्लताः मूर्तयः शरीराणि येषां ते तथोक्ताः विवसनाः दिगम्बराश्च पाखण्डिनां नास्ति-कसंन्यासिनां भेदा इव स्फुरन्ति प्रकाशन्ते । अत्र 'नागवल्ली—' इत्यादिश्लोकत्र-यवर्णनेन चोलदेशस्य बहुलाम्र-नारिकेल-क्रमुकादिवृक्षसंपन्नतं सूचितम् ॥ ४४९॥

सहासमिति । अत्रास्य पूर्व विश्वावसुरिति दृश्यते । तदत्र निष्प्रयोजनमेवेति भाति । तस्यैव भाषणस्य प्रचलितलात् । एवं सित केनचित् तत्समर्थनार्थे 'इयं चासूयाविरहेण यथार्थोक्तितया कृशानुकर्तव्याक्षेपमन्तरेणैव विषयान्तरप्रकान्ता-तयैकस्यैवोक्तिप्रक्रमेऽपि पुनक्किनं दोषाय भवति' इति यदुक्तं तद्प्य विचाररम-

१ 'नाथाय. '२ 'परितो. '३ 'पाषण्ड. '४ 'प्रसरान्. '

अतन्याशुगकलनात्संप्राप्तानिधकरेणुसंपर्कम् ॥ ४५०॥ पार्श्वतो वीक्ष्य—

अहो महोन्नता जनपदानाममीषामभिजातता ॥१९०॥

पर्य--

ज्योतिष्टोमस्तोम उक्थ्योऽतिरात्रो-ऽप्याप्तोर्यामेः षोडशी वाजपेयः॥

प्रौढा यज्ञाः पौण्डरीकाद्यो ये<sup>3</sup>

चोलेष्वेते चित्रमौर्पासनन्ति ॥ ४५१॥

णीयमेव । अग्रिमश्लोकमारभ्य तद्भाषणसमाप्तिपर्यन्तं नैव कुत्राप्यसूया, सर्वत्र यथार्थोक्तिरेव विद्यते । विषयान्तरप्रकान्तिरिप नैव पूर्वोक्तवर्णनस्यैवाग्रेपि सत्त्वात् । तस्मादियं पुनरुक्तिरेव सा च दोषायैवेत्यलमप्रकृतेन ॥

पिद्मनीति । पिद्मनीनां कमिलनीनां स्त्रीणां च आकर्षे आकर्षणे स्पर्धायामिति यावत् । अतिशयसौरभ्ययोतनार्थमिदम् । वशीकरणे च उचितानि योग्यानि गन्धप्रसवानि सुगन्धिपुष्पाणि गन्धस्य मदस्य च प्रसव उत्पत्तिश्च येषां येभ्यश्च तान् अतनोर्महतः अत एवोग्रस्य भयंकरस्य च आशुगस्य वायोः अतनोर्महनस्य च उप्राण्णामसद्यानां आशुगानां बाणानां च " आशुगौ वायु-विशिखौ " इस्प्रमरः । कलनात् संबन्धात् अधिकस्य रेणोः धूल्याः संपर्के स्पर्शे, करेणुषु गजस्त्रीषु चेस्यिकरेणु इति च। अस्मिन् पक्षे विभक्त्यर्थेऽव्ययीभावः । संप्राप्तान् पुन्नागान् एतन्नामकवृक्षान् पुरुषगजांश्च प्रपर्यावलोकय । यद्वा पिद्मनीनां पिद्मनीजातिस्त्रीणां आकर्षोचितानि वशीकरणयोग्यानि गन्धप्रसवानि सुगन्धपुष्पाणि येषां तान् अधिकः रेणुः रजो यासां तासामधिकरेणूनां स्त्रीणां संपर्के स्पर्शे संभोगरूपमिति यावत् । संप्राप्तान् पुरुषेषु नागान् श्रेष्ठान् तांश्च प्रपश्चेति तृतीयार्थोप्यत्र संभवति ॥ ४५०॥

अहो इति । अमीषां चोलानां जनपदानां देशानां महोत्रता अभिजातता रमणीयता च अस्तीति शेषः ॥ १९०॥

ज्योतिष्टोमेति । ज्योतिष्टोमानां नाम यज्ञविशेषाणां स्तोमः समूहः, उक्थ्यः, अतिरात्रः, आप्तोर्यामः, षोडशी, वाजपेयश्चापि । एते सर्वेपि यज्ञविशेषाः कमात् पत्र-चतुस्त्रि-क्ल्येकरात्रकालसाध्याः । प्रौढाः बहुकालसाध्यलान्महान्तः, पौण्डरीकादयश्च ये प्रसिद्धा यज्ञाः सन्ति, त एते चोलेषु देशेषु औपासनन्ति औपासनवत् गृह्या-प्रिहोमवत् आचरिन्ति । तद्वित्रिनित्यं भवन्तीत्यर्थः । आचारे किप् । एतिच्चत्रमा-श्चर्यम् ॥ ४५१ ॥

१ 'ज्योतिष्टोमः साङ्ग उक्थ्योऽतिरात्रोप्या. ' २ 'आप्तोर्यामाः ' ३ 'वा. ' 'निल्मीव क्रियन्ते.'

किंच-

गृहे गृहे पश्य कृताग्निहोत्राः शास्त्रीषधोद्धावहदो विदोषाः ॥ पुण्योत्तराः पण्डितपुण्डरीकाः पुनन्ति वेदैकधना जगन्ति ॥ ४५२ ॥

कु०-एतद्विषयविषया श्रीघा शाखानुशाखं न कर्तव्या। यत एतदेशे वसतां सतामप्यनेकप्रकारा दुराचारा उपलम्यन्ते ॥१९१॥

स्नान्ति प्रातरिषस्त्रवन्ति विधिवत्संध्यादि कर्माचर-न्त्यशीनाद्धते मखान्विद्धते शास्त्राणि चाधीयते ॥ अभ्यर्चन्ति सुरान्पराध्येकुसुमैरॅर्चन्ति किंचातिथी-

ननेः किंतु पुरातनैस्तनुममी पुष्यन्ति दुष्यन्त्यतः ॥ ४५३॥

गृहे गृह इति । शास्त्राण्येवीषधानि तैः उल्लाधानि नीरोगाणि हृन्दि अन्तः-करणानि येषां ते, विविधशास्त्राभ्यासेन निर्मलान्तः करणा इत्यर्थः । उल्लाघ इति " अनुपसर्गात् फुल्ल-क्षीब— " इत्यादिनिपातनात् साधुः । " वार्तो निरामयः कल्य उल्लाघो निर्गतो गदात्। " इत्यमरः । " उल्लाघो निपुणे हृष्टे शुचि नीरोगयो-रिप। " इति हैमश्र। अत एव विदोषाः पापरहिताः वेदा एव एकं सुरूयं धनं संपादनीयं द्रव्यं येषां ते पुण्योत्तराः अतिशयपुण्यवन्तः पण्डितानां पुण्डरीकाः श्रेष्टाः गृहे गृहे प्रतिगृहं कृतं अभिहोत्रं यैस्ते तथाभूताश्च सन्तः जगन्ति पुनन्ति पवित्रयन्ति पश्य ॥ ४५२ ॥

एतदिति । एषः विषयः चोलदेशः विषयः प्रतिपाद्यो यस्याः सा श्लाघा प्रशंसा शाखानुशाखं प्रतिक्षणं न कर्तव्या । यतो यस्मात् एतद्देशे चोलदेशे वसतां वासं कुर्वतां सतां विदुषामि अनेकप्रकारा नानाविधाः दुराचारा उपलभ्यन्ते

दश्यन्ते ॥ १९१ ॥

के ते दुराचारा इत्याकाङ्कायामाह - आन्तीति । अमी चोलदेशवासिनो जनाः प्रातः स्रवन्त्यां कावेयां नद्यामित्यधिस्रवन्ति, विभत्तयर्थेऽव्ययीभावः । " स नपुं-सकम् " इति नपुंसकलम् । स्नान्ति स्नानं कुर्वन्ति, संध्यादि कर्मे च विधिवत् शास्त्रो-क्तविधिमनुसत्य आचरिनत कुर्वनित, अमीन् दक्षिणादित्रीन् आद्धते स्थापयिनत सततम मिहोत्रं पालयन्तीत्यर्थः । मखान् दर्श-पूर्णमासादीन् विद्धते कुर्वन्ति, शास्त्राणि धर्मप्रतिपादकानि पूर्वमीमांसादीनि च अधीयते अभ्यस्यन्ति, सुरान् विष्णु-शिवादिदेवान् परार्घ्यकुसुमैः सुगन्धिपुष्पैः अभ्यर्चन्ति पूजयन्ति, किंच अतिथी-

१ ' औषधो छास. ' २ ' श्वाचा नुश्वाचा न कर्तव्या'. ३ ' अनव्यं. ' ४ 'अचिन्त." ५ पुष्णन्ति. ?

पुनर्निरूप्य सविस्मयम्— कष्टमेतदेशवासिनीनां विलासिनीनां नित्यमेव लज्जाव्युत्पत्तिराहित्यम् ॥ तथाहि—

अपि हन्त चोलवासस्थैर्यवतीनां चिराय युवतीनाम् ॥ अपकञ्चुलिकाबन्धौ कुचकुम्भाविति विरुद्धमुपल्रब्धम् ॥ ४५४॥ किंच—

अगृहगाहस्तनकुम्भिकुम्भमम्भोजदम्भोद्यजैत्रनेत्रम् ॥ चित्ते निर्धत्ते बत चोलदेशस्त्रणं प्रवीणं रितकान्तबाणम् ॥४५५॥ अपि च——

नवार्तवमहोत्सवे ननु सहस्रशः संगता गृहाद्वहिरशङ्कितं गदितकामगाथाशताः ॥

निष अर्चन्ति सत्कुर्वन्ति । किंतु खयं पुरातनैः पर्युषितैरनैः तनुं शरीरं पुष्यन्ति पृष्टीकुर्वन्ति । अतः पर्युषितान्नभक्षणात् दुष्यन्ति दोषयुक्ता भवन्ति । शास्त्रे तस्य निषिद्धलादिति भावः ॥ ४५३ ॥

किंच कप्रमिति । एतद्देशवासिनीनां विलासिनीनां स्त्रीणां नित्यमेव सततमेव, अनेन सुरताद्यपभोगस्थले तथा करणं न दोषायेति सूचितम् । लजायाः व्युत्पत्तिर्ज्ञा-नं तस्या राहित्यं अभावलमिति यत् तत् कष्टम् ॥ १९२ ॥

तदेवाह— अपीति । चोलस्य कूर्पासकस्य "चोलः कूर्पासको श्लियां " इत्य-मरः । वाससः वश्लस्य च, चोले देशे वासस्य निवासस्य च स्थैर्य स्थिरत्नं विद्यते यासां तथाभृतानां 'वासस्थैर्य— 'इत्यन्न " खर्परे शारे वा विसर्गलोपो वक्तव्यः " इति पक्षे विसर्गलोपः । युवतीनां स्त्रीणामिष कुचौ स्तनौ कुम्भाविव तौ चिराय बहुकालपर्यन्तं अपगतः कञ्चलिकायाः बन्धो बन्धनं ययोस्तौ इति करणं विरुद्धं इतरजनविरुद्धं उपलब्धं दृष्टम् । हन्तेति खेदे ॥ ४५४॥

अगृहेति । अगृहौ अनाच्छादितौ गाहौ कितनौ च स्तनौ कुचौ कुम्भिनः दृक्तिनः कुम्भौ गण्डस्थले इव यस्य तत् अम्भोजस्य कमलस्य दम्भोदयस्य गर्वो-पत्तेः जैत्रे जेतृणी नेत्रे यस्य तत् चोलदेशसंविन्ध स्त्रेणं स्त्रीसमूहः, प्रवीणं रतौ कुशलं सत्, मोहने कुशलं वा, एतत्पक्षे रितकान्तवाणस्य विशेषणम् । रितकान्तस्य पदनस्य वाणं चित्ते निधत्ते नितरां धारयित । सततस्तनानावृतलात्कामासक्तिमवातीति भावः । बतेति खेदे ॥ ४५५॥

नवार्तवेति । नवं प्रथमप्राप्तं यत् आर्तवं स्त्रीरजः तत्संबन्धी यो महानुत्सवः

१ 'देशवासिनीनां नित्यमेव. '२ 'न धत्ते, ' विधत्ते. '

अहार्यकि उनस्तिनप्रकटनादनागिस्वनो

मुनेरिप घनां धृतिं चुलुकयिन्त चोलाङ्गनाः ॥ ४५६ ॥

वि०-वयस्य मा सा निन्द चोलमण्डलवासिनो जनान् ॥ १९३ ॥

याभिः सर्वपदार्थशुद्धिरुदिता तास्वप्सु देवार्षितम्

निक्षिप्तं निश्चि रिक्षतं शुचि हिवर्भक्ष्येत चेत्का क्षतिः ! ॥

त्याज्यं शास्त्रनिषेधतस्तदिति चेत्साज्यं सतैलं च त
द्योज्यं पर्युषितं स्मरिन्त यद्तो योज्यं न तद्दूषणैः ॥४५७॥

तिसन् गृहात् बहिःप्रदेशे सहस्रशः सहस्रसंख्याकाः संगताः एकत्र मिलिताः अशिक्षतं भयरितं यथा तथा गितानि परस्परं भाषितानि कामगाथानां व्यवाया- भिलाषोत्पादककथानां शतानि याभिस्ताः चोलाङ्गनाः चोलदेशीयिस्त्रयः अहार्यवत् पर्वतवत् "महीध्रे शिखिर-क्ष्माभृदहार्य-धर-पर्वताः । " इत्यमरः । किनौ यौ स्तनौ तयोः प्रकटनात् अनाच्छादनतया व्यक्तं प्रदर्शनात् अनागिस्तिः कामादिवास- नारिहतत्वािन्तरपराधिनः मुनेः मननशीलस्यापि घनां निविडां अतिशयितामित्यर्थः । भिष्टे नमु निश्चयेन चुलुकयन्ति चुलुकवत् कुर्वन्ति त्याजयन्तीत्यर्थः ॥ ४५६ ॥ एतद्ये मुद्रितेकस्मिन् पुस्तके श्लोकद्वयमधिकं दृश्यते, परंतु तस्य प्राचीनादर्श-

एतद्ये मुद्रितैकस्मिन् पुस्तके श्लोकद्वयमधिकं दश्यते, परंतु तस्य प्राचीनादश-पुस्तके अन्यपुस्तकेषु चानुपलम्भात् प्रकृतवर्णनासंगतलाच तन्मूले नैव निवेशितमत एव तत्र टीकामपि कर्तुं नोत्सहे। किंतु लोकबोधनार्थं यथास्थितं टीकायामेव निवेश्यते

किंच--

न केशेषु स्नेहो न च नयनयोरञ्जनकथा न वा वीटी वक्रे न च कुचतटे चन्दनरसः॥ न चाल्पोऽप्याकल्पो न च सुवसनं नैव कुसुमम् स्नुषात्वं पापानां फलमधनगेहेषु सुदशाम्॥१॥ अपि च—

अंसौ चेदुदकुम्भभारिकणितावङ्गी पुनर्गोमय-स्पायन्नाट्यमलीमसौ करतलं घासिच्छदाकर्कशम् ॥ पाकाम्युत्थितधूममेलनगलद्धाष्पाविले लोचने कष्टं रिक्तगृहिस्नुषात्वनरकः स्त्रीणामहो दुस्सहः ॥ २ ॥ व्यस्येति । मा स्म निन्दं निन्दां मा कुरु इल्पर्थः ॥ १९३ ॥

अथ क्रमेण दूषणानि निराकुर्वन् प्रथमं तावत् 'स्नान्ति प्रातरिषसवन्ति ' इत्या-दिनोक्तं पर्युषितान्नमक्षणरूपं दोषं निराकरोति — याभिरिति । याभिरिद्धः सर्वप-दार्थानां पवित्रापवित्रवस्तूनां शुद्धिरुदिता कथिता तास्वेवाप्सु जलेषु निक्षिप्तं एकस्मिन् पात्रे जलं संपूर्य तिस्मिस्थापितं, कुलिस्नयः औदनिका वा उर्वरितान्नपात्रं

१ ' मनोधृतिं. ' २ 'मा दूषय. ३ ' अतिदुस्सहमन्यत्. ' ४ ' फलमिह बतात्रस-सुदृशां.'

पातित्रत्यमुपेत्य नित्यमनघाचारावदातात्मनाम् चोलीनां यदि कञ्चकी न कुचयोमीलीमसी का ततः !।। नारीणां सुरतोपयोग्यवयवस्पष्टीकृतिदेषि इ-त्युक्तं चेदघरापिधानमपि किं न स्यात् सदा वाससा !।।४५८॥

## अथ कुम्भघोणशाङ्गपाणिवर्णनम् ३७.

इति पार्श्वतोऽवलोक्य सन्धावम्— अस्य देवस्य भाग्यवत्ता खल्वियत्तापरित्यक्ता ॥१९४॥

जलपूरितपात्रे पिपीलिकादिभ्यो रक्षणार्थं स्थापयन्तीति सुविदितमेव गृहस्थानाम् । तच देवेभ्यः अर्पितं नैवेद्यादिरूपेण निवेदितं सत् निशि रात्रौ रिक्षतं मूषक-मार्जारा-दिभ्य इत्यर्थः । अत एव ग्रुचि प्रकारत्रयेण पिवत्रं हिवरत्रं भक्ष्येत चेत् तस्मात् का क्षतिः को वा दोषः ? तिर्हे शास्त्रनिषेधस्य का व्यवस्था इत्याकाङ्क्षायामाह—शास्त्रनिष्धतः तिनिशि रिक्षतमत्रं त्याज्यं इति चेत् साज्यं घृतयुक्तं सतैलं तैलपकं च यद्वं तत् पर्युषितमिष मोज्यं भोजनाई स्मरन्ति । तथा च मनुः— " यितकचित् स्नेह-संयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगिर्हतम् । तत् पर्युषितमप्याद्यं हिवःशेषं च यद्भवेत् ।" इति । अतः कारणात् तत् पर्युषितानभक्षणं दूषणैः न योज्यम् । एतेषां शास्त्रविहितानस्यैव भक्षणात् ॥ ४५७ ॥

अध स्त्रीणां कञ्चक्यभावलरूपं दूषणं निराकरोति— पातित्रत्येति । पतित्रतानां भावः पातित्रत्यं पतिसेवापरलं उपेत्य प्राप्य अत एव नित्यं संततं अन्धिर्निदांषेराचारैः अवदातः ग्रुद्धः आत्मा चित्तं यासां तासां चोलीनां चोलदेशीयस्त्रीणां
कुच्योः स्तनयोः यदि कञ्चकी न भवति, ततः कञ्चक्यभावात् मालीमसी मलिनता
का ? अपि तु कापि नास्तीति । पातित्रत्येन ग्रुद्धाचाराणां अवयवगोपनेऽगोपने वा न
कोऽपि दोषः समुज्ञम्भत इति भावः । अथ सुरते रितकाले उपयोगिनामवयवानां
स्पष्टीकृतिर्व्यक्तीकरणं नारीणां दोषः इति उक्तं, शास्त्रे इति शेषः । तस्माद्दोष एवायं
स्तनाच्छादनरूप इति चेत् वाससा वस्त्रण अधरस्याधरोष्टस्यापिधानमाच्छादनं
तस्य सुरतोपयोगिलात् किं कृतो हेतोनं स्यात् ? सर्वासामपि स्त्रीणामिति भावः ।
एतेन चोलीनां देशाचारात् कञ्चक्यभावो न दोषायेति सूचितम् ॥ ४५८ ॥

अस्येति । अस्य पुरोद्दयमानस्य देवस्य शाईपाणिनः भाग्यवत्ता ऐश्वर्यवत्त्वं, इयत्तापरित्यक्ता परिमितिरहिता निःसीमेत्यर्थः ॥ १९४॥

१ 'कञ्चकं'. २ 'उक्तश्चेत्.' ३ 'देशस्य.'

यतोऽत्र--

मितजगदभद्रां संश्रयन्योगिनद्राम् ॥
दहरकुहरवर्तां देवताचक्रवर्तां
दिलतदुरितबाणे दृश्यते कुम्भवोणे ॥ ४५९ ॥
अन्तर्नागरिकीं जनतामवेक्ष्य सिशरःकम्पम्—
स्नात्वा सद्यसुताजले शुचितमा भृत्वा जपादिकमैहित्वामौ च हिवः कृतेतरिगरां कृत्वा च पारायणम् ॥
नत्वा शार्क्षधरं भवामयहरं स्तुत्वा च तं भक्तितः
श्रेष्ठाः कालममी सिपन्ति बहवः श्रीकुम्भघोणे द्विजाः॥४६०॥

#### अथ चम्पकारण्यश्रीराजगोपालवर्णनम् ३८.

इतश्र—

#### कुटीषु गोपीरुचिरासु योऽर्कभूतटीषु गोपाल इति श्रुतोऽवरत्॥

मणिमयेति । मिल्लकापुञ्जकलेप मिल्लकाकुसुमराशितुलये तद्वन्मृदुनीत्यर्थः । मणिमयो रत्नप्रचुरः फणी शेष एव तल्पं शय्या तस्मिन् शिमतं जगतो विश्वस्य अभद्रममङ्गलं यया तां योगः खेच्छया सर्ग-स्थित्यादिकरणसामर्थ्यं तन्मयीं निद्रां प्रलयकाले सर्वमप्येकीकृत्य खस्थिस्थितं संश्रयन् आश्रयन् सन्, किंच दहरमन्तराक्षाश्रास्तदेव कुहरं विवरं तद्वर्ती अन्तर्यामीत्यर्थः। देवतानां चक्रवर्ती श्रेष्टो भगवान्, दिलतः भन्नः दुरितं पापमेव बाणः, (बाणवत् पीडाकरत्वात्) येन तस्मिन् कुम्मघोणे नाम क्षेत्रे दृश्यते अवलोक्यते, जनैरिति शेषः ॥ ४५९ ॥

अन्तरित । अन्तः पुरमध्ये नगरे भवा नागरिकी तां जनतां जनसमृहम् — स्वात्वेति । श्रीकुम्भघोणे नगरे श्रेष्ठाः अमी बहवो द्विजाः ब्राह्मणाः सह्यसुन्तायाः कावेर्याः जले लाला जपः गायत्र्यादिमन्त्रैरीश्वरचिन्तनं आदिर्मुख्यो येषु तैः क्रमेः संध्यादिभिः कर्मकमेरित्यर्थः । श्रुचितमाः पवित्रतरा भूला, अमी च हिन्धृतादिकं हुला विधिवत् प्रक्षिप्य, कृतेतराः किवरचितिभन्नाः या गिरः वाण्यः तासां, वेदवाचामित्यर्थः । पारायणं पठनं च ब्रह्मयज्ञसमये इत्यर्थः । कृता, भवामयहरं संसाररोगहरं शार्ङ्गधरं विष्णुं नला नमस्कृत्य तं विष्णुं भगवन्तं च भक्तितः स्तु-ला च कालं क्षिपन्ति निर्यापयन्ति ।। ४६० ॥

कुटी प्विति । अर्कभुवः सूर्योत्पन्नायाः यमुनायाः तटीषु तीरेषु गोपीभिगीपस्री-

अकम्पकारुण्यमुपेत्य मोद्ते स चम्पकारण्यमगण्यवैभवः ॥४६१॥ अत्र किल राजगोपालपादकमलमुपाश्रयतः साधुजनस्येत्थमनु-संधानम् ॥१९५॥

कोपाटोपद्शाविशालपरुषालापादिरूपाशुभव्यापारग्लपितार्थिलोकहृद्यैभूपालपाशैरलम् ॥
तापाविष्टस्कृत्प्रपन्नजनमुक्त्यापाद्ने दीक्षितम्
पापानामपनोदनाय कुहनागोपालमेवाश्रये ॥ ४६२ ॥
कु०- अत्रापि मे विरोध एव प्रतिभाति ॥१९६॥
यतः—

न्यस्तपादः सुमनसां शीर्षेषु मधुहार्यहो ! ॥ मुरारातिर्द्विरेफोऽपि चम्पकारण्यमाश्रितः ॥ ४६३॥

भी रुचिरामु सुन्दरामु कुटीषु लतागृहेषु यः गोपालः इति नाम्ना श्रुतः प्रसिद्धः सन् अचरत् बम्नाम, स एव भगवान् , सांप्रतिमिति शेषः । अगण्यं संख्यातुमशक्यं वैभवमैश्वर्यं यस्य सः अचिन्त्यैश्वर्यं इत्यर्थः । तथाभूतः सन् , अकम्पं निश्चलं शाश्वतिम यर्थः । कारुण्यं यस्मिस्तत्तथाभूतं चम्पकारण्यं नाम क्षेत्रं उपेत्य आगत्य मोदते कीडिति ॥४६१॥ अत्रेति । अत्र चम्पकारण्यक्षेत्रे राजा त्रिलोक्यिपतिश्वासौ गोपालश्च तस्य भगवतः पादकमलमुपाश्रयतो भजतः साधुजनस्य इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण अनु-

संघानम् ॥ १९५॥

कोपित । कोपस्य कोधस्य आटोपदशायामितशयावस्थायां ये विशाला बहुलाः परुषाः कटोराश्च आलापाः अनर्थसंपादकभाषणानि आदौ प्रथमतो येषु तद्रृपा ये अशुभाः दुष्टाः व्यापाराः कर्माणि तैर्ग्लिपितं दुःखीकृतं अर्थिलोकानां याचकजनानां हृदयमन्तः करणं येस्तैः अत एव भूपालपाशैर्दुष्टराजन्येः अलं पर्याप्तम् । न तेऽनु-सार्या इत्यर्थः । किंतु तापाविष्टानां आध्यात्मिकादितापाधीनानां अत एव सकृदे-कवारमि प्रपन्नानां जनानां मुक्तयापादने मुक्तिसंपादने दीक्षितं गृहीतव्रतं कुहना-गोपालं कपटगोपालवेषं भगवन्तं पापानां दुरितानामपनोदनाय निवारणार्थे आश्रये भजे ॥ ४६२॥

अत्रापीति । अत्र गोपालस्तवनेऽपि मे विरोध एव प्रतिभाति ॥ १९६ ॥ तमेवोपपादयति—न्यस्तपाद् इति । सुमनसां देवानां पुष्पाणां च शीर्षेषु मस्तकेषु अत्रभागेषु च न्यस्तौ पादौ येन तथाभूतः सन् , मुरारातिर्मुरनामकदैत्य-रात्रुः विष्णुः द्विरेफोऽपि रेफद्वययुक्तो मुरारातिरिति शब्दः भ्रमरश्चापि मधुहारी मधु-

१ 'साधुजनस्येदमित्थम्.'

वि०— विरुद्धानामपि सहावस्थितिसंपादके देवे वासुदेवे का नाम विरोधकथा ? ॥१९७॥ यस्मिन्विलोचनतया सह पुष्पवन्तौ

पर्यञ्जवाहनतया फणि-पक्षिराजो ॥ तेजिस्वनौ प्रमुदितौ स्थितिमाश्रयेते

तस्मिन्नहो भगवति क विरोधगन्धः ? ॥ ४६४ ॥

इति परिक्रम्यावलोक्य प्राञ्जलिः— परिगतसहकारैः प्रांशुभिनीरिकेलै-

दिनकरकरघारादुष्प्रवेशान्तरेभ्यः ॥

चुलुकितदुरितेम्यश्चोलदेशस्थितेभ्यो

नम इदमिखलेभ्यो नाथिद्व्यस्थलेभ्यः ॥ ४६५ ॥

नामकदैत्यविनाशकः मकरन्दहारकश्च चम्पकारण्यं नाम क्षेत्रं चम्पकवनं च आ-श्रितः । अहो इत्याश्रर्ये । तच चम्पक-भ्रमरयोः स्वभावविरोधित्वादिति भावः ॥४६३॥

अनुकूलमेवैतदस्मन्मतस्येति सूचयनाह-- विरुद्धानामिति । विरुद्धानां निस-र्गविरोधिनामपि सहावस्थितिः एकत्र सहवासः तस्याः संपादके निर्मातिर देवे भग-वति वासुदेवे विरोधकथा विरोधवार्ता का नाम भवति ? ॥ १९७॥

यसि। ति । यसिन् भगवति तेजिस्त्रनौ शीतोष्णविरुद्धतेजोयुक्तौ परा-क्रमयुक्ती च प्रमुदिती आनन्दयुक्ती च पुष्पवन्ती सूर्य-चन्द्री "एकयोक्तया पुष्पवन्तौ दिवाकर-निशाकरौ। " इत्यमर: । विलोचनतया नेत्ररूपेण, फणिराजः शेषः पक्षिराजो गरुडश्च तौ, द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य प्रत्येकमभिसंघेः राजशब्दस्योमय-त्राप्यन्वयः । पर्यङ्कवाहनतया अत्रापि पूर्ववदेव । शयनतया वाहनतया चेत्यर्थः । स्थितिं वासं सह युगपदेव आश्रयेते कुरुतः। तस्मिन् भगवति गोपाले, अहो हे कुशा-नो ! विरोधस्य गन्धः लेशोऽपि " गन्धो गन्धक आमोदे लेशे संबन्ध गर्वयोः । " इति विश्वः । क अस्ति ? अपि तु नास्त्येव ॥ ४६४॥

एवं भगवन्तं गोपालं स्तुत्वा तत्रत्यभगवित्रवासस्थानानि स्तौति- परिग-तेति । परिगताः सर्वतः संगताः सहकारा आमृतृक्षा येषु तैः प्रांशुभिरुन्नतैः नारि-केलैस्तालवृक्षेः दिनकरस्य सूर्यस्य कराणां किरणानां धारायाः दुष्प्रवेशं प्रवेष्ट्रमशक्यं अन्तरं मध्यभागो येषां तेभ्यः चुलुकितं विनाशितं दुरितं पापं यैस्तेभ्यः चोलदेश-स्थितेभ्यः अखिलेभ्यः सर्वेभ्यः नाथस्य भगवतो गोपालस्य दिव्यस्थलेभ्यः दिन्य-मन्दिरेभ्यः, इदं नमः तेभ्यो नमस्करोमीत्यर्थः ॥ ४६५ ॥

१ 'सहावस्थान.'

कु०—भवतु तैवैतेषु नमस्कर्तृता । मम तु देवलकादिदेवालयोपजी-विदुराचारानालोकयतो न भवति नमश्चिकीर्षा ॥१९८॥

तथाहि—\_

वारस्रीकुचमर्दिभिर्विरचयन्त्यर्धादिदानं करै-स्तद्वीटीरसवासितेश्च वद्नैर्जलपन्ति मन्त्रानमी ॥ द्रव्यं देवलका हरन्यचिकता देवस्य तत्पूजिता-स्वेतासु प्रतिमासु हन्त भविता किं देवतासंनिधिः ? ॥४६६॥ किंच—

आद्याता बत पण्ययोवतकथा नो कर्म संघ्यादिकं येरभ्यस्तमभूर्दसभ्यवचनं न त्वेव वेदाक्षरम् ॥ अन्धश्चीर्यपरैर्दुरन्वयभवैः सूदेरमीभिः कृता-न्यन्नोघानि निवेदितानि भगवानङ्गीकरोत्येष किम् १ ॥४६७॥

भवत्विति । एतेषु नाथस्थलेषु तव नमस्कर्तृता नमस्काराचरणं भवतु । सम तु देवलकाः वेतनादिना देवपूजकाः "देवाजीवस्तु देवलः।" इत्यमरः । आदयो मुख्याः येषु तादृशा ये देवालयोपजीविनः देवालयोत्पन्नधन-फलादिभिः स्वोद्रर- निर्वाहकाः अत एव दुराचारास्तान् आलोकयतः पर्यतः सतः नमश्चिकीर्षा नम-स्कर्तुमिच्छा न भवति नैवोत्पद्यते ॥ १९८ ॥

वारस्त्रीति । अमी देवलकाः वारस्त्रीणां वेश्यानां कुचमर्दिभिः स्तनमर्दिभिः करेईस्तैः देवस्य, देवाय भगवते इत्यर्थः । अध्ये आदिः प्रथमं येशं पाद्यादिषोडश-पूजोपचाराणां तेषां दानं समर्पणं विरचयिन्त कुर्वन्ति । तासां वेश्यानां वीत्याः मुखसर्वान्यताम्बूलस्य रसेन वासितैः सुगन्धयुक्तेवंदनैर्मुखेश्च मन्त्रानर्धः पाद्याद्यपचार-समर्पणमन्त्रान् " सहस्रशीर्षा पुरुषः " इत्यादिकान् जलपन्ति पठन्ति । तथा अच-किताः परलोकभयरिहताः सन्तः द्रव्यं केश्चिद्धक्तैः समर्पितं फलादिकं हरन्ति स्वय-मेत्र गृह्णान्ति । तैर्देवलकैः पूजितासु एतासु प्रतिमासु देवमूर्तिषु देवतानां संनिधिः सामीप्यं भविता भविष्यति किम् ? अपि तु नैवेश्वर्थः । हन्तेति खेदे ॥ ४६६ ॥

एवं देवलकानां स्थितिमुक्ला तक्षेवेद्यात्रपाचकानां सूदानामाचरणमाह—आद्यातेति । यैः सूदैः पण्ययुवतीनां वारस्त्रीणां समूहः पण्ययौवतं तस्य कथा आद्राता अभ्यस्ता । संध्यादिकं कर्म तु नो नैवाद्यातम् । बतेति विषादे । तथा अस-भ्यवचनं अस्त्रीलभाषणं अभ्यस्तमधीतमभूत्, वेदस्य अक्षरमिष, किमुत मन्त्रादिकं, वैवाभ्यस्तम् । किंच अन्धसोऽनस्य " भिःसा स्त्री भक्तमन्धोऽन्नमोदनः " इस्र न

१ 'भवत एतेषु'. २ ' आलोचयतो. ' ३ 'रसभासितैश्च.' ४ 'मद्ञ.'

विमृश्य-

अहो कलिमहात्म्याद्खिलजनानामिनवार्यो विवेकविपर्ययः १९९ यतः—

सझस्वादरतोऽपितानि हरये सत्त्वोत्तरैर्भृसुरैरन्नान्यत्र न मानयन्ति विधिवत्सिद्धानि वृद्धा अपि ॥
देवस्यायतने स्वदेन्ति विभया त्रात्यैः कृतानोदनान्
स्पृष्टान्दुष्टजनेन कष्टैमिखिहैईष्टानिशिष्टाहैतान् ॥ ४६८॥
वि०— माहशेभ्यो हि दिव्यक्षेत्रमाहात्म्यवेदिभ्यो भवदीयमत्रदूषणं न रोचते ॥२००॥

मरः । चौर्यपरैः चौर्यतत्परैः यतो दुरन्वयभवैः दुष्कुलोत्पन्नैः अमीभिः सूदैः ओद नपाचकैः कृतानि पाचितानि अनौघानि विविधान्नसमूहाः, अनौघराब्दस्य नपुंस-कृतं "स्तोमौघ-निकर-त्रात-वार-संघात-संचयाः ।" इत्यमरानुशासनात् प्रामादि-कृमिति भाति । क्रचित् 'अन्नाद्यानि ' इति पाठान्तरं दृश्यते तत्तु युक्तमेवेति मन्या-महे । तत्पक्षे च अनं भक्तं आद्यं मुख्यं येषु सूप-शाकादिपदार्थेषु तानीत्यर्थः । परं तु प्राचीनबहुतरपुक्तकेषु अस्थैव पाठस्य स्वीकृतत्वादस्माभिरिप स एवाज्ञीकृतः । निवेदितानि समर्पितानि सन्ति, एष भगवान् अङ्गीकरोति स्वीकरोति किम् शा४६७॥

अहो इति । कलिमाहात्म्यात् कलियुगप्रभावात् अखिलजनानां, न तु केवलं देवलकादीनामेव, विवेकस्य विधि-निषेधविवेचनस्य विपर्ययः वैपरीत्यम् ॥ १९९॥

स्वास्ति । सत्त्वेन सत्त्वगुणेन उत्तरैः श्रेष्ठतां प्राप्तेः भूसुरैर्बाह्मणैः सद्मसु स्वगृहेषु आदरतः सत्कारेण हरये भगवते अर्पितानि निवेदितानि अत एव विधिवध्याशास्त्रं सिद्धानि पक्कानि अन्नानि अन्न चोलदेशे वृद्धा अपि, किमुतेतरे ? न मानयन्ति निषिद्धानीति मला नैव स्वीकुर्वन्ति । किंतु देवस्थायतने देवालये न्नात्यैः पूर्वोक्तरीत्या विद्यादिसंस्कारहीनैः कृतान् पाचितान्, किंच दुष्टजनेन दुराचारिणा मनुष्येण स्पृष्टान् कृतस्पर्शान्, अखिलैः सर्वैः श्रुद्रादिभिर्जनैर्दष्टान्, अशिष्टेरसभ्यैः आह्तान् आनीतान् ओदनान् अन्नानि 'ओदनोऽस्त्री ' इत्यनुशासनादोदनशब्दस्य पुँहिङ्गतापि । विभयाः भयरहिताः सन्तः स्वदन्ति आस्वादयन्ति भक्षयन्तीत्यर्थः ॥ ४६८ ॥

माहरोभ्य इति । माहरोभ्यः मत्सहरोभ्यः दिव्यक्षेत्रस्य माहात्म्यवेदिभ्यः प्रभावविद्यः हि भवदीयं त्वत्संविन्धः, त्वयोक्तमित्यर्थः । अत्र श्रीगोपालविषये

दूषणं न रोचते ॥ २०० ॥

१ विपर्यासः. ' २ ' आयतनेष्वदन्ति, ' 'त्वदन्ति.' ३ 'नूनमखिलैं:."
४ ' शिष्टावृतान्. '

यतः---

उषस्येव स्नानादुचितशुचिताशालिवपुषो
विनीताः स्वे शास्त्रे विगैतवृज्ञिनाः पूजकजनाः ॥
परित्रातुं लोकान्विधिवद्यतन्द्रा विद्धते
पवित्रैरत्नाद्येः परमपुरुषाराधनमंमी ॥ ४६९ ॥
आकर्ण्यतामिद्मिप यद्म्युपगम्याप्यभिधास्यौम रहस्यम्॥२०१॥
विधिवद्विधिवद्वा भक्तितोऽभक्तितो वा
ननु शुचिरशुचिर्वा नाथमचेत्विहत्यः ॥
अनुदिनमुपयातैरर्च्यमानासु देवैररुचिरजितमूर्तिष्वास्तिकस्यास्ति कस्य १॥ ४७० ॥
इदं चावधेयम्—

केचिचकधरापराधचिकताः क्ष्मापालभीताः परे

श्रद्धातः कतिचित्पचन्त्यविहताः शुद्धाश्च दिव्यं हिवः॥

उपसीति । अमी पूजकजनाः उषस्येव प्रातःकाले एव स्नानाद्वेतोः उचिता यथाशास्त्राचारतया योग्या या शुचिता पवित्रता तया शालि शोभमानं वपुः शरीरं येषां ते, स्वे आत्मीये शास्त्रे विनीताः शिक्षिताः, स्वशास्त्रकृताभ्यासा इत्यर्थः । अत एव विगतं विनष्टं वृज्ञिनं दुःखं येषां ते लोकान् परित्रातुं संरक्षितुं अपगता तन्द्रा मन्दता येषां ते, संततं जागरूका इत्यर्थः । विधिवद्यथाशास्त्रं पवित्रैः अन्नाद्यैः परमपुरुषस्य भगवतो गोपालस्य आराधनं पूजनं विद्धते कुर्वन्ति ॥ ४६९॥

आकर्ण्यतामिति । किंच यत् अभ्युपगम्य भवदीयदूषणं स्वीकृत्यापि रहस्यं गौष्यं अभिधास्यामि कथयामि, तत् आकर्ण्यतां श्रूयताम् । त्वयेति शेषः ॥ २०१॥

'वारस्रीकुचमर्दिभिः—' इत्यादिनोक्तं दूषणमुद्धर्तुमाह— विधिवदिति । इहत्यः एतद्देशीयः जनः शुचिः पिवत्रः, अशुचिः अपिवत्रो वा सन्, नाथं गोपालं भगवन्तं विधिवयथाशास्त्रं वाऽथवा अविधिवत् शास्त्रविरुद्धतया, भक्तितः अभक्तितो वा अर्त्रतु पूजयतु । किंतु अनुदिनं प्रतिदिनं उपयातैः आगतैः देवैरिन्द्रादिभिः अर्च्यमानासु अजितमूर्तिषु भगवन्मूर्तिषु कस्य अस्ति परमात्मा इति मिति-र्यस्य स आस्तिकः ''अस्तिनास्ति दिष्टं मितः'' इति ठक् प्रत्ययः । तस्य पुरुषस्य अरुचिः अप्रीतिः अस्ति ? अपि तु सततिमन्द्रादिदेवैः पूजितत्वाद्देवतासंनिधानात्सर्वस्याप्यान्सिकस्य श्रद्धा जागरूकैवेति भवादशनास्तिकस्य तु अश्रद्धैवेति च भावः ॥ ४७० ॥ आप्राता वत—' इत्यादिश्लोकद्वयेनोक्तं दूषणं परिहरति— केचिदिति ।

१ 'विजित. '२ 'मिपि.' ३ 'अभिधास्यामि.' इत्येव कचिष्ट्रयते। ४ 'पचार.

अग्रे न्यस्तिमिदं मुदैव भगवानालोकनैः स्वीकरो-त्यंहःसंहरणास्थया च तिददं प्राश्नन्ति भाग्योत्तराः ॥४७१॥ पश्य तावत् स्वानुभवसिद्धौ प्रकर्ष-निकेषौं भगवदायतन-तिदतरस्थल-परिकल्पितयोरन्नयोः ॥ २०२॥

उपस्कारैः स्फारैरुपचितरसामोदभरम—

प्यवैत्यन्नं गेहे कृत्यमनितभोग्यं बुधजनः ॥

अभूयःसंस्कारिण्यपि हिविषि देवालयभवे

त्वनल्पं भोग्यत्वं पुनरघहरत्वं च मनुते ॥ ४७२॥

केचित सूदादयः चक्रधरस्य विष्णोः अपराधात् चिकताः यदि तावत् अशुचितया-ऽन्नादिकं पाचितं ताहे भगवतोऽपराधः स्यादिति भीताः, परे अन्ये ये तावदीश्वराद्भयं न मानयन्ति ते इत्यर्थः । क्ष्मापालात् राज्ञः सकाशात् भीताः यदि तावदनविहत्तवे-नाशुचित्वेन च पाकनिष्पत्तः कदाचिद्राज्ञा राजपुरुषेण वा केनचिदृष्टा स्यात्तदा वयं दण्ड्या भवेमेति शिक्कताः सन्तः, अत एव अविहताः पाककर्मणि दत्तचित्ताः, तत एव युद्धाः स्नानादिना पवित्राश्च सन्तः कतिचिदौदनिकाः श्रद्धातः आस्तिक्यबुद्धया दित्यं सम्यग्विहत्तेलेन तेजोयुक्तं हविरन्नादिकं पचन्ति । ततश्च इदं सावधानतया पवित्रतया च निष्पादितमन्नं अग्ने न्यस्तं नैवेद्यार्थं पुरःस्थापितं सत् भगवान् मुदैव आलोकनैरवलोकनैः स्वीकरोति । तचेदं भगवदीक्षणेनात्यन्तपरिशुद्ध-मन्नादिकं अंद्दसां पापानां संहरणास्थया विनाशाशया भाग्योत्तराः अतिशयभाग्य-वन्तो जनाः प्राश्नन्ति भक्षयन्ति ॥ ४७९ ॥

नन्वनुभवमन्तरेण व्यर्थमेवेदं सर्व लद्भाषणमिति चेदाह—पर्यति । भगवतः आयतने स्थाने तदितरस्मिश्र स्थले कस्यचिद्रृहे परिक्रिएतयोः पाचितयोरत्रयोः स्वानुभवेनात्मीयानुभवेनैव नतु मत्सदृशान्येन केनचित्कथितमात्रेण, सिद्धौ प्रकर्षः देवालयनिष्पादितस्योत्कर्षः निकर्षः तदितरस्थलनिर्मितस्य चापकर्षश्र तौ पर्यतावत् ॥ २०२ ॥

उपस्कारैरिति । स्फारैर्वहुलैः उपस्कारैः वेसवारादिव्यञ्जनैः उपचितः बृद्ध रसस्य तिक्ताम्लादेः आमोदस्य सुगन्धस्य च भरः अतिशयः यस्मिन् तथाविधमप्यक्ति गेहे गृहे कृतं पक्तं चेत्, तत् बुधजनः अनितमोग्यं अतीव मोजनानई अवैति जाना ति । किंच देवालयभवे भगवन्मन्दिरपक्ते न विद्यन्ते भूयांसो बहुलाः संस्कारा व्यञ्ज नादयो यस्मिन् तथाभूतेऽपि, किं पुनर्वहुतरसंस्कारवित हविषि अने अनल्पं बहुत भोग्यलं भोजनयोग्यत्वं, न त्वेतावदेव,पुनः अघहरत्वं पापनिवर्तकत्वं चापि मनुते अयं हि केवलमीश्वरस्थानप्रभाव एवेति भावः ॥ ४७२॥

१ ' संहरणाशया. ' २ ' प्रकर्षापकर्षी. ' ३ ' कृतमयमभोग्यं. '

इदं च बोद्धव्यम्—

देवागारनिषेविणः किल जना दुष्यन्तु शुध्यन्तु वा तेऽमी स्वामिपरिग्रहेण नियतं मान्या मनीषाजुषाम् ॥ प्रायेणाश्रयगौरवेण लभते हीनोऽपि मानाहिताम् कुब्जक्कीबमुखो जनोऽपि भजते पूजां हि राजाश्रयात्॥४७३॥

#### अथ सेतुवर्णनम् ३९.

इत्यन्यतः परिक्रामन्तर्गे इतोवलोक्य सहर्षे साञ्जलिबन्धम्— पातुं पातिकनो जनानशरणान् पातुं तमःसागरम् यातुं यातुपुरीमरीन् रणमुखे जेतुं दशास्यादिकान् ॥ नेतुं भूतनयां मुदं विरहिणीमेतुं यशः शाश्वतम् दातुं शर्म च राघवेण रैचितं सेतुं नमस्कुमहे ॥ ४७४॥

किंच देवागोरित । देवागारे देवमन्दिरे निषेविणः पूजनान्ननिष्पादनादिरूपेण सेवकाः जनाः प्रातःकालक्षानादिना गुद्धचन्तु, संध्यानाचरणादिना दुष्यन्तु
दोषयुक्ता भवन्तु वा । परं तु ते उभयविधा अपि अभी जनाः खामिनः भगवतः
परिप्रहेणानुप्रहेण मनीषाजुषां बुद्धिमतां नियतं नियमेन मान्याः पूज्याः भवन्ति ।
अत्रार्थान्तरमुपन्यस्यति— लोके प्रायेण बहुधा हीनोऽपि नीचोऽपि जनः आश्रयस्याधारस्य गौरवेण महत्त्वेन मानाईतां पूज्यतां लभते प्राप्नोति । हि यस्मात् कुब्जः
वक्ताङ्गः क्रीबश्च तौ मुखे प्रमुखौ यस्मिन् तथाभूतो जनोऽपि, जातावेकवचनम् ।
राजाश्रयात् पूजां इतरजनेभ्यः सत्कारं, भजते प्राप्नोति ॥ ४७३ ॥

अथ दक्षिणतः श्रीरामकृतं सेतुं दृष्ट्वा तं नमस्कुर्वन्नाह—पातुमिति। अशरणान् रक्षकहीनान् पातिकनश्च जनान् पातुं रिक्षतुं, तमःसागरमज्ञानसमुद्रं पातुं तस्य पानं कर्तुं, पूर्वं 'पा रक्षणे' इति धातो रूपमत्र च 'पा पाने' इति धातोश्च रूपमङ्गीकृतिमिति वोध्यम्। तेन सकलाज्ञानं विनाशियतुमित्यर्थः। यातूनां रक्षसां ''यातुधानः पुण्यजनो नैर्कृतो यातु-रक्षसी।'' इत्यमरः। पुरीं लङ्कानगरीं यातुं गन्तुं, रणमुखे पुद्मध्ये दशास्यादिकान् रावणप्रमुखान् अरीन् शत्रृन् जेतुं पराभावियतुं, विरहिणीं विवियोगिनीं भूतनयां सीतां मुदमानन्दं नेतुं प्रापयितुं, शाश्चतं विनाशगहितं यशः वितियोगिनीं भूतनयां सीतां मुदमानन्दं नेतुं प्रापयितुं, शाश्चतं विनाशगहितं यशः वितियोगिनीं स्तन्यां सीतां मुदमानन्दं नेतुं प्रापयितुं, शाश्चतं विनाशगहितं यशः वित्रे संपादियतुं, शर्म सुखं दीनजनेभ्य इति शेषः। दातुं च राघवेण श्रीराम विदेश रिवितं निर्मितं सेतुं नमस्कुर्महे वन्दनं कुर्मः।। ४७४।।

१ ' निर्मितं भगवता. '

हन्त कठिनानामप्यमीषामितमहती प्रीतिरनुबन्धिजने ॥२०३॥ यतः—

लङ्कापुरे पङ्किमुखेन रुद्धां भूमेः सुतां भूमिभृतोऽनुबन्धात् ॥ पतिं पुनः प्रापियतुं पयोधौ सेतूभवन्तः स्वयमाप्तवन्ति ॥ ४७५॥

निरूप्य-

पयोधिमध्ये स्रवमानम् तयस्तरङ्गवेगापितफेनचिहिताः ॥ हसन्ति किं मन्द्रमन्तरणेवं निमग्नमेते नलसेतुभूधराः ॥४७६॥ पुनर्विमृश्य—

लङ्कापुरावासिरघूद्वहारिसंपर्कपापादिव सिन्धुराजः ॥ सपक्षभूभृत्रिबिडान्तरोऽपि विपक्षभूभृद्धिरबन्धि कष्टम् ॥४७०॥ गुद्धाः संश्रितधर्मसेतव इमे सोढोग्रवर्षातपाः

स्थित्वा सिन्धुजले सदा क्षितिभृतो घोरं तपः कुर्वते ॥

हन्तेति । कठिनानां कठोराणामि अमीषां सेतुसंबन्धिनां शिला-पाषाणादिका-नामिति शेषः । अनुबन्धिजने खसंबन्धिजने अर्थात् सीताविषये अतिमहती प्रीतिः प्रेम, अस्तीति शेषः । हन्तेत्यानन्दे ॥ २०३॥

प्रीतिमेव विशदयति — सङ्कापुर इति । भूमिभृतः सेतुसंबन्धिपर्वताः अनु-बन्धात् भूमिकन्यात्वात्सोदरसंबन्धादित्यर्थः । लङ्कापुरे दशानननगर्यो पङ्किमुखेन रावणेन रुद्धां भूमेः पृथिव्याः सुतां सीतां पुनः पतिं श्रीरामचन्द्रसंनिधिं प्रापयितुं

पयोधौ समुद्रे स्वयं सेतूभवन्तः सन्तः, आप्नुवन्ति तरन्ति ॥ ४७५ ॥

किंच पयोधिमध्य इति । पयोधेः समुद्रस्य मध्ये प्रवमानाः तरन्तः मूर्त-यो येषां ते, तरङ्गाणां छमींणां वेगैः जवैः अपितैः समर्पितैः फेनैः चिह्निताः कृतला-ञ्छनाः एते नलो नाम रामसैनिकानां वानराणामेकतमः तिन्निर्मितसेतुसंबिन्धनो भूधराः पर्वताः, अन्तरर्णवं समुद्रमध्ये निममं मन्दरं नाम पर्वतं हसन्ति किं, उप-हासं कुर्वन्त्येवेति किमित्युत्प्रेक्षा ॥ ४७६॥

पुनरिति । विमृश्य विचार्य-

लङ्कोति। सिन्धुराजः समुद्रः लङ्कापुरावासिनः रघूद्वहस्य रघुश्रेष्ठस्य रामचन्द्रस्य अरेः शत्रो रावणस्य संपर्कपापात् स्पर्शदोषादिव सपक्षाः समानमतस्थाः सहद स्यर्थः । पक्षसिहताश्च ये भूभृतः राजानः पर्वताश्च तैः निविडं घनं अन्तरं मध्यभागो यस्य सः तथाभृतोऽपि विपक्षभूभृद्धिः शत्रुभूतराजिभः पक्षरिहतैश्च पर्वतैः अवन्धि बद्धः, कष्टमिति खेदे ॥ ४७७॥

गुद्धा इति । संश्रितः आश्रितः धर्मस्य सेतुर्मर्यादा यैस्ते, पक्षे संश्रितः धर्मण

नृत्यन्तीरिह नित्यमेव छुँ छितास्तीक्ष्णैरतन्वाशुगै-र्छावण्यं द्वतीः कदापि न चलन्त्यालोक्य वीचीरम्ः ॥४७८॥ क्षणमभिध्यायन्न झिलं बद्धा— अस्तोकदृष्तिरपि वारिधिरेष यसात्

त्रस्तो बिभर्ति विपुलोपलमान्द्रमेतुम् ॥ गोपायते दुरितवन्ति जगन्ति तस्मै कोपाय ते रघुपते महते नमोऽस्तु ॥ ४७९ ॥

कु०- साक्षेपम्-

काकुत्स्थकोर्पचिकतः किमता नदीना-मासीद्यदानवैगुरुष्ठवनाहितोयः ॥ शक्यस्तदैष तिरतुं हिरिभः पदाभ्याम्

किं वा फलं कथय सेतुकृतिश्रमस्य ? ॥ ४८० ॥

श्रमीरूपेण रामेण रचितः सेतुर्येस्ते इति च, सोढौ मिर्षतौ उप्रौ वर्ष वृष्टिः आतपः सूर्यप्रकाशश्च तौ द्वौ येस्ते अत एव शुद्धाः पवित्राः सदा सिन्धुजले समुद्रोदके स्थित्वा क्षितिभृतः राजानः पर्वताश्च घोरं भयंकरं तपः कुर्वते कुर्वन्ति । अतः इमे पर्वताः राजानश्च इह लोके समुद्रे च लावण्यं सौन्दर्य लवणस्य भावः लावण्यं क्षार-रसमित्यर्थः । दधतीः धारयन्तीः तीक्ष्णेस्तिग्मैः अतनुभिः बहुभिः आशुगैः वायुभिः अतनोर्भदनस्य च आशुगैर्वाणेश्च '' आशुगौ वायु-विशिखौ '' इत्यमरः । छिताः अतनोर्भदनस्य च आशुगैर्वाणेश्च '' आशुगौ वायु-विशिखौ '' इत्यमरः । छिताः श्वभिताः पीडिताश्च अत एव नित्यमनवरतमेव नृत्यन्तीः वर्द्धिताः नृत्यमाचरन्तीश्च अमृः वीचीः लहरीः आलोक्यावलोक्य कदाि न चलन्ति न मुह्यन्ति न अमन्ति च ॥ ४७८ ॥

अस्तोकिति । एष वारिधिः समुद्रः अस्तोका बहुला दिप्तर्गवीं यस्य तथाभूतः सन्निष, यस्मात् कोपात् त्रस्तो भीतः सन् विपुला बहुला ये उपलाः पाषाणास्तैः सान्द्रं निबिडं सेतुं बिभर्ति धारयति, तस्मे दुरितवन्ति पापयुक्तानि जगन्ति गोपायते रक्षते, 'गुपू रक्षणे' इत्यस्मात् "गुपू-धूप-" इत्यादिना आयप्रत्यये शतृप्रत्ययः । हे रबुपते भगवन् रामचन्द्र ! ते तव महते कोपाय कोधाय नमः अस्तु ॥ ४७९॥

'वाशिधिस्त्रस्तो बिभिति विपुलोपलसान्द्रसेतुं' इत्यत्राक्षिपति—काकुत्स्थेति । नदीनां किमिता पतिः समुद्रः ककुत्स्थस्य गोत्रापत्यं पुमान् काकुत्स्थः रामचन्द्रः तस्य कोपात् चिकतो भीतः यदा अनघानां निर्मलानां गुरूणां महतां, सोद्धमशक्यानामित्यर्थः । अर्थात् पाषाणानां प्रवनाय तरणाय अही योग्यं तोयमुदकं यस्य तथाभूतः आसीत्, तदा तिही एषः हिरिभिः वानरैः पदाभ्यां

१ 'चपला.' २ 'रोष.' ३ ' गुरुनग, ' ननु गुरु. '

वि०—तत् कथितमेव मया । भवता तु न सम्यगवधारितम् । शृणु तर्हि पुनः सावधानम् ॥ २०४॥

अम्भोराशि वानरा लङ्घयन्त्वत्येतद्वचाजीकृत्य राजीवनेत्रः॥ अंहोराशेलिङ्घनार्थं नराणामम्भोराशौ सेतुमुचैरबध्नात्॥४८१॥ पुनर्निरूप्य—

न सागरोऽसो नभ एव फेनव्रजा न चामी विपुलोडुवर्गाः ॥ न सेतुरेषोऽपि निशाचराणां नृपातकानामपि धूमकेतुः ॥ ४८२॥ पश्यात्र जलचरभ्रमचमत्कारम् ॥ २०५॥

गजेन्द्रबुद्धचा नलसेतुरीलान्त्राहा ग्रसन्ते जलघौ वसन्तः ॥ तद्रासजायाससमुत्थदंष्ट्राव्यथाः प्रधावन्ति यथागतं ते ॥४८३॥

चरणाभ्यां तरितुं लङ्घयितुमपि शक्यः स्यात् । तस्मात् सेतुकृतिश्रमस्य सेतुरचना-प्रयत्नस्य किं वा फलमुपयोगः १ कथय ॥ ४८० ॥

तिद्ति । तत् सेतुकृतिश्रमफलं मया कथितं 'दातुं शर्म च राघवेण रचितं' इत्यादिनोक्तमेव। भवता तु पुरोभागितया न सम्यक् अवधारितं ज्ञातम्। तिहं पुनः कथ-यामीति शेषः। सावधानं केवलपुरोभागित्वं त्यक्त्वा तत्त्विज्ञासया मनःपूर्वकं यथा तथा शृणु ॥ २०४॥

अम्भोराशिमिति । वानराः अम्भोराशि समुद्रं लङ्कयन्तु तरन्तु इत्येतत् व्याजीकृत्य निमित्तीकृत्य, राजीवनेत्रः कमलनयनः श्रीरामचन्द्रः नराणां अंहसां पापानां राशेः समुद्रस्य लङ्कनार्थे उल्लङ्कनार्थे अम्भोराशौ समुद्रे उच्चैर्महान्तं सेतुं

अबधात् बबन्ध ॥ ४८१ ॥

नेति । असौ द्रयमानः सागरः समुद्रो न, किंतु नभ आकाश एव । अमी सा-गरतरङ्गेषु विलसन्तः फेनव्रजाः फेनसमुदायाः न, किंतु विपुलानां बहूनां उडूनां नक्षत्राणां वर्गाः समुद्राया एव । तथा एषः सागरे श्रीरामनिबद्धः सेतुनं, अपि तु निशाचराणां राक्षसानां नृणां मनुष्याणां संबन्धिनां पातकानामपि च धूमकेतुः उत्पातसूचकनक्षत्रविशेषः । अत्र सागरादीनां प्रकृतस्वरूपं निषिध्य नभआदी-नामप्रकृतानां साधनादपहुतिरलंकारः । तदुक्तम्— "प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत् साध्यते सा त्वपहुतिः ।" इति ॥ ४८२ ॥

पर्यति । अत्र समुद्रे जलचराणां मत्स्यादीनां भ्रमस्य मिथ्याज्ञानस्य चमत्कारं

आश्चर्य पर्य ॥ २०५ ॥

गजेन्द्रेति । जलधौ समुद्रे वसन्तो वासं कुर्वन्तः प्राहाः नकाः, गजेन्द्रा महा-इस्तिन इति या बुद्धिस्तया नलस्य नलनिर्मितस्य सेतोः संबन्धिनो ये शैलाः पाषा-

१ ' सावधानः. ' २ ' उद्गां राशी, ' 'पाथोराशी. '

पुनर्विचिन्त्य—

डिण्डीरखण्डान्वयपाण्डुराभं द्राघिष्ठमुचैः परिणाहवन्तम् ॥ काकुत्स्थसेतुं कलये गुणाढ्यं धौतोत्तरीयं धृतमर्णवेन ॥ ४८४॥ यद्वा—

चिराद्धराभूरिभरार्तमूर्तिर्हरित्करिष्वर्षितनैजकृत्यः ॥ श्रमक्षयायार्णववारि शीते शेते स किं सेतुमिषेण शेषः॥ ४८५॥ विमृश्य सन्धावम्—

यः पुरा पापदशकच्छेदे साधनतां गतः ॥ स सेतुर्न कथं शक्तः? पापपञ्चकभञ्जने ॥ ४८६ ॥

णास्तान् प्रसन्ते भक्षयन्ति । ततः तेषां प्रासाजाता ये आयासाः प्रयत्नाः तेभ्यः समुत्था उत्पन्ना दंष्ट्राणां व्यथा येषां ते तथाभूताः सन्तः, यथागतं आगतस्थानमनितकम्य, स्वस्थानमित्यर्थः । प्रधावन्ति शीघ्रगत्या गच्छन्ति ॥ ४८३ ॥

डिण्डीरेति । डिण्डीरखण्डानां फेनशकलानां अन्वयेन स्पर्शसंबन्धेन पाण्डुरा श्वेतवर्णा आभा कान्तिर्यस्य तं द्राघिष्ठ अतिदीर्घ उचैः परिणाहवन्तं अतिविशालतासं-पन्नं च गुणैः प्रणतजनदुःखनिर्हरणादिभिः, सूत्रैश्च आद्यं संपन्नं काकुत्स्थसेतुं श्रीरा-मनिर्मितं सेतुं, अर्णवेन समुद्रेण घृतं परिषृतं घौतं प्रक्षालितं उत्तरीयं उपवस्नं, कलये अवगच्छामि ॥ ४८४॥

अथवा एवं कल्पनीयमित्याह — चिरादिति । चिरात् बहुकालपर्यन्तं धरा-याः पृथिव्याः भूरिभरेणातिभारेण आर्ता पीडिता मूर्तिः शरीरं यस्य सः, अत एव हरित्करिषु दिग्गजेषु अर्पितं समर्पितं नैजं खकीयं कृत्यं पृथ्वीधारणरूपं येन तथाभूतः सन् श्रमक्षयाय पृथ्वीधारणायासपरिहाराय, सः प्रसिद्धः शेषः अनन्तः सेतुमिषेण सेतुव्याजेन शीते अर्णववारि समुद्रजले, रेफान्तोयं शब्दः । शेते शयनं करोति किम् १ उत्प्रेक्षालंकारः ॥ ४८५ ॥

य इति । यः सेतुः पुरा रामावतारे पापानां दशकं, तस्य त्रिविधकायिकचतुर्विधवाचिक-त्रिविधमानसिकेति भेदेन दशसंख्याकपापानामित्यर्थः। तानि स्कान्दे
यथा—" अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः । परदारोपसेवा च कायिकं
त्रिविधं स्मृतम् ॥ पारुष्यमनृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वशः । असंबद्धप्रलापश्च
वाङ्मयं त्याचतुर्विधम् ॥ परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसाऽनिष्टचिन्तनम् । वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम् ॥ " इति । दशसंख्यानि कानि शिरांसि यस्य
सः दशकः पापश्चासौ दशको रावणस्तस्य च छेदे विनाशे साधनतां निखलवानरसेन्यस्य लङ्कायां प्रापणात् साहाय्यलं गतः, सः सेतुः पापानां ब्रह्महत्यादीनां पश्चकं
तस्य भन्नने विनाशे कथं न शक्तः न समर्थः ? अपि तु शक्त एव स्यादिति तत
एव च स स्तुत्य एवेति च भावः ॥ ४८६॥

### अथ ताम्रपर्णीवर्णनम् ४०.

इति परावृत्यान्यतोऽवलोक्य सामोदम्— तापं विल्लम्पति नृणामिह ताम्रपर्णी-त्याख्यां वहन्नघद्वानलन्मणोत्थम् ॥ पाथोनिघेस्त्रिजगति प्रथितोऽवरोघो रोघोलसत्परमहर्षमहर्षियूथः॥ ४८७॥

# अथ कुरुकानगरश्रीशठकोपमुनिवर्णनम् ४१.

तद्भ्यणं निर्वण्यं— चकास्ति कुरुकापुरी शुचिनि ताम्रपणींतरे विरक्तिपरिपिक्त्रमित्रयुगभक्तिभिर्वेष्णवैः ॥ दृढत्रतराठार्युरोबकुलसंपतद्धम्भर— ध्वनिद्विगुणजृम्भणद्रविडवेद्घोषोज्ज्वला ॥ ४८८॥

एवं सेतुं संवर्ण्य ततो निवृत्य ताम्रपणीत्याख्यां नदीं वर्णयतीत्याह—

इतीत्यादि ।

तापिमिति । रोधसोस्तीरयोः लसन्ति शोभमानानि परमहर्षाणां अतिशयानन्दयुक्तानां महर्षांणां यूथानि समूहाः यस्य सः, अत एव त्रिजगित त्रैलोक्ये प्रथितः
प्रसिद्धः पाथोनिधेः समुद्रस्य अवरोधः अन्तःपुरस्त्री ताम्रपणीं इति प्रसिद्धां आख्यां
नाम वहन् धारयन् सन्, इह लोके नृणां मनुष्याणां अधानि पापान्येव दवानलस्तस्य जृम्भणात् प्रज्वलनात् उत्थमुत्पन्नं तापं आध्यात्मिकादिरूपं विद्यम्पति
विनाशयित ॥ ४८७ ॥

एवं ताम्रपणीं प्रस्तूय तत्समीपवर्तिश्रीशठकोपमुनि वर्णयितुं प्रस्तौति तिद-

त्यादि । अभ्यण समीपदेशम्—

चकास्तीति । शुचिनि पिनते तामपण्यां नद्यास्तटे तीरे दढवतस्य निर्भर-नियमसंपन्नस्य शठारेः एतन्नामकवैष्णवगुरोः उरःस्थिते बकुले बकुलमालायां संप-तन्तः संप्राप्नुवन्तः ये बम्भराः भ्रमरास्तेषां ध्वनिभिः गुज्ञारवशब्देः द्विगुणं जृम्भणं ध्वनिप्रसारणं येषां तैर्द्रविडपिठतैर्वेदघोषैः उज्वला कान्तिमती कुरुकाख्या पुरी

१ 'वहन्भवदवानलजृम्भितोत्थाम्.'

अत्रत्यानां धर्मिनिरतानां हरिभृत्यानामित्थमनुसंधानम् ॥२०६॥ परिदृष्टवते सहस्रशाखां परमां द्राविडसंहितां हितां नः ॥ गुरवे करवाम नित्यमस्मै शठकोपाय महर्षये प्रणामान् ॥४८९॥ अञ्चाम चिञ्चातरुमद्भृतं तं पञ्चामरद्भूनवधीरयन्तम् ॥ शठारिसं किल यस्य मूले तपः फलं किंचिदुद्ञ्चितं नः ॥४९०॥ दिशन् श्रितानाममृतात्मकं फलम्

विलक्षणो भाति स तिन्तिडीतरुः ॥ सहस्रशाखं द्रविडागमं सृजन् स यस्य मूलं समुपाश्रितो मुनिः ॥ ४९१॥

नगरी विरक्ते विषयवैतृष्ण्याद्धेतोः परिपिक्तमा फलाभिमुखा त्रियुगे विष्णौ भक्तिर्येषां तथाभूतैर्वेष्णवैः विष्णुभक्तेः करणैः चकास्ति प्रकाशते ॥ ४८८॥

अत्रत्यानामिति । अत्रत्यानां कुरुकापुरनिवासिनां धर्मनिरतानां पुण्यकर्म-तत्पराणां हरेर्भृत्यानां सेवकानां इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारकमद्भंधानं नियमकमः ॥२०६॥

परीति । सहस्रशः शाखा विभागाः यस्यास्तां, क्रचित् सहस्राणि चलारि इत्य-थों दृश्यते तत्र संदिग्धलादनादरणीयलं तस्येति भाति । अत एव परमां महतीं द्राविडैः पठनीयां संहितां, नः अस्माकं वैष्णवानां हितां हितकारिणीं परिदृष्टवते सम्यगवगच्छते, 'परिसृष्टवते ' इत्यपि पाठः, तत्पक्षे परिसृष्टवते उत्पाद्यित्रे इत्यर्थः । शठकोपाय गुरवे महर्षये अस्मै नित्यं प्रणामान् नमस्कारान् करवाम कुर्मः । " कियार्थोपपदस्य— " इत्यादिना चतुर्थों । 'खयंभुवे नमस्कृत्य ' इत्यादिवत् । तेन शठकोपायत्यस्य तमनुकूलियतुमित्यर्थः ॥ ४८९॥

अश्वामिति । यस चित्रातरोर्भू नः अस्माकं वैष्णवजनानां किंचिदनिर्वाच्यं शठारिसंज्ञं शठारिमुनिरूपिमत्यर्थः । तपः फलं उदिवितं प्रकटीभूतं किल, तं पत्र अमरद्रून् मन्दार-पारिजातादिदेववृक्षान् । "पत्रैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । संतानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम् ।" इत्यमरः । अवधीरयन्तं तिरस्कुर्वन्तं अत एव अद्भुतमाश्चर्यावहं चित्रातकं तिन्तिडीवृक्षं अन्नाम पूज्याम । अन्य गति— पूजनयोः दत्यस्य लोड्नमपुरुषः ॥ ४९० ॥

दिशिक्ति । यस्य तिन्तिडीतरोः मूलं सः प्रसिद्धः सहस्रशाखं द्रविडागमं द्रविडवेदं सजनुत्पादयन् मुनिः शठारिसंशः समुपाश्रितः, सः श्रितानामाश्रितानां अमृतात्मकं मोक्षरूपं पीयूषरूपं च फलं दिशन् समर्पयन् अत एव विलक्षणः आश्र्यावहः स्वस्य आम्लमयत्वात् अमृतफलप्रदत्वेनेति भावः । तिन्तिडीतरुः भाति शोभते ॥ ४९१॥

१ 'धर्मनित्यानां,' 'धर्मनित्यानां हरिभृत्यानां.' २ 'परिसष्टवते.'

हरिमिव कृतावतरणं बकुलाभरणं वृणीमहे शरणम् ॥
ध्येयं यं विदुरायी मुमुक्षुभिर्यत्प्रवन्धमध्येयम् ॥ ४९२ ॥
तिसान्मितिर्मेऽस्तु दृढाः शठारौ गायन्त उच्चेरिह यस्य गाथाः ॥
प्रहाय देहं प्रथयन्ति दिव्य पदेऽहमन्नाद इति प्रगीते॥ ४९३ ॥
कृतदुरितिनरोधानां कलितश्रुतिमौलिभावबोधानाम् ॥
विश्वतरमानाथानां न सुधाऽपि समा शठारिगाथानाम् ॥ ४९४॥
जनानुद्दिश्य—

कठिनशठनरेन्द्रस्तावकान् श्लोकपाशान् जठरपिठरपूर्त्ये जातु मा संगिरध्वम् ॥

हरिमिवेति । हरिमिव श्रीविष्णुमिव कृतं अवतरणमवतारो येन सः तं भगवन्तं विष्णुमिव लोकोपकारार्थमाविभूतिमित्यर्थः । बकुटाभरणं श्रीशठकोपमुनि शरणं रक्षकं वृणीमहे अङ्गीकुर्मः । किं वा तिस्मन् रक्षणसामर्थ्ये यदङ्गीकर्तव्यिमिन्त्याकाङ्कायामाह— यं शठकोपमुनिं आर्याः श्रेष्ठजनाः मुमुक्षुभिः ध्येयं ध्यातुं योग्यं यत्प्रबन्धं यस्य शठकोपस्य ग्रन्थं अध्येयं अभ्यसनीयं च विदुः जानन्ति । एतदेव श्रणलेन स्वीकारे बलवत्तरं प्रमाणिमत्यर्थः ॥ ४९२ ॥

तिसिनिति । इह लोक यस्य शठारेः गाथाः संहितारूपाः उचैरचस्वरेण गायन्तः सन्तः देहं प्रहाय त्यक्वा अहमनादः इति प्रगीते वर्णिते, यजुर्वेदीयतै-ित्तरीयोपनिषदि भृगुवह्रयां दशमेऽनुवाके "य एवं वित् । अस्माह्रोकात्प्रेत्य " इत्युपक्रम्य " एतत्साम गायन्नास्ते । हा३ इ हा ३ इ हा ३ इ । अहमन्नमहमनमहमनम् । अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः । " इत्युपसंहारपरया श्रुत्येति शेषः । अत एव दिन्ये तेजःसंपन्ने पदे वैकुण्ठस्थाने प्रथयन्ति प्रसिद्धा भवन्ति । तिस्मन् श्राटारी शठकोपमुनौ मे दढा अनन्यविषया मितः अस्तु ॥ ४९३ ॥

एवं शठकोपं वर्णयिला तद्राथामाहात्म्यं वर्णयति—कृतेति । कृतं दुरितानां पापानां निरोधो वारणं याभिस्तासां, कृतः यतः किलतः प्रकटीकृतः श्रुतिमौलीनां उपनिषदां भावस्याभिप्रायस्य बोधो ज्ञानं याभिस्तासां, अत एव विश्ताः वशीकृतः रमानाथो भगवान् विष्णुर्याभिस्तासां शठारिगाथानां सुधा अमृतमपि समा तुल्या न, का पुनरितरेषां वार्तेति भावः ॥ ४९४॥

कठिनेति । भो भो जनाः भवन्तः कठिनाः निष्ठुराः अत एव शठाः दुस्तर-करभारादिग्रहणेन वश्चकाश्च ये नरेन्द्रा राजानः तेषां स्तावकाः वृथेव श्लाघाका-रिणस्तान् अत एव श्लोकपाशान् निन्दाश्लोकान् केवलं जठरपिठरस्य उदरकुण्डस्य " पिठरः स्थाल्युखा कुण्डं " इत्यमरः । पूत्ये भरणार्थं जातु कदाचिदपि मा

१ 'प्रव्हाय वेदं.' २ ' प्रपठन्ति. ' ३ ' संगदिष्ठाः. '

लुठत द्वतमस्के मा च संसारकूपे पठत शठजिदुक्तीरश्रमानीतमुक्तीः ॥ ४९५॥

कृशानुमामन्त्रय— ननु शठकोपाय त्वं प्रणितं प्राप्ताय भावुकोपायत्वम् ॥ विमलमते ! कुरु कायान्त्रिरसितुमंहो विराजते कुरुकायाम्॥ ४९६॥ किंच—

बकुलाभरणीयानां गाथानां सन्मुखेन भरणीयानाम् ॥ हरिगृहमध्ये तारस्वरेण पुनते प्रपञ्चमध्येतारः ॥ ४९७॥ सन्ह्याचम्—

विरक्तेरास्थानी मधुमथनभक्तेर्नटनभू-र्विमुक्तेर्निःश्रेणी सुक्तेपरिपक्तेः फलमसौ ॥ प्रपत्तेरुचानक्षितिरक्वतकोक्तेः प्रियसखी चिदङ्करक्षोणी बकुलधरवाणी विजयते ॥ ४९८॥

संगिरध्वम् मा उचारयत । तथा दढं गाढं तमोऽज्ञानं यस्मिन् तथाभूते संसारकृषे च मा छठत मा तिष्ठत । किंतु अश्रमेणानायासेनैव आनीता प्रापिता मुक्तिर्या-भिस्ताः शठजितः शठकोपस्य मुनेः उक्तीः गाथाः पठत उचारयत ॥ ४९५ ॥

अथ कराानुमुपदिशति — निवित । हे विमलमते शुद्धबुद्धे कराानो ! लं कायात् शरीरात् अंहः पापं निरित्तं निवारियतुं भावकः कुशलश्चासावुपायः साधनं च " भावकं भविकं भव्यं कुशलं क्षेममिश्रियम् । शस्तं चाथ त्रिषु द्रव्ये पापं पुण्यं सुखादि च " इत्यमरात् सुखादयः शब्दाः विशेष्यनिष्ठाः । तत एवात्र भावकशब्दस्य पुँक्षिङ्गलम् । सः तस्य भावः भावकोपायलं प्राप्ताय कुरुकायां नाम नगर्यी विराजते शोभमानाय शठकोपाय मुनये प्रणतिं नमस्कारं कुरु । ननु निश्च-येन । मा तिस्मन् दोषारोपं काषीरित्यर्थः ॥ ४९६ ॥

चकुलेति । सतां सत्पुरुषाणां सता सद्विचादिसंस्कारवत्त्वेनोत्तमेन वा मुखेन भरितुं पठितुं योग्याः भरणीयण्स्तासां बकुलाभरणः शठकोपमुनिस्तस्येमाः बकुलाभरणीयाः श्रीशठकोपमुनिप्रणीता इत्यर्थः । तासां गाथानां हरिगृहस्य श्रीभगव-द्विष्णुमन्दिरस्य मध्ये तारस्वरेण उच्चस्वरेण अध्येतारः अध्ययनकर्तारः जनाः प्रपन्नं सकलं संसारं पुनते पवित्रीकुर्वन्ति ॥ ४९०॥

विरक्तेरिति । विरक्तेवैराग्यस्य आस्थानी सभा '' समज्या परिषद्गोष्टी समा-सिम्नित-संसदः । आस्थानी '' इत्यमरः । मधुमथनभक्तेविष्णुभक्तेः नटनभूः

१/ सन्मुखाञ्ज. २ ५ सुकृततरुपक्ते:

समन्ताद्वलोक्य सानन्दं क्रशानुमुह्दिश्य—
अभ्यस्तवेदमौलिभ्यः सद्भचस्तत्त्वबुत्भुसया ॥
कुरुकापुरवासिभ्यः कुरु कामं नमस्क्रियाः ॥ ४९९ ॥
कु०—सत्यमेवम् तथापि पुनरतिपतितश्चितस्मृतयो यतयोऽपि
कितिचिद्त्र वर्तन्त इति भातीह नातिमाननीयता ॥२०७॥

तथाहि-

न संध्यासु स्नानं तिसृषु न कमण्डल्विभिषृति— न चातुर्मास्यादित्रतमि न भिक्षाटनविधिः ॥ न लिप्सायास्त्यागो न परिषठनं चोपनिषदाम् यतित्वं नैतेषां श्रुतिमतमितकम्य चरताम् ॥ ५०० ॥ न केवलमेतावदेव शृणु तावदन्यदिष ॥ २०८ ॥

रङ्गभूमिः, विमुक्तेमीक्षस्य निःश्रेणी, अधिरोहिणी, सुकृतस्य पुण्यकर्मणः परिपक्तः परिपाकस्य फलं इच्छितलाभः, प्रपत्तेः शरणागतेः उद्यानिक्षितिः उपवनभूमिः, विशिष्ट सुलोत्पादकलात् । अकृतकायाः अकृत्रिमायाः उक्तः वेदस्य प्रियसखी, चिद्ङ्कर् रस्य चिन्मयनूतनप्ररोहस्य क्षोणी उत्पत्तिभूमिः, एतदभ्यासादेव चिन्मव्बह्मज्ञानं प्रादुर्भवतीत्यर्थः । एतादशी असौ वकुलधरस्य श्रीशठकोपस्य वाणी प्रवन्धरूपा विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते ॥ ४९८ ॥

अभ्यस्वेति । हे कृशानो, लिमिति शेषः । तत्त्वस्य आत्मयाथार्थ्यस्य बुभु-त्सया जिज्ञासया हेतुभूतया अभ्यस्ताः अधीताः वेदमौलयः उपनिषदः यैस्ते-भ्यः अत एव सन्धः कुरुकापुरवासिभ्यः कामं यथेच्छं नमस्कियाः नमस्का-रान् कुरु ॥ ४९९ ॥

सत्यमिति । सत्यमित्यर्धाङ्गीकारे । एवं लदुक्तप्रकारेण सत्यं, तथापि अति-पतिताः अतिक्रमिताः श्रुतयः स्मृतयश्च यैस्ते कतिचित् यतयः संन्यासिनोऽपि अत्र कुरुकानगर्यी वर्तन्ते इति हेतोः अतिमाननीयता अतिपूज्यता इह न भाति ॥२००॥

नेति । श्रुतिमतं वेदमतमितकम्य चरतां एतेषां संन्यासिनां एतत्प्रतिवाक्या-न्विय । तिस्रषु संध्यासु प्रातमध्याद्व-सायाहासु स्नानं यतिना वेद्विहितं न, कमण्डलोः अभिधृतिर्धारणं न, चातुर्मास्यादिव्रतं एकस्मिन्नेव स्थाने संवासादिरूपं एतच्च यतिनां शास्त्रविहितम् । तदिप न, भिक्षाटनं भिक्षार्थं परिभ्रमणं तस्य विविः न, लिप्सायाः धनवाञ्छायाः त्यागो न, किंच उपनिषदां पठनमिप न, अत एव एतेषां यतिलं न । केवलं काषायवस्त्रपरिधानादिना बाह्यतः संन्यासिलेपि न तथाऽन्तत इत्यर्थाः ॥५००॥

१ 'सहर्षम्. ' २ 'अतीत. ' ३ 'न भाती ह माननीयता. ' ४ 'श्रुतिगति. '

संन्यासाश्रममाश्रितोऽपि सकलव्यापारलोपात्मकम् कैङ्कर्यं चपलो हरेरपदिशन्द्राग्राजधानीं विशन् ॥ अर्थानर्जयित श्रितोर्जितमठो मृष्टान्नमश्रात्यसौ को मृष्येदिह राम! राम! तदिदं कष्टं कैलेश्रेष्टितम् ५०१

किं बहुना-

अन्याय्यमस्ति किमितोऽपि हते कलौ यत् संन्यासिनो विद्धते गृहिणां प्रणामान् ॥ एतत्तु चेत इह क्रन्तित वैष्णवोऽसा-वित्यत्र शूद्रममितनमिति द्विजो यत् ॥ ५०२ ॥ वि०—सखे मैवं संभाषिष्ठाः ॥ २०९ ॥ इच्छॅन्तु हन्त यतिनः कितिचिद्धनौध-मुंज्झन्तु मैक्ष्यचरणं कलयन्तु माँ वा ॥

संन्यासेति । सकलाश्च ते व्यापारा घनार्जनादिरूपाश्च तेषां लोपः शास्त्रतस्त्याग एवात्मा खरूपं यस्य तं संन्यासाश्रमं आश्चितोऽपि चपलः द्रव्याशाधीनलाच्चलान्तः-करणः हरेर्भगवतः केङ्कर्यं दास्यं अपदिशन् निमित्तीकुर्वन् सन्, द्राक् शीघ्रमेव राजधानीं राजनिवासनगरीं विशन् प्रविशन् संश्च अर्थान् द्रव्याण्यर्जयित संपाद-यित । नैतावदेव, किंतु श्चितः निवासार्थमाश्चितः ऊर्जितः सुभगशिला-भित्त्यादिसं-पनः मठः येन तथाभृतः सन्, असौ यितः मृष्टानं मधुरानं अश्चाति भुनिक्त । तत् तस्मात इदं कलेः कलियुगस्य, कचित् 'यतेः ' इत्यपि पाठः । अर्थात् कलि-युगसंबन्धियतेः चेष्टितं कष्टं अन्याध्यम् । अत एव इह लोके को जनः मृष्येत् सहेत ? राम! राम ! इति खेदे ॥ ५०१॥

किंच अन्यारयमिति । संन्यासिनः गृहिणां गृहस्थाश्रमिणां प्रणामान् नम-स्कारान् विद्धते कुर्वन्ति इति यत्, इतोऽप्यस्मादिष हते दुष्टे कलौ युगे अन्यारयं किमस्ति ? नान्यत् किमपील्यर्थः । किंच एतस्मादिष अन्यहुश्चरितं शृष्विल्याह—एतिचिति । असौ सुद्रः वैष्णवः विष्णुभक्तः इति मला, अत्र कुरुकानगर्यो अमित्विद्धिः स्वयं द्विजो ब्राह्मणोऽपि सन्, सूद्रं नमित नमस्करोतीति यत् एतत्तु द्विजेन सूद्रनमस्काराचरणं च, इह नगर्यो चेतः चित्तं कुन्तित त्रोटयित ॥ ५०२॥

अथ धनार्जनादिरूपं यतिनामारोपितं दोषमुद्धारयन्नाह— इच्छन्तिति । हन्तेति हर्षे । कतिचित् यतिनः न तु सर्वे । धनौषं द्रव्यसंचयं इच्छन्तु, उज्झन्तु त्यजन्तु वा । तथा मैक्ष्याचरणं च मा कलयन्तु न कुर्वन्तु । किं तु ते यतयः

१ 'यतेश्रेष्टितं. ' २ 'कलौ युगे यत्. ' ३ 'इत्यान्धः.' ४ 'मुञ्चन्तु हन्त यतयः कतिचिद्रतौषान्. ' ५ 'ऋच्छन्तु.' ६ 'कलयन्तु वामी. '

हर्यङ्घिपङ्करहिकङ्करतारताश्चे-देङ्कप्रसिक्तरकलङ्कहृदां क १ तेषाम् ॥ ५०३ ॥ यत्पुनरिमहितं फणिवर्यपर्यङ्किङ्कर्यार्थं पर्यटनमि तुर्याश्रमाननुगुण-मिति तदिप निपुणनिरूपणविरहिवजृग्मितम् ॥ २१० ॥ केचन पङ्कजलोचनकेङ्कर्यायेव पर्यटोट्यन्ते ॥ संन्यासिन इह धन्यास्ते हि स्वत उपगतस्पृहाविरहाः॥ ५०४॥ इत्यं हि हेयोपादेयविद उदाहरित ॥ २११ ॥ भोगायेव नितम्बनीपरिणयो यागाहृतिः ख्यातये स्वार्थे पाककृतिः कुपात्रविषये त्यागार्थमर्थार्जनम् ॥

हरेविं गोरङ्गी चरणावेव पङ्गरुहे कमले, पङ्गरुह इति प्रामादिकम् । "तत्पुरुषे कृति-" इत्यलुग्विधानात् । "पङ्गरुहं तामरसं" इत्यमरोऽपि । बाहुल्याद्वा कथंचित समाधेयम् । तयोः किङ्करतायां दास्ये रतास्तत्पराश्चेत यदि भवेयुस्तर्हि, तत एव अकलङ्कं दोषरिहतं हृदन्तःकरणं येषां तेषां यितनां अङ्गस्य कलङ्कस्य "उत्सङ्ग-चिह्नयो-रङ्गः कलङ्कोऽङ्कापवादयोः ।" इत्यमरः । प्रसिक्तः संबन्धः क संभवति ? हिरभिक्तप्रभावादेव धनार्जनादिरूपाः क्षुद्रदोषा नश्यन्तीति भावः । तदुक्तं भगवतेव—"अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः—" इत्यादि ॥ ५०३ ॥

यदिति । यत् पूर्वे फणिवर्यः शेषः पर्यङ्कः शयनं यस्य तस्य विष्णोः केङ्कर्यार्थे दास्यार्थे पर्यटनं परिभ्रमणमपि तुर्याश्रमस्य चतुर्थाश्रमस्य अननुगुणमयोग्यमिति यदिमिहितं 'संन्यासाश्रममाश्रितोऽपि—' इत्यादिना प्रतिपादितं तत्प्रतिपादन-सपि निपुणं सविवेकं यिन्हणणं प्रतिपादनं तस्य विरहेणाभावेन विजृम्भितं

समुल्लसितम् ॥ २१०॥

केचनित । केचन संन्यासिनः पर्यटाट्यन्ते पुनःपुनरतिशयेन वा परिश्रमन्ति, राजधानीमिति शेषः । 'अट गतौ ' इत्यस्मात् यिङ रूपम् । ते पङ्कजलोचनस्य भगवतो विष्णोः केङ्कर्यायेव दास्यार्थमेव, एवकारेणेतरदोषारोपव्यवच्छेदः । अत एव स्वतः उपगतः प्राप्तः स्पृहायाः इच्छायाः विरहः अभावो येषां तथाभृताः निःस्पृहा इत्यर्थः । सन्ति । अत एव च ते इहलोके धन्याः सुकृतिनः हि एव॥५०४॥

इत्थमिति । हेयं लाज्यं उपादेयं प्राह्यं च ते उमे विदन्ति जानन्तीति तद्विदः

ते, इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण उदाहरिनत कथयन्ति ॥ २११ ॥

भोगायैवेति । यदि हरेः केंद्वर्य, संन्यासिभिरिति शेषः । यत् आचर्यते तत् स्वोदरपूर्तये स्वस्वोदरभरणार्थमिति दुष्येत्, तर्हि नितम्बन्याः स्त्रियाः परिणयः विधिवत् पाणिग्रहः भोगायैव कामवासनापूरणायैव, एवकारः प्रतिचतुर्थ्यन्तमन्वे-

१ ' पङ्कप्रसक्ति. ' २ ' पर्यटन्तेडमी. ' ३ ' स्वार्थ:. ' ४ ' विषय.'

स्वाध्यायाध्ययनं प्रतिग्रहकृते वादाय शास्त्रश्रमो दुष्येत्स्वोदरपूर्तये यदि हरेः कैङ्कर्यमाचर्यते ॥ ५०५॥

अन्यच—
भ्योदोषेरिप परिवृतः पूरुषः सात्विकानाम्
प्रायः पूज्यो भवति भगवद्भक्तिमासाद्य हृद्याम् ॥
आक्रान्ताऽपि प्रबल्भुजगैः कण्टकैरप्यनल्पैः
किं नादृत्या सुरभिकुसुमा केतकी भाग्यभाजाम् ॥ ५०६ ॥

## अथ पाण्ड्य-चोलदेशनिवासिस्मार्त-शैवादिवर्णनम् ४२.

इत्यन्यतोऽभिक्रामन् समन्तादवलोक्य साञ्जलिबन्धम्— क्रियासार्थितवेदेभ्यो प्राहयद्भचः श्रुतीर्बहून् ॥ पाण्ड्य-चोलनिवासिभ्यः पण्डितेभ्यो नमोऽस्तु वः ॥ ५०७ ॥

तव्यः । न तु संतस्य इति, यागानां ज्योतिष्टोमादीनां आहृतिरनुष्ठानं ख्यातये कीर्ल्यथमेव, न तु स्वर्गार्थे इति, पाकस्य कृतिः निष्पादनं स्वार्थे स्वभक्षणार्थमेव, न तु पञ्चयज्ञाद्यर्थमिति, अर्थार्जनं द्रव्यसंपादनं कुपात्रविषये कुत्सितवेश्यादिजन-विषये त्यागार्थे समर्पणार्थमेव, न तु धर्मार्थमिति, स्वाध्यायस्य वेदस्य अध्ययन-मभ्यासः प्रतिप्रहक्ते परदत्तद्रव्यादिप्रहणार्थमेव, न तु परमेश्वरप्रीत्यर्थे इति, शास्त्रेषु व्याकरण-तर्कःमीमांसादिषु श्रमोऽभ्यासः वादायैव, न तु ज्ञानार्थमिति च दुष्येदेव निन्दा एव भवेत्। एवं च यद्येवं प्रतिकार्यं दोषबुद्धिरेवोत्पद्येत ति ज्ञगति निर्दोषं किमिप कार्यं वस्तु वा नैवोपलभ्येतेति भावः ॥ ५०५ ॥

भूय इति । पूरुषो मनुष्यः भूयोदोषैर्बहुभिदीषैः संध्यादिकर्मस्यागादिभिः परिवृतः युक्तोऽपि, सात्त्विकानां सत्त्वगुणयुक्तान्तः करणानां शुद्धमानसानामित्यर्थः । जनानां हृद्यां मनोज्ञां भगवति विष्णो भिक्तं आसाद्य संपाद्य प्रायः बहुधा पूज्यो मान्यो भवति । एतदेव सदृष्टान्तमाह— केतकी प्रबलाः दुक्तरगरलसंपन्नलेन प्रकृष्टशक्ति-मन्तश्च ते भुजगाः सर्पाश्च तैः अनल्पेर्बहुभिः कण्टकैश्चापि आक्रान्ता व्याप्तापि सुरभीणि सुगन्धीनि कुसुमानि पृष्पाणि यस्याः सा तथाभूता, हेतुगर्भमिदं विशेष-णम् । सुरभिकुसुमसंपन्नलादित्यर्थः । भाग्यभाजां आहत्या आदराहां न भवति किम् ? अपि लवद्यमादत्यैव भवतीत्यर्थः ॥ ५०६ ॥

क्रियेति । कियाभिः यागाद्यनुष्ठानैः सार्थिताः सफलीकृताः वेदाः यैस्तेम्यः, वहुन् शिष्यवर्गानिति शेषः । शृतीर्वेदान् प्राहयद्भयः पाठयद्भयः पाण्ड्यश्च चोलश्च

१ ' दुष्येचोदर. ' २ ' भाग्यभाजा. '

#### अथ वेदान्तिवर्णनम् ४३.

कु० — सत्यं पुनर्मह्ममराणामप्येषां न रोचते नमस्किया । यदेतेषु मिध्यावादिन एव बहुलमुपलम्यन्ते । अमी खलु प्रामाणिकार्थ दूरी-कृत्याप्रामाणिकमैथेमुररीकुर्वन्ति ॥ २१२ ॥

तथाहि-

प्रत्यक्षगोचरमशेषमि प्रपञ्चं मिथ्येति मायिन इमे प्रतिपादयन्ति ॥ सर्वप्रमाणसरणीमतिवर्तमानं ब्रह्माश्रयन्ति च परं बत निर्विशेषम् ॥५०८॥

देशभेदौ तयोः निवासो वसतिरस्त्येषां तेभ्यः पण्डितेभ्यो वो युष्माकं नमः अस्तु ॥ ५०७ ॥

सत्यिमिति । सत्यं 'क्रियासार्थित—' इत्यादिनोक्तं तथ्यमेव, पुनः किंतु एषां मह्ममराणामिप ब्राह्मणानामिप, अपिशब्दात्त्वतस्तेषां पूज्यलं सूचितम् । नमिक्या नमस्करणं, मह्ममिति शेषः । न रोचते । यद्यस्मादेतेषु ब्राह्मणेषु मध्ये मिथ्यावादिनः प्रपञ्चमिथ्याभाषिणः, असत्यभाषणशीला एव च बहुलं उपलभ्यन्ते दृश्यन्ते । अमी ब्राह्मणाः खल्ल प्रमाणेन चक्षुरादीन्द्रियसंनिकर्षेण प्रत्यक्षतया सिद्धः प्रामाणिकः, शास्त्रतः सिद्धः तमर्थे शरीरादेः सत्यलादिकं कर्तव्याकर्तव्यादिकं च दूरीकृत्य परित्यज्य, अप्रामाणिकं '' यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन '' इत्यादिश्रुतिभिः सर्वप्रमाणागोचरं, स्वकपोलकिष्यतं च अर्थे परब्रह्मसत्यन्त्वादिकं द्रव्यादिसाधकं च उररीकुर्वन्ति अङ्गीकुर्वन्ति ॥ २१२ ॥

े उक्तमेवार्थं विशदीकरोति प्रत्यक्षगोचरिमति । प्रत्यक्षस्य चक्षरादीनिद्रयस्य गोचरं विषयीभूतमिष, किमुत प्रत्यक्षागोचरं, अशेषं सकलं नतु यिक चिदंशमात्रं, प्रपचं संसारं इमे अद्वेतवादिनः मायायाः त्रिगुणप्रकृतेः संबन्धो येषां
ते मायिनः, संबन्धे मतुष् । स च प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः । तेन " अजामेकां लोहित-ग्रुक्त-कृष्णां बह्वीः प्रजा जनयन्तीं सरूपाः " इत्यादिश्रुतिप्रमाणबलेन सर्वोऽयं
प्रपचो मायाया एव परिणामः अत एव स न सत्यः इति प्रतिपादयन्त इत्यर्थः ।
पक्षे मायिनः कपिटनः सन्तः मिथ्या सर्वमिदं दश्यजातं नश्वरं इति प्रतिपादयन्ति ।
किं तिर्हे सत्यमिति मानयन्तीत्याकाङ्कायामाह सर्वप्रमाणेति । सर्वाणि च
तानि प्रमाणानि प्रत्यक्षागमादीनि तत्र प्रत्यक्षाणि चक्षुरादीन्द्रियगोचराणि आगमादीनि तर्क-मीमांसादिशास्त्रप्रतिपादितानि च तेषां सर्णां पद्धतिं अतिकम्य वर्तमानं " न तत्र चक्षुर्गच्छिति न वाग्गच्छिति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तिद्वतादथो अविदितादिष्व । इति ग्रुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्याच-

१ 'मतं, '२ ' श्रयन्ति परमं.'

पुनः सरोषम्— हन्त ! ब्रह्मबन्धव इमे ब्रह्मणे परसौ दुह्मन्ति ॥२१३॥ यत—

यदेव सर्वज्ञमपास्तदोषं भवार्तिहारि श्रुतमागमान्ते ॥ अज्ञं परं ब्रह्म तदेव भुँद्भे संसारतापानिति संगिरन्ते ॥ ५०९॥

चिक्षरे। " "नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन । " "नेषा तर्केण मितरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । " इत्यादिबहुश्रुति-विक्षेन सर्वप्रत्यक्षागमप्रमाणातीतिमित्यर्थः । पक्षे सर्वशास्त्रप्रमाणबहिर्भूतलात्स्वक-पोलकित्पतिमित्यर्थः । अत एव विशिष्यते न्यूनाधिकभावेन ज्ञायते, प्राणिनां चित्त-वृत्तिरिति शेषः । एभिरिति विशेषाः सत्त्व-रजआदयो गुणास्ते निर्गता यस्मात् तिन्नर्गुणमित्यर्थः । पक्षे निर्विशेषं दश्यपदार्थजातादाधिक्यरितं परं "इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः । " इत्यादिभगवद्वाक्यप्रामाण्यात्सकलकरणप्रवर्तकं ब्रह्म "अणोरणीयान्महतो महीयान्" इत्यादिश्रुतिप्रामाण्यात्सर्वभ्यो महत् परमात्मरूपं आश्रयन्ति स्वीकुर्वन्ति च । वते-त्यानन्दे खेदे च ॥ ५०८ ॥

ननु परं ब्रह्माश्रयन्ति चेत् का हानिः, सम्यगेव तदित्याशङ्कचाह— हन्तेति । ब्रह्मबन्धवः दुष्टब्राह्मणाः परस्मै इन्द्रियसंघातात् परत्र वर्तमानाय ब्रह्मणे पर-मात्मने द्वह्मन्ति ॥ २१३॥

द्रोहणकारमेवोपपादयति— यदेवेति । आगमान्ते वेदान्ते यदेव ब्रह्म सर्वे जाम्रत्-खप्त-खप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त-स्वप्त

न केवलमभी परसो ब्रह्मणे दुह्मंति, किंतु तत्प्रमाणेभ्यः श्रुतिभ्योऽपि२१४ यतः—

मिथ्यार्थावेदकत्वात् श्रुतिषु कुमितिभिः कर्मकाण्डे निरस्त-प्रामाण्ये ब्रह्मकाण्डेः सह गुणवचनैः शेषितो ब्रह्मशब्दः ॥ मिथ्यार्थास्मिन्विमक्तिः प्रकृतिरिष परं ब्रह्म नैवाभिधत्ते वाच्यत्वानाश्रयत्वात्कथमुपनिषदां मानतां जानतां ते॥५१०॥ परमेते श्रुतिभ्यो न द्रह्मन्ति, किंतु शारीरकायापि ॥ २१५ ॥

नेति । तस्मिन् परब्रह्मणि विषये यानि प्रमाणानि यथार्थतद्भावप्रतिपादकानि तेभ्यः, श्रुतिभ्यः उपनिषद्धोऽपि द्वह्मन्ति ॥ २१४ ॥

द्रोहप्रकारमेवाह — मिथ्येति । श्रुतिषु कर्मकाण्ड-ब्रह्मकाण्डपरेषु सर्वेषु वेद-वाक्येषु मध्ये मिथ्यार्थानां असल्यार्थानां " ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत " इला-दिश्रतिभिः खर्गप्राप्त्यादिरूपाणां आवेदकलाद्वोधकलाद्वेतोः कर्मकाण्डे पूर्वमीमांसा-रूपे, ब्रह्मकाण्डै: अपवादरूपोपनिषद्वाक्यै: "तद्यथेह कर्मजितो लोक: क्षीयत एव-मेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते " इत्यादिभिः निरस्तं निवारितं प्रामाण्यं यस्य तथाभूते सति एभिः कुमतिभिः कुत्सितबुद्धिभिः, 'कुं कुत्सितं असत्यं प्रपन्नं अत-नित जानन्तीति तैः कुमतिभिः प्रपश्चमिथ्यालज्ञातृभिरित्यर्थः । दित भावदर्प-णव्याख्यायामर्थान्तरं दृरयते । तत्पक्षे ' अत सातत्यगमने ' इत्यस्माद्धातोर्गत्य-र्थात् औणादिक इप्रत्यय इत्यवगन्तव्यम् । गत्यर्थस्य ज्ञानार्थकत्वं च । गुणवचनैः सगुणेश्वरप्रतिपादकैः कर्मकाण्डवाक्यैः सह ब्रह्म इत्येक एव शब्दः शेषितः एकार्थां-कृतः, तत्र प्रमाणलेन स्वीकृत इत्यर्थः । उपनिषदां पूर्वमीमांसाया अपवादरूपला-देतद्युक्तमिति भावः। किंच अस्मिन् ब्रह्मशब्दे विभक्तिः सु औ इत्यादिरूपा मिध्यार्था निरर्थका । ब्रह्मणः सदैकरूपत्वात् द्वित्वानेकत्वाभावादित्यर्थः । ततश्च प्रकृतिः केवलं विभक्तिरहितं रूपं वाच्यत्वस्य शब्दप्रतिपाद्यस्थार्थस्य अनाश्रयत्वाद-वोधकत्वाद्धेतोः परं ब्रह्म नैवाभिधत्ते नैव बोधयति । ततः प्रकृतिप्रत्ययाभावादेवा ते अद्वैतवादिनः उपनिषदां मानतां पूज्यतां कथं जानतां विदन्तु ? नैव ज्ञातुं शक्तुवन्तीत्यर्थः ॥ ५१०॥

परिमिति । किंच परं अन्यदिप, कथयामीति शेषः । एते केवलं श्रुतिभ्यो वेदेभ्य एव इह्यन्तीत्येतावदेव न, किंतु शरीरमधिकृत्य कृतं शारीरकं श्रीमद्यास-निर्मितं सूत्ररूपं शास्त्रं तस्मै अपि दुह्यन्ति । उपनिषत्प्रतिपादितार्थमेव स्पष्टीकर्तुं, तत्र भवता व्यासेन ब्रह्मसूत्ररूपं शास्त्रं व्यरचि, तत्रापि द्रोहाचरणमन्याय्यमित्यिप-शब्दाद्वोध्यम् ॥ २१५॥ पराशरभुवा शास्त्रं ब्रह्मज्ञानाय निर्मितम् ॥ असमञ्जसतां नीतमद्वैतंब्रह्मवादिभिः॥ ५११॥

किं च याद्दशस्वभावः सर्वेश्वरस्तद्विपरीतमेव तैमुशन्ति विरुद्धमतैय एते ॥ २१६ ॥

सर्वज्ञमज्ञ इति सर्वपदाभिधेयम् कस्याप्यवाच्य इति सर्वमहागुणानाम् ॥ स्थानं च निर्गुण इतीह समस्तवेद-वेद्यं त्ववेद्य इति हते जगदीशमाहुः ॥ ५१२ ॥

किं बहुना-

विविधदुरितवातस्भीतस्थिरव्यसनाकुला-दितिमितमतेर्जीवादेवाभिदां परमेशितुः ॥ अपगतपरिच्छेदामोदाम्बुधेरुपगच्छताम् मशकशिशुतोऽभेदो न स्यात्कुतो मदहस्तिनः ॥५१३॥

उक्तार्थमेव प्रपत्रयति— पराशरभुवेति । पराशरभुवा श्रीमद्यासेन शास्त्रं सृत्ररूपं ब्रह्मणः ज्ञानाय ज्ञानार्थमेव, सकलजीवानामिति शेषः । निर्मितं रचितम् । तदिप द्वे जीव-ब्रह्मरूपे इते गते यस्मात् तद्वीतं द्वीतमेव द्वेतं जीव-ब्रह्मणोर्द्विरूपत्वं तन्न भवतीत्यद्वैतं जीवात्म-परमात्मनोरैक्यरूपं ब्रद्म एकमिति वदन्तीति तद्वादिभिः "आत्मा वा इदमेक एवात्र आसीत् नान्यत् किंचन मिषत्" "एकमेवाद्विती-यम् " "तत्त्वमित्त द्वयादिबहुलश्रुतिप्रामाण्यात् जीवात्मनोरेकत्वप्रतिपादकै-रित्यर्थः । असमञ्जसतां अयोग्यतां नीतं प्रापितम् ॥ ५११॥

किचेति । किंच यादशस्वभावः तत्त्वतो यतप्रकाररूपो भगवान् सर्वेश्वरः तस्माद्विपरीतं विरुद्धस्वभावमेव तं सर्वेश्वरं परमात्मानं उशन्ति इच्छन्ति । विरुद्ध-मतयः एते अद्वैतिनः ॥ २१६ ॥

सर्वज्ञमिति । ते अद्वैतवादिनः वस्तुतः सर्वे भूत-भविष्यादि जानातीति सर्वज्ञः तं जगदीशं अज्ञः अल्पज्ञः ज्ञातुमशक्यश्च इति, आहुः कथयन्ति । एतदेव सर्व- त्रान्वेतव्यम् । सर्वैः पदैः शब्दैः अभिधेयं वाच्यं जगदीशं, कस्यापि दश्य—जडा- दिदोषयुक्तपदार्थस्य अवाच्यः इति, सर्वेषां महागुणानां स्रष्टृत्वादीनां स्थानभृतं जगदीशं निर्गुणः सत्त्व-रजआदिगुणरहितः इति, समस्तैः सर्वेरिप वेदैर्वेद्यं ज्ञेयं, तुपदं विरोधसूचकम् । अवेद्यः "विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्" इत्यादिश्वतिभि- अज्ञेय इति च आहुः ॥ ५१२ ॥

विविधिति । विविधानामनेकेषां दुरितानां पापानां वातेन समूहेन स्फीतः

१ 'भोक्त, वेदां.' २ 'तमुपदिशन्ति.' ३ 'बुद्धयः' ४ 'तं.'

ड्रयं मिथ्या दृष्टिकर्ताऽपि मिथ्या
दोषो मिथ्यैवेति या धीरमीषाम् ॥
साधिष्ठानांशेपि किं नेति चिन्ता
साधिष्ठानां पण्डितानामुदेति ॥ ५१४ ॥
वि०—वयस्य! मैवं महीसुरदूषणेषु विजृम्भिष्ठाः ॥ २१७ ॥
पारम्पर्यत आगतो निजकुले पन्था न हातव्य इत्यद्वैतं परिगृह्य इन्त जगतो मिथ्यात्वमाचक्षताम् ॥

प्रवृद्धैः स्थिरैश्व व्यसनैः आकुलात् पीडितात् , अत एव च अतिमितमतेः अत्यल्पवृद्धेः जीवादेव, एवकारेणात्यन्तानौचित्यं सूचितम् । अपगतः परिच्छेदः परिमितिर्यस्मात् तादृशः य आमोदाम्बुधिः आनन्दसागरः तद्दृषः, अपरिमितानन्दरूष
इत्यर्थः । तस्य परमेशितुरीश्वरस्य अभिदामभेदं उपगच्छतां जानतां तेषामद्वैतिनां
मशकशिद्धतः मशकबालात् मद्युक्तस्य हस्तिनः अभेदः कृतो न स्थात् ? अपि तु
" विद्या-विनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । द्युनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदिर्शिनः । " इति गीताप्रामाण्यात् शरीरमात्रभेदेन विरोधेऽपि सर्वत्र जीवसाम्यात् स्यादेवाभेद इति भावः ॥ ५१३ ॥

हर्यमिति । द्रष्टुं योग्यं दृश्यं रज्जु—सर्पादि, शुक्ति—रजतादिकं वा, मिश्यः असत्यं, दृष्टेरयं सर्पः, इदं रजतं, इत्यादिभ्रान्तेः कर्ता आश्रयो देवदत्तादिश्वापि मिथ्या, दोषः पित्तादिश्च मिथ्येव । अत्र दृश्य-दृष्टिकर्तृ-दोषशब्दैः क्रमेण सकलप्रपञ्च अन्तःकरणाविच्छन्नचैतन्य-अज्ञानानि प्राह्याणि । तेनैतत्रत्रयमि ज्ञानोत्तरकाले बाध-प्रतीतिर्मिथ्येवावभासते इत्यद्वैतवेदान्तिनामिभप्रायः । इत्युक्तप्रकारा या अमीषामद्वैतवादिनां धीर्ज्ञानं विद्यते, सा दृश्याद्यंशत्रयेऽपि मिथ्येति बुद्धिः अधिष्ठानं आश्रयः रज्जुः शुक्तिवां, परब्रह्म च तिस्मन्नंशेपिऽकिं कृतो न भवति श्वत्यंप्रकारा चिन्तः साधिष्ठानां श्रेष्टानां पण्डितानां विदुषामुदेति उत्पद्यते । अत्र केचित् 'अज्ञाननाशात् सत्ये अधिष्ठानांशे सा मिथ्याबुद्धिनीत्पद्यते इत्यद्वैतिनामिभप्रायः । अत एव आधिनां काम।दिमनोव्यथया सिहताः तिष्ठन्तीति साधिष्ठाः गाढाज्ञानिनस्तेषामेवेदशी चिन्ते ति न्यायावतारः ' इत्याहुः ॥ ५१४॥

वयस्येति । एवमुक्तप्रकारेण मा विजृम्भिष्ठाः उद्युक्तो मा भव ॥ २१७॥ पारम्पर्यत इति । निजकुले स्ववंशे परम्परायाः श्रीमद्यास-शंकराचार्याद-प्राचीनसंप्रदायस्य भावः पारम्पर्यं तस्मादिति ततः आगतः प्राप्तः पन्था अद्वैतमार्गः न हातव्यः न त्याज्यः । अन्यथा अतिप्राचीनपरंपरागतसंप्रदायत्यागदोषापातप्रस-ङ्गादिति भावः। अनेन अद्वैतसंप्रदायः माध्व-रामानुजीयादिसंप्रदायवन्नाधुनिकः, केवल्यं स्वकपोलकित्पतसंकेतसिद्धश्च, किंतु अतिप्राचीनश्रुत्यर्थानुसरणपूर्वकं श्रीमद्यास-

अध्येतुं निगमानरोषत ईमान् कर्माणि निर्मातुम-प्यास्तिक्याचतुरा निकाममितरे के १ तावदेताहशाः॥५१५॥ किं च—

श्रुतीरध्येतारः किमपि विदितारः प्रतिदिनं ऋतूनाहर्तारः किमपि जपितौरो मनुगणम् ॥ अमी स्मार्ताः श्राद्धान्यपि रचियतारो विधुनते श्रुतेरप्रामाण्यं प्रसजदननुष्ठापकतया ॥ ५१६ ॥

रांकरप्रभृतिभिरीश्वरांशैरेव प्रवर्तित इति प्रतीयते । इति हेतोः अद्वैतं जीवेश्वरयोर्वेक्यं परिगृह्य जगतः मिध्यालमसल्यत्वं आचक्षतां कथयन्ताम् । एते अद्वैतवादिन इति शेषः । अतिसर्गे लोट् । हन्तेति हर्षे '' नेह नानास्ति किंचन '' '' मृत्योः स मृत्युमाप्तोति य इह नानेव पर्यति।'' इत्यादिश्रुतिप्रामाण्यात् एकमात्मानं विनाऽन्यत् सर्वमिप जगन्मिध्यैवेति भावः । किंच एते इमान् प्रसिद्धान् निगमान् खल्वशाखीयऋगादिवेदान् अशेषतः मूलमारभ्य समाप्तिपर्यन्तं अध्येतुं अभ्यसितुं, तदुक्तानि कर्माणि नित्य-नैमित्तिकादीनि आस्तिकयात् अस्ति वेदिवहितं सत्यमिति बुद्धिर्येषां ते आस्तिकाः तेषां भावस्तस्माद्धेतोः निकामं यथेच्छं निर्मातुमाचरितुमिप चतुराः कुशलाः इतरे अद्वैतिभ्योऽन्ये एताहशाः अद्वैतिसमाः के सन्ति १ न केपीति भावः । अनेन वैष्णवादयो न ताबद्वेदस्यैकं मन्त्रमिप यथार्थतया पठितुं शक्ता इति प्रसिद्धिः सूचिता । दश्यते हि सांप्रतमध्येवं रीतिः केषुचित् कर्नाटकीयवैष्णवेषु ॥ ५१५॥

श्रुतीरिति । अमी स्मार्ताः अद्वैतिनः, अत्र स्मार्तपदं अद्वैतिषु योगरूढं पङ्कजादिवदिति बोध्यम् । श्रुतीर्वेदान्, प्रतिदिनं ब्रह्मयज्ञसमये इति शेषः । अध्येतारः
पठितारः । न केवलं पठितार एव, किंतु किमिप यथामित विदितारः तदुक्तमर्थमिप जानन्तः, कत्न् ज्योतिष्टोमादियज्ञान् आहर्तारः कर्तारः, किमिप यथाशिक्त
मनुगणं स्वसंप्रदायप्रोक्तं मन्त्रसमुदायं जिपतारः जपं कुर्वन्तः, क्रचित् 'दितारः
प्रतिदिनम्'इति पाठः । तत्पक्षे दानं कुर्वाणा इस्पर्थः । श्राद्धानि प्रतिवार्षिकविहितानि पितृतृप्तिकराणि, अपिः समुच्चयार्थकः । रचियतारः कुर्वन्तश्च सन्तः अननुष्टापकत्या अध्ययन-तदर्थज्ञान-होम-जपाद्याचरणाभावतया प्रसजित निकटं प्राप्नोतीति प्रसजित् निस्यं प्राप्नुवत् श्रुतेर्ऋगादेर्वेदस्य अप्रामाण्यं प्रमाणाभावत्वं विधुनते
निरस्यन्ति । यथार्थानुष्टानाभावात् श्रुतेरप्रामाण्यं प्राप्तावसरिमिति भावः । अत्र वेदाप्रामाण्यनिरसनद्वारा अद्वैतवादिनां वेदप्रमाणकत्वेन तदुक्तानुष्टानतया च जगनिमध्यात्वादिकाः सकला अपि सिद्धान्ताः सप्रमाणास्तेनैव हेतुना पूर्वोक्तानि सकलान्यपि दूषणानि निष्फलानीति सूचितम् । एवमेव भावदर्पणकृतोप्यभिष्रायः ॥५१६॥

<sup>? &#</sup>x27;इमे.' २ 'किमपि ददितारः प्रतिदिनम्.'

कृ०-समन्ताद्वलोक्य--

निस्तुला अप्यमी विषयाः शैवप्रचुरतया न श्लावामहिन्त । अर्ब हि तत्त्वहितपुरुषार्थानयथाविस्थितानिषद्धानाः शैवा विदुषोऽपि विमोह-यन्ति ॥ २१८ ॥

तथाहि-

मद्नजनके वीतातक्के महागुणरोवधौ
परमपुरुषे नित्यासक्तां श्रुतिं कमलामिव ॥
बत पशुपतौ शूलोपेते मनोभवदाहके
निहितहृद्यां शैवा जल्पन्त्यभाग्यहता इवे ॥ ९१७॥

उक्तार्थाङ्गीकारपूर्वकमाह कृशानुः— निस्तुला इति । अमी विषया देशाः निस्तुला वेदविहितकर्म ज्ञानविद्वहुजनसत्वानिरुपमा अपि, शिवस्य मक्ताः शैवास्ते प्रचुराः बहुला येषु ते तत्प्रचुरास्तेषां भावस्तत्ता तया हेतुना श्लाघां प्रशंसां नार्हिन्त तस्याः न योग्या भवन्ति । सन्तु नाम शैवाः किं वा तेन प्रशंसानर्हत्विमिति चेदाह—अत्रहीति । अत्र एषु देशेषु हिं तत्त्वतः सत्यतया हिता हितकरा ये पुरुषार्थास्तान अयथावस्थितान् स्थितिमतिकम्य वर्तमानान् विरुद्धस्वभावानिति यावत् । अभिद्धानाः प्रतिपादयन्तः सन्तः, क्रचित् 'तत्पदार्थं यथावस्थितमनभिद्धानाः ' इति पाठः तत्पक्षे तदिति पदस्य शब्दस्य अर्थं ब्रह्मरूपं यथावस्थितमनिकम्य वर्तमानं यथास्थितस्वभावमित्यर्थः । अनभिद्धानाः अकथयन्तः सन्त इत्यर्थः । शैवाविद्यपेऽपि पुरुषान् किमुतान्यान्, विमोहयन्ति विश्रमयन्ति ॥ २१८ ॥

मोहनप्रकारमेव स्पष्टतयाह— मद्नजनक इति । वीताः गताः आतङ्कारोगाः दोषाश्च यस्मात् तस्मिन्, महतां स्रष्टृत्व-पालकत्वादीनां गुणानां शेवधौ निधं मदनस्य कामस्य जनके पितारे परमपुरुषे देवानामिष श्रेष्ठपुरुषे विष्णौ निस्यं संतत्त मासक्तां अनुरक्तां, अत एव कमलां लक्ष्मीमिव स्थितां श्रुतिं सर्वमिष वेदं शुलेक रोगेण, शूलनामकायुधिवशेषेण चोपेते युक्ते पश्नां गवादीनां ब्रह्मादिदेवानां च पित स्तिस्मन् मनोभवस्य मदनस्य दाहके शिवे निहितं अनुरक्तं स्थापितं च हृदयं मन अभिप्रायश्च यस्याः सा तां श्रुतिं अभाग्येन प्राक्तनदुष्कर्मणा हता नष्टा इव शैवा जल्पन्ति वर्णयन्ति । अत्र शैवानां तात्पर्यं वर्णितं भावदर्पणकृता तदित्थम्— पहतां अगुणानां काम-कोधादीनां शेवधिर्यस्मार्त्तास्मन् राग-द्वेषादिजनके अत् एव मदनस्य स्मरविकारस्य जनके अत एव विशेषेण इताः प्राप्ताः आतङ्काः तापा

१ 'अत्र हि तत्पदार्थं यथावस्थितमनभिद्धानाः'. २ 'हतामिव.'

सूर्यादारोग्यमिच्छेत्कमपि हुतवहात्सम्पदुछात्तमिच्छे-दीशानात् ज्ञानमिच्छेद्नविधिविभवं मोक्षमिच्छेन्मुकुन्दात् ॥ इत्याद्याः सत्यवाद्यादिममुनिभणितीराकल्य्यापि विष्णोः सेवां शैवास्त्यजन्तो बत भवहतये भावयन्ते भवं ते ॥५१८॥ अपि च—

तद्विष्णोः परमं पदं हि तमसः पारे सदा पश्यता सान्द्रं सूरिगणेन निर्मेलमहानन्दात्मकं शाश्वतम् ॥ अप्रेप्सन्त इमे समेतमनिशं वेतालभूतालिभि-लींकं भीकरमञ्चितुं व्यवसिता माहेश्वरं नश्वरम् ॥ ५१९॥

स्रयः यस्मात्तिसम् तजनके " रुक् ताप-शङ्काखातङ्कः " इत्यमरः । परं भृशं अपुरुषे अल्पपुरुषे, अनुदरा कन्यंत्यादाविव अल्पार्थे नव्समासः । नित्यं आ ईषदंशेन
सक्तां अत एव के चित्ते मलं अपुरुषसंबन्धजन्यदुः वं यस्यास्तथोक्तामिव स्थितां
" काश्चित्तात्म-रिव ब्रह्म-वाताः " इति कोशः । अत एव च अभाग्यहतामिव श्रुति
मनिस भवन्तीति मनोभवाः कामादयस्तद्दाहके शुलिमित्र शुलं अज्ञाननाशकं ज्ञानं
तेनोपेते प्राप्ये इत्यर्थः । पशुपतौ सर्वेश्वरे निहितहद्यां शैवाः जल्पन्ति इति ॥५१७॥

सूर्यादिति । सूर्यात् सूर्यमुपास्य, त्यब्लोपे पश्चमी । आरोग्यं इच्छेत्, हुतवहादमेः कमप्यनिर्वचनीयं संपदः धनादिसंपत्तेः उल्लासं विस्तारं इच्छेत्, ईशानात्
भगवतः शंकरात् ज्ञानं परमात्मविषयं इच्छेत्, अनविधिनःसीमः विभव ऐश्वर्ये
यिस्मिन् तथाभूतं अनश्वरसुखादिसंपद्युक्तमित्यर्थः । मोक्षं मुक्तिं मुकुन्दात् भगवतः
श्रीविष्णोः इच्छेत्, इत्याद्याः सत्यवादिनो यथार्थवक्तारः ये आदिमाः प्रथमाः मुनयः
स्थास-वात्मीकादयस्तेषां भणितीर्वाक्यानि "आरोग्यं भास्करादिच्छेत्" इत्याद्याः
आकल्य्य ज्ञात्वापि शैवाः भवस्य संसारस्य हतये नाशार्थं विष्णोः सेवां परिचर्याः
स्थानन्तः सन्तः, ते भवं शिवमेव भावयन्ते पूजयन्ति । अत्रार्थे शैवानामेवमिन्
प्रायः— "तरित शोकमात्मवित्, ज्ञात्वादेवं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते, ज्ञानादेव तु
कैवल्यम् " इत्यादिबहुलश्रुति-स्मृतिप्रामाण्याज्ज्ञानेनैव मोक्षः, तज्ज्ञानं च "ईशानः
सर्वविद्यानामीश्वरः " इत्यादिश्रुतिभ्यः शिवादेव प्राप्नोति ततश्च युक्तमेव तद्भजनमिति ॥ ५१८ ॥

ति । तमसः अज्ञानस्य पारे समाप्तौ सत्यां अज्ञानविनाशे सतीत्यर्थः । पर्यता अवलोकयता सरिणां ज्ञानिनां गणेन समुदायेन सनक-नारदादिज्ञानि-वित्तसमुदायेनेत्यर्थः । सान्द्रं निविडं व्याप्तमिति यावत् । निर्मलः जन्म-मरणादि-वेकाररहितश्वासौ महानन्दः अतिशयानन्दश्च स आत्मा स्वरूपं यस्य सः तथाभूतं अत एव शाश्वतं विनाशरहितं अत एव च परमं सर्वोत्तमं, हिः समुच्चायकः । तत्

१ 'स्रात्.' २ सत्यवाचो हितमुनि.'

वि०—सखे गुणग्रहणकुत् हुँ श्री भूयाः ॥ २१९ ॥

नित्यं कम समाचरन्ति निगमान् शास्त्राणि चाधीयते

संतन्वन्ति च सप्ततन्तुनिचयं धिन्वन्ति भक्त्यातिथीन् ॥

साम्बं च्यम्बकमचयन्ति शुचयः शेवाः सदैवादरादेषामीदृशर्षमणां कति १ये दोषा विषद्या न किम् १॥५२०।

प्रसिद्धं विष्णोः पदं वैकुण्ठं अप्रेप्सन्तः अनिच्छन्तः सन्तः, वेतालः पिशाचसे नानीश्च भूतानि च तेषामालिभिः पिङ्किभः, वेतालो नाम पिशाचसेनापतिरिति हि रुद्रपटले पिशाचसाधनप्रकरणे दश्यते । "वेतालो नीलदेहोऽसौ पिशाचगण नायकः । सर्वकार्यकरः शंभोः सेनानीः शवभूमिगः । " इति । एतेन 'वेताल नाम भूतानि ' इति भावदर्पणकारोक्तं व्याख्यानं परास्तम् । यद्वा वेतालस् भूतानामाधिपत्ये सेनानीत्वे वा सत्यपि भूतत्वं पिशाचलं वा नापति । यथा मनुजसेनानेः प्रत्यक्षशिवसंनिधौ च तदितरक्षुद्रभूतानां प्रयोजनाभावात् युक्तमेव पूर्वोक्तं व्याख्या निमिति समाधेयम् । अनिशं संततं समेतं व्याप्तं अत एव भीकरं सर्वलोकान भयोत्पादकं, नश्वरं विनाशयुक्तं च महेश्वरस्यायं माहेश्वरः तं लोकं कैलासं अश्वित् गन्तुं व्यवसिताः कृतनिश्वयाः इमे शैवाः सन्ति । 'वस्तुतस्तु " यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च उमे भवत ओदनः । मृत्युरस्योपसेचनम् ।" इति श्रुत्या वैकारिकमूर्तित्र यावसानानां त्रयाणामिष नश्वरत्वेन निर्विकारसदाशिवावासपरमकैलासकाङ्किषु शैवे पूक्तद्वणमारोपितमेवेति ध्येयम् ' इति भावदर्पणकारः ॥ ५१९॥

सख इति । गुणग्रहणे यथार्थगुणाङ्गीकारे कुत्हलं कौतुकं यस्यास्ति स तत्कु तूहली भूयाः भव ॥ २१९॥

के वा शैवानां गुणा इत्यपेक्षायामाह— नित्यिमिति । शुचयः पवित्राः शैवा सदैव नित्यमेव आदरात् नित्यं संध्यौपासनादिकं कर्म सं सम्यक्, न तु यथाकथंचित् आचरन्ति, निगमान् वेदान् शास्त्राणि च अधीयते अभ्यस्यन्ति, सप्ततन्त्रन् नित्य-नैमित्तिकादियज्ञानां निचयं समुदायं संतन्वन्ति सम्यगनुतिष्ठन्ति च, भत्त्य प्रेम्णा अतिथीनभ्यागतान् धिन्वन्ति प्रीणयन्ति, अम्बया भगवत्या पार्वत्या सहित् साम्बः तं त्रीणि अम्बकानि नेत्राणि यस्य सः तं शिवं, भत्त्येत्यत्रापि संबन्धनीयम् अर्चयन्ति पूजयन्ति । ईदृशाः पूर्वोक्तरीत्या शुद्धाः धर्माः पुण्यकर्माणि येषां "धर्मा पुण्य-यम-न्याय-स्वभावाचार-सोमपाः ।" इत्यमरः । तथाभूतानां " धर्मादनिच् केवलात्" इति समासान्तोऽनिच्प्रत्ययः । एषां शैवानां कतिपये बहुगुणसमवाय् द्वि-त्राः दोषाः विषद्धाः विशेषेण सहनीया न किम् ? अपि तु " एकोहि दोषे गुणसंनिपाते निमजतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः । " इति न्यायमाश्रित्यावर्यं सहा एवेति भावः ॥ ५२०॥

१ 'कौतुकी.' २ 'मृत्यातिथीन्.' ३ कर्मणां.'

अन्यच श्रोतव्यम् ॥ २२० ॥ स्मरहरपरिचर्या सांप्रतं तन्यते या जनयति हरिभक्तिं हन्त जन्मान्तरे सा ॥ शमितदुरितवर्गे सा च स्तेऽपवर्गम् कृत इव फलहानिः १ कुर्वतां शर्वपूजाम् ॥ ५२१ ॥

परंतु—
सा रुद्रभक्तिर्वितनोति भद्रं या विष्णुविद्वेषल्यासहिष्णुः ॥
त एव धर्माय भवन्ति दाराः कदापि यान्नाभिमृशन्ति जाराः ॥६२२॥
शेषशायिविद्वेष एव हि मूर्धाभिषिक्तो दोषः पुरुषाणाम् ॥ २२१॥
पश्य—

नास्तिक्यमावहित नारकमातनोति
प्रौढिं निहन्ति परिलुम्पति संपदं च ॥
आयुः क्षिणोत्युपचिनोति समस्तदोषान्
द्वेषो मुकुन्दिवषयो विषयोगतुल्यः ॥ ५२३ ॥

किंचैतेषां शिवपूजनं हरिभक्तिजननद्वाराऽपवर्गसाधकमतो महदुपकारकं तदिति कुमवतारयति—अन्यचेति ॥ २२०॥

स्मरहरेति । सांप्रतमधुना स्मरहरस्य शिवस्य परिचर्या पूजा या तन्यते ह्यते, जनैरिति शेषः । सा । हन्तेति हर्षे । जन्मान्तरेऽन्यस्मिन् जन्मिनि रिभक्ति विष्णुभक्ति जनयति उत्पादयति । सा हरिभक्तिश्वापि शिमतः । त्याशितः दुरितानां पापानां वर्गः समुदायो येन स तं, सकलपापसंबन्धिनि । रिकमिल्यर्थः । अपवर्गे मोक्षं सूते उत्पादयति । तस्मात् शर्वस्य शिवस्य पूजां कुर्वतां । नानां फलहानिः कुर्तो भवति ? अपि तु कुर्तोऽपि नैव भवतीत्यर्थः ॥ ५२१॥

शिवभजनेऽपि विष्णुभजनमावश्यकमन्यथानर्थापात इति वक्तमाह-परमिति— सेति । या रुद्रभक्तिः विष्णौ द्वेषः अप्रीतिस्तस्य लवस्य लेशस्यापि, किमुताधिक-य, असिहष्णुरसहनशीला, सा रुद्रे शिवे भक्तिः भद्रं मोक्षप्राप्तिरूपं कल्याणं वितनोति कस्तारयति। अन्यथाधःपातः स्यादिति भावः। एतदेवार्थान्तरेण द्रढयति—त एवेति। वित्रान् स्त्रियः जाराः परस्त्रीलम्पटाः पुरुषाः कदापि न अभिमृशन्ति न पृशन्ति, ते एव दाराः स्त्रियः धर्माय धर्मसाध्यपुरुषार्थाय भवन्ति प्रभवन्ति ॥५२२॥ शेषशायीति । पुरुषाणां शेषशायिविद्रेषः विष्णुद्रेष एव हि मूर्धाभिषिक्तः वैद्रोषभ्योऽधिकः दोषः ॥ २२१॥

एतदेव सप्रपञ्चमुपपादयति—नास्तिक्यमिति । विषस्य योगेन भक्ष्य-पेयप-।थैसंबन्धेन तुल्यः समः मुकुन्दविषयः श्रीविष्णुविषयः द्वेषः नास्तिक्यं ईश्वरास्ति- कु०-तथ्यमेव, तथाप्यवैदिकत्रतेष्वेव प्रयततां शिवभक्तिमिनयतां पाषण्डविशेषाणामेषां वेष एव भीषयति हृदयम् ॥ २२२॥

तथाहि-

श्रिताभन्यमार्गाश्चिताभस्मशुष्यन्निटाला जटालाः स्फुटालापशून्याः ॥ साशानाग्निस्व्या दशानिर्दहन्तः पिशाचा इवामी दिशासु अमन्ति ५२ ४ किंच—

एषामितजुगुप्सिता रीतिः ॥२२३॥ पक्षीकृत्य गिरीशं सिद्धचा रहिताश्च मानहीनाश्च ॥ इच्छन्त्यिघगन्तुमिमे धनंजयं लिङ्गदर्शनेनैव ॥ ५२५॥

लाभावलं आवहति संपादयति, नारकं दुर्गतिं आतनोति विस्तारयति। पुनः पुनर्नरकः मेव प्रापयतीत्यर्थः। प्रोढिं महत्त्वं निहन्ति विनाशयति, श्चद्रत्वं ददातीत्यर्थः। संपदमर्थः संपत्तिमपि परिल्लम्पति परिहरति। आयुजावितकालं क्षिणोति क्षीणं करोति, ततः श्चेवं समस्तदोषान् उपचिनोति वर्धयति॥ ५२३॥

तथ्यमिति । लयोक्तं तथ्यमेव सत्यमेव, तथापि एतेषु शैवेष्वयं प्रकारो न हश्यते, किंतु अवैदिकानि वेदबाह्यानि यानि व्रतानि केवलं शैवागमप्रोक्तानि तेष्वेष प्रयततां प्रयत्नं कुर्वाणानां पाषण्डविशेषाणां वेददूषकभेदानां जनानां शिवभित्ति अभिनयतां प्रकटीकुर्वतां एषां शैवानां वेषः जटा-भस्मादिधारणरूपः दिगम्बरलादि। रूपश्च, हृदयमन्तःकरणं भीषयत्येव ॥२२२॥

श्रितेति । श्रितः अङ्गीकृतः अभव्यः अक्तव्याणकरः मार्गः यैस्ते, चिताया भस्मना ग्रुष्यत् शुष्कीभवत् निटालं भालं येषां ते, जटालाः जटायुक्ताः, स्फुटः स्पष्टः श्रवणयोग्यः य आलापो भाषणं तेन शून्याः रहिताः, स्मशानाग्नेः सख्या मित्रभूतयः तत्सदृश्या अतिरक्तवर्णयेखर्थः । दृशा लोचनेन निर्दहन्त इव सन्तः, अमी पाषण्डा पिशाचा इव दिशासु दृशसु अमन्ति पर्यटन्ति ॥ ५२४ ॥

एषामिति । एषां पाषण्डानां अतिज्ञगुप्सिता अतीव निन्द्या रीतिः ॥ २२३ । तामेव स्पष्टतया प्रतिपादयति प्रश्लीकृत्येति । मानेन अभिमानेन, विह्नव्याप्य धूमवानयं पर्वतः इत्यनुमानेन च हीना रिहताः अत एव सिद्ध्यां फलनिष्पत्त्या पर्वतो विह्नमान् इति निश्चयेन च रिहताः इमे पाषण्डाः लिङ्गस्य शिवलिङ्गस्य, धूम चिह्नस्य च दर्शनेनैव दर्शनमात्रेणेव गिरीशं शिवं पर्वतं च पक्षीकृत्य इष्टदेवत्वेनाश्रित्य संदिग्धसाध्यवन्तं च कृत्वा, धनं द्रव्यं जयमुत्कर्षे च, धनंजयमितं च अधिगन्तुं प्रार् इच्छन्ति ॥ ५२५ ॥

१ 'सत्यमेव तथाप्यवैदिकवृत्तिष्वेव प्रयियासतां.'

अन्ये चात्र—

दीर्घवक्रनखरं खरकल्पा उद्धरन्त इव बाहुयुगं ते ॥ श्रीचमाचिरतुमप्यसमर्था नीचेबुद्धिहृदया विहरन्ति ॥ ९२६ ॥

वि०--विमृश्य--

सखे गुणग्राहिणा नैतेऽपि दूषणीयाः ॥२२४॥ शीतोष्णजृम्भणसहेषु जितेन्द्रियेषु कष्टोपवासपरिशुष्ककलेवरेषु ॥ पुण्यस्थलाटनपराकृतकिल्बिषेषु जानीहि कानपि गुणान् जटिलेष्वमीषु ॥ ५२७ ॥

## अथ ज्यौतिषिकवर्णनम् ४४.

इत्यन्यतो वीक्ष्य साराङ्कम्— क इमे पुस्तकहस्ताः कल्य एवोत्थाय तत इतः पर्यटन्ति ? ॥ २२५॥

दिशिति । दीर्घाणि आयतानि वकाणि कुटिलानि च नखानि यस्मिन् तत् बाहु-युगं भुजद्वयं, ते पाषण्डाः उद्धरन्तः उत्क्षिपन्त इव सन्तः, अत एव खरकल्पाः गर्द-भतुल्याः शौचमप्याचरितुं असमर्थाः, नीचा हीना बुद्धिर्निश्चयो यस्मिन् तादृशं हृदय-मन्तःकरणं येषां तथोक्ताः सन्तः विदृरन्ति इतस्ततः क्रीडन्ति ॥ ५२६॥

सख इति । गुणप्राहिणा "गुण-दोषो बुधो गृह्णिन-दुक्ष्वेडाविवेश्वरः । शिरसा श्ला-घते पूर्वे परं कण्ठे नियच्छति । " इति न्यायेन दोषसत्त्वेऽपि गुणमात्रस्वीकारपरेण पुरुषेण एते पाषण्डा अपि, अपिना दोषबाहुल्यं द्योत्यते । न दूषणीयाः ॥ २२४ ॥

द्यातोष्णिति । शीतं वर्ष-वातादि च उष्णं आतपादि च तयोः जृम्भणं अति-शयलं सहन्तीति तत्सहास्तेषु, अत एव जितेन्द्रियेषु कष्टाः दुःखप्रदा ये उपवासाः प्रदोष-शिवरात्र्यादिष्वनशनवतरूपास्तैः परिशुष्कं कृशीभूतं कलेवरं शरीरं येषां तथा-भूतेषु पुण्यस्थलेषु वाराणसी-गोकर्ण-रामेश्वरादिक्षेत्रेषु अटनेन यात्रार्थं अमणेन पराकृतं निरस्तं किल्बिषं पापं यैस्तेषु अमीषु जिटलेषु कानिप वक्तुमशक्यान् गुणान् जानीहि अवगच्छ । निह तावदेतत्कष्टोपवासादि गृहिभिर्विषयिजनेश्व कर्तुं शक्यं तस्मादेते पूज्या एवेति भावः ॥ ५२७॥

क इति । इमे पुस्तकं पञ्चाङ्गादिकं हस्ते येषां ते जनाः कल्ये प्रातःकाले एवोत्थाय तत इतः गेहाद्रेहं पर्यटन्ति अमन्ति, ते के ? ॥२२५॥

१ 'नखरा:.' २'नी चबुद्धिहृदयं भ्रमयन्ति.'

कु०—निपुणमवलोक्य सपिरहासम्—
ज्योतिःशास्त्रमहोदधौ बहुतरोत्सर्गापवादात्मिभः
कल्लोलैर्निबिंड कणान् कतिपयान् लब्ध्वा कृतार्था इव ॥
दीर्घायुः-सुत-संपदादिकथनैर्दैवज्ञपाशा इमे
गेहंगेहमनुप्रविश्य धनिनां मोहं मुहुः कुर्वते ॥ ५२८ ॥

किंच--

विलिखित सदसद्वा जन्मपत्रं जनानाम् फलित यदि तदानीं दर्शयत्यात्मदाक्ष्यम् ॥ न फलित यदि लैसं द्रष्टुरेवाह मोहं हरित धनमिहेवं हन्त ! देवज्ञपाशः॥ ५२९॥

ज्योतिरिति । बहुतराः अतिबहुलाः उत्सर्गाः सामान्यवचनानि अपवादाः विशेषवचनानि च आत्मा स्वरूपं येषां तथाभूतैः, अतिशयोत्सर्गापवादवचनरूपैरि-त्यर्थः । कल्लोलैस्तरङ्गेः निबिडे परिपूर्णे ज्योतिःशास्त्रं प्राणिनां प्रहायानुकूल्य-प्रातिकृल्यज्ञानद्वारा ग्रुभाग्रुभफलप्रतिपादकं गृहनक्षत्रस्वरूपगत्यादिज्ञापकं च शास्त्रं स एव महोदधः समुद्रस्तस्मिन् कतिपयान् अत्यल्पान् द्वि-त्रान् कणान् लेशान् लब्ध्वा प्राप्य, अतिविशालज्योतिःशास्त्रस्य यितंकचिदंशमधीत्येति यावत् । कृतार्थाः कृतक्त्रत्या इव वर्तमानाः इमे कृत्सिता दैवज्ञाः ज्यौतिषिकाः दैवज्ञपाशाः, याप्ये पाशप् ॥ गेहं गेहं प्रतिगृहं अनुप्रविश्य दीर्घायुः-सुत-संपदादिकथनैः कस्यचित् दीर्घायुः कथनेन, कस्यचित्सुतार्थिनः 'तव सद्भुणसंपन्नः पुत्रः स्यात् कस्यचिद्दितस्य त्वं 'अप्रे बहुतरद्रव्यसंपन्नो भविष्यसि दत्यादि कथनमूह्यम् । धनिनां द्रव्यवतां मुहुर्वारं-वारं मोहं कुर्वते । इमे भविष्यच्छुभकथनेनातीव विद्वांस इति भ्रान्तिमुत्पाद-यन्तीत्यर्थः ॥ ५२८ ॥

विलिखतीति । किंच अयं दैवज्ञपाशः ज्यौतिषिकाधमः जनानां सत् यथार्थफलज्ञापकं असत् अयथार्थफलं वा कथमपि जन्मपत्रं विलिखति । तचाग्रे यदि कदाचिद्दैववशतः फलति स्वलेखनानुरूपफलप्रांप्तिर्भवति चेत्, तदा आत्मनः दाक्ष्यं भविष्यत्फलकथनचातुर्ये दर्शयति । यदि च लग्नं न फलति तदा द्रष्टुर्जन्मकालीन-लग्न-वेलादिज्ञातुरेव मोहं अज्ञानं आह कथयति । अस्य जन्मकालीनलमादि सम्यद्भ् ज्ञातं भवद्भिस्तस्माद्भवतामेवायं दोषो न ममेति वदतीत्यर्थःः । एवं इह लोके धनिनामिति शेषः । धनं हरति । हन्तेति खेदे ॥ ५२९ ॥

१ 'लग्नप्रष्टुरेवैष दोषो.'

अपि च---

प्रमोदे खेदे वाऽप्युपनमित पुंसो विधिवशानियवं प्रागेवाभिहितमिति मिथ्या कथयित ॥
जनानिष्टानिष्टाकलनपरिहारैकनिरैतानसौ मेषादीनां परिगणनयैव भ्रमयित ॥ ५३०॥
अस्तु वा तथ्यवादी दैवज्ञस्तथापि वृथा तद्वचःश्रवणम् ॥ २२६॥
तथाहि——

असुखमथ सुखं वा कर्मणां पिक्तवेछा-स्वहह ! नियतमेते भुञ्जते देहभाजः ॥ तदिह पुरत एव प्राह मोहार्तिकश्चेत् कथय फल्लमभीषामन्ततः किं ततः स्यात्? ॥ ५३१ ॥

प्रमोद इति । पुंसो जनस्य विधिवशाद्दैववशादेव न तु स्वकथनेन, प्रमोदे आनन्दे वाऽथवा खेदे दुःखे उपनमित प्राप्तवित सित, इदं सुखं दुःखं वा मया प्रागेव प्राप्तकालात् पूर्वमेव अभिहितं कथितं इत्येवं मिथ्या असत्यं कथयित । इष्टं सुखादि अनिष्टं दुःखादि च तयोः आकलनं स्वीकारः परिहारः निवारणं च तयोः एकं सुख्यं यथा स्यात् तथा निरतानासक्तान्, सुखस्याङ्गीकारे दुःखस्य परिहारे च तत्परानिति यथायथमूह्यम् । जनान् असौ ज्यौतिषिकः मेषादीनां राशीनां परिगणनया संख्यानेनैव अमयित विमोहयित । तव जन्मराशेः सकाशाद्रव्यादेर्यन् हस्येष्टफलप्रतिपादके एकादशादिस्थाने प्रवेशात् सुखोत्पत्तिः, जन्म-चतुर्थादिस्थानप्रवेशाचानिष्टफलप्राप्तिः ' इत्यादिकथनेन अमयतीत्यर्थः ॥ ५३०॥

अस्त्वित । किंच दैवज्ञः तथ्यवादी सत्यवक्ता, वाऽप्यर्थकः । अस्तु तथापि तस्य वचसो भाषणस्य श्रवणं वृथा निष्फलमेव ॥ २२६ ॥

वृथालमेवाह — असुखिमिति । एते दृश्यमाना देहमाजः प्राणिनः कर्मणां पूर्वजन्मकृतानां पिक्तिवेलासु फलनिष्पत्तिकालेषु असुखं दुःखं अथवा सुखं च नियतं नियमेनैव भुजते । अहहेत्याश्चर्ये । तदेव सुखं दुःखं वा मौहूर्तिको ज्यौतिषिकः इह पुरतः तत्प्राप्तेः प्रागेव प्राह कथयित चेत्, ततः अग्रिमसुख-दुःखादिकथनात् अमीषां देहमाजां फलं अन्ततः अन्तकालपर्यन्तं किं स्यात् १ कथय । प्राणिनामिष्टानिष्टप्राप्तिः स्वस्वकर्मानुसारेणैव भविष्यति ज्यौतिषिकादिकथनेन किम-प्यन्यथा न भवेदित्यर्थः ॥ ५३१ ॥

१ 'प्रमोदः खेदो वा.' २ 'मयेदं.' ३ 'नियतान्.'

वि० — ऐहिकामु ध्मिककर्मारम्भोपयोगिनो नोपालम्भमहिन्त ज्योति-विदः ॥ २२७ ॥

शृणु तावत्—
न देवं न पित्र्यं च कमीत्र सिध्येत्र यत्रास्ति देशे ननु ज्योतिषज्ञः ॥
न तारा न चारा नवानां ग्रहाणां न तिथ्याद्यो वा यतस्तत्र बुद्धाः ५३२
यच्च समर्थितं मौहूर्तिकवचनिश्चमनं मुधेति तन्निपुणनिरूपणा न
भणैन्ति ॥२२८॥

यतः--

भानोः शीतकरस्य वापि भुजगम्रासे पुरो निश्चिते तीथीनामटनं जनस्य घटयेत्तापत्रयोचाटनम् ॥

एहिकेति । इहलोके भवान्यहिकानि अमुिष्मन् परलोके भवान्यामुष्मिकानि च यानि कर्माणि तेषामारम्भे उपयोगिनः भविष्यदिष्टानिष्टकथनेनेति भावः। ज्योतिर्विदः ज्योतिःशास्त्रवेत्तारः उपालम्भं निन्दां नार्हन्ति निन्दितुं न योग्या भवन्ति ॥ २२०॥

ज्योतिर्विदां सर्वाण्यपि दूषणानि परिहरन् प्रथमं तावत्तेषामुपयोगमाह—निति । ननु इति आमन्त्रणे । हे कृशानो इत्यर्थः । यत्र यस्मिन् देशे ज्योतिषं यह-नक्षत्रादीनां खरूप-गत्यादिज्ञापकं शास्त्रं जानातीति तज्ज्ञः नास्ति न विद्यते, अत्रा-स्मिन् ज्योतिर्विदभाववति देशे दैवं देवसंबन्धि कर्म पूजादिकं एकाद्रयुपवासादिकं च सम्यक् तिथ्यादिज्ञानाभावात् न सिध्येत्, तथा पित्र्यं पित्रुदेशेन कर्तव्यं श्राद्धाः दिकं चापि न सिध्येत् । अत्रापि पूर्वोक्त एव हेतुर्ज्ञेयः । किंच ताराः नक्षत्राणि न सिध्येयुः, तेषां खरूपज्ञानाभावादित्यर्थः । तथा नवानां नवसंख्याकानां प्रहाणां रव्यादीनां चारा मेषादिराशिप्रवेशाश्च न सिध्येयुः, तिथ्यादयः प्रतिपदादितिथयः आदिशब्देन योग-करणादीनां संग्रहः । न सिध्येयुः । वाऽप्यर्थकः । यतः कारणात् तत्र देव-पित्र्यादिकर्ममु ज्योतिर्विद इति शेषः । बुद्धाः ज्ञानवन्तः सन्ति । तस्मात् तेषामभावात् कापि देव-पित्र्यादिकर्मज्ञानं नोत्पद्येतत्यर्थः । क्रचित् पत्रोऽत्रेष बुद्धः ' इति पाठः । पूर्वसंबन्धदर्शनेन स एव युक्त इति भाति । परं च प्राचीनपुस्तकेषु तस्याभावात् स नाहतः ॥ ५३२ ॥

यचिति । मौहूर्तिकानां ज्योतिर्विदां वचनस्य भाषणस्य निशमनं श्रवणं मुधा व्यर्थमेव इति च यत् समर्थितं प्रतिपादितं तत् निपुणं युक्तायुक्तविवेकपूर्वकं निरूपणं भाषणं येषां ते न भणन्ति न प्रतिपादयन्ति ॥ २२८ ॥

तत्कारणमुपपादयति—भानोरिति। भानोः सूर्यस्य शीतकरस्य चन्द्रस्य वापि भुजेन कौटिल्येन गच्छतीति भुजगस्तेन 'भुजो कौटिल्ये' इति धातोः 'अन्यत्रापि—'

र्थ 'ऐहिकामुष्मिकारम्भो.' २ ' यतोत्रैष बुद्धः' ३ ' वचः श्रवणं. '४ ' पणायन्ति.

इष्टे प्रागवधारिते सित धृतेस्तुष्टेश्च लामो भवे-दृष्टे तु व्यसनेऽत्र तत्परिहृतिः कर्तु जपाद्यैः क्षमा ॥ ५३३॥ अविस्नम्भश्च दैवज्ञवचनेप्वनुपपन्नः ॥ २२९ ॥ वृद्धि-हृासौ कुमुद्मुहृदः पुष्पवन्तोषरागः गुक्तादीनामुद्यविलयावित्यमी सर्वदृष्टाः ॥ आविष्कुर्वन्त्यखिलवचनेष्वत्र कुम्भीपुलाक-न्यायाज्ज्योतिर्नयगितविदां निश्चलं मानभावम् ॥ ५३४॥

इस्यनेन डप्रत्ययः । राहुणा केतुना वा यासे, चन्द्र-सूर्यथहणे इत्यर्थः। पुरः यासकालात् पूर्वमेव निश्चिते ज्ञाते सित, ज्योतिषिकेनेति शेषः । तापत्रयस्य आध्यात्मिकादिदुः खत्रयस्य उच्चाटनं निर्मूलनं यस्मात् तत्, तापत्रयनाशकरिमत्यर्थः। तीर्थानां
गङ्गादीनां यात्रार्थमिति शेषः । अटनं अमणं जनस्य घटयेत् संपादयेत् । किंच
यहाणामानुकूल्येन इष्टे अमीष्टफले प्राक् तत्प्राप्तिकालात् पूर्वमेव अवधारिते निश्चिते
सित धृतेर्धेर्यस्य तुष्टेः संतोषस्य च लाभः भवेत् । व्यसने दुःखे यहाणां प्रातिकूल्येनेति शेषः । दष्टे प्राग्गणितेन ज्ञाते सित तु, अत्र तस्य व्यसनस्य परिहतिः परिहारः जपायैः तत्तदनिष्टमहमन्त्रजपायैः, आयशब्देन दानादेर्यहणम् । कर्तु क्षमा
योग्या स्यात् । अनेन 'असुखमथ सुखं वा ' इत्यादिनोक्तं दूषणं परिहतः
मिति शेषम् ॥ ५३३॥

अत एव ज्यौतिषिकवचनमवर्यं माननीयमिति वक्तमाह— अविस्नम्भ इति। दैवज्ञानां ज्योतिर्विदां वचनेषु भाषणेषु अविस्नम्भोऽविश्वासः अनुपपनः अयुक्तः २२९

कृत इत्यत आह—वृद्धि-हासाविति । कुमुदमुहदश्चन्द्रस्य वृद्धिः ग्रुह्नपक्षे प्रतिदिनमेकैककलया जायमाना पुष्टिः हासः कृष्णपक्षे तत्क्रमेणैव जायमानः क्षयश्च तौ, पुष्पवन्तौ सूर्याचन्द्रमसौ "एकयोत्त्रया पुष्पवन्तौ दिवाकर-निशाकरों" इत्यमरः । तयोः उपरागः प्रहणं "उपरागो प्रहो राहुप्रस्ते लिन्दौ च पूष्णि च ।" इत्यमरः । ग्रुकादीनां प्रहाणां, आदिशब्देन गुर्वादीनां प्रहणम् । उदयः विलयः अस्तमयश्च तौ, इत्येवंप्रकारेण अमी कालविशेषाः सर्वेलेंकैः दृष्टाः, एते ज्यौतिषिकानिश्चिता एवति शेषः । अत्र लोके कुम्भी अन्नपचनपात्रं पुलाकः धान्यकणः तयोन्धायः एककणपचनशानात् सर्वधान्यपाकशानरूपः तस्मात् ज्योतिनयो ज्योतिःशास्त्रं तस्य गतिं लापनरीतिं विदन्ति जानन्तीति तद्विदस्तेषां अखिलानि सर्वाणि यानि वचनानि तेषु निश्चलं चन्नलतारहितं सनिश्चयमित्यर्थः । मानभावं पूज्यभावं आविष्कुर्वन्ति प्रकटीकुर्वन्ति ॥ ५३४ ॥

१ 'अष्टे च, ' २ ' बुद्धि. ३ 'पुष्पवन्तोपरागौ'. ४ ' विदो. '

इत्थं किल नीतिविदो विदुः ॥ २३०॥ विदेवज्ञं ग्रामं विबुधविधुरं भूपितसमम् मुखं श्रुत्या हीनं मनुजपितश्चन्यं च विषयम् ॥ अनाचारान् दारानपहरिकथं काव्यमि च प्रवक्तृत्वापेतं गुरुमि सुबुद्धिः परिहरेत् ॥ ५३५॥

### अथ भिषग्वर्णनम् ४५.

कु०- अस्त्वेवम् । इत्यन्यतो वीक्ष्य सोपहासम्-मिथ्योषधेर्हन्त! मृषाकषायरसद्यलेह्यैरयथार्थतैलैः ॥ वैद्या इमे विच्चतरुग्णवर्गाः पिचण्डभाण्डं परिपूरयन्ति ॥ ५३६॥ किंच-

न धातोर्विज्ञानं न च परिचयो वैद्यकनये न रोगाणां तत्त्वावगतिरिप नो वस्तुगुणधीः ॥ तथाप्येते वैद्या इति तरलयन्तो जडजना-नसून्भृत्या मृत्योरिव वसु हरन्ते! गदजुषाम् ॥ ५३७ ॥

विदेवज्ञामिति। सुष्ठु विचारसंपन्ना बुद्धिर्यस्य सः सुबुद्धिः पुरुषः विदेवज्ञं ज्यौतिषिकरिहतं य्रामं, विबुधविधुरं पण्डितग्रून्यं भूपितसमं राज्ञः समां, क्रचित् 'विबुधविधुरां भूपितसमां ' इति पाठान्तरं दृश्यते । तत्तु न युक्तं, " सभा राजाऽमनुष्यपूर्वा " इति राजपर्यायपूर्वसभान्ततत्पुरुषस्य नपुंसकत्वविधानात् । श्रुत्या वेदेन
द्वीनं रहितं मुखं, मनुजपितना राज्ञा ग्रून्यं च विषयं देशं, अनाचारान् सतीत्वाचाररिहतान् व्यभिचारसंपन्नानित्यर्थः । दारान् स्त्रियं चापि, अपगता दृरिकथा
यस्मात् तत्, दृरिगुणानुवर्णनरिहतमित्यर्थः । काव्यं च, प्रकर्षेण यद्वकृत्वं यथार्थोपदेशरूपं तस्मादपेतं निवृत्तं गुरुमध्यापकं च परिदृरेत् त्यजेत् ॥ ५३५ ॥

मिथ्योति । इमे वैद्याः मिथ्योषधैः रोगादिसम्यक्परीक्षामन्तरा प्रयुक्तैरसन्त्योषधैः, मृषाकषायैः पूर्ववदेव वृथाप्रयुक्तेः, असद्यैः सोद्धमशक्यैर्छेद्यैः, अयथार्थैः विरुद्धरोगप्रयुक्तत्या अयोग्येस्तैलैश्च, विश्वतः रुगणानां रोगिजनानां वर्गः समुद्यायो यैस्तथाभूताः सन्तः, पिचण्डमुदरं भाण्डमिव परिपूरयन्ति पूर्णं कुर्वन्ति ॥५३६॥

नेति । एषां वैद्यानां धातोः पारद-ताम्रादेः विज्ञानं विशेषतः शुद्धिकरणादिज्ञानं न, वैद्यकनये वैद्यकशास्त्रे चरक-सुश्रुतादिम्रन्थे परिचयोऽभ्यासः न, रोगाणां ज्वरा-

<sup>्</sup>१ 'विधुरां. ' २ 'सभाम्. '

अपि च--

कषायैरुपवासैश्च नृणामुछावतां कृताम् ॥ निजौषधकृतां वैद्यो निवेद्य हरते धनम् ॥ ५३८॥ वि०—वयस्य ! विश्वोपकारिषु वैद्येषु अवद्यानि न केल्येथाः॥२३१॥ पर्य-

मस्ते दुःसहवेदनाकविते मशे खरेऽन्तर्गलम् तप्तायां ज्वरपावकेन च तनौ तानते हृषीकत्रजे ॥ दूने बन्धुजने कृतप्रलपने धैर्यं विधातुं पुनः

कः शक्तः कलितामयप्रशमनाद्वैद्यात्परो विद्यते ? ॥५३९॥

रीनां तत्त्वतः अवगतिर्ज्ञानं चापि न, वस्तूनां औषधीनां गुणाः शैत्यौष्ण्याद्यः तेषां बीर्ज्ञानं नो नास्ति । तथापि औषध-रोगादिज्ञानाभावे सत्यपि वैद्या वयं इति कथ-चित्वा जडजनान् मूर्खलोकान् तरलयन्तो मोहयन्तः सन्तः मृत्योर्यमस्य भृत्याः दूता इवेत्युत्प्रेक्षा । गदजुषां रोगिणां वसु द्रव्यं, असून् प्राणांश्वापि हरन्ते अप-हरन्ति ॥ ५३७ ॥

कषायैरिति । कषायैः त्रिकटु-त्रिफलादिसाररूपैः उपवासैर्लङ्बनैश्चापि नृणां मनुष्याणां उल्लाघतां नीरोगतां " अनुपसर्गात्फुल्ल-क्षीब-कृशोल्लाघाः " इति निपात-नात्साधुः । " उहाघो निर्गतो गदात्" इत्यमरः । कृतां संपादितां वैद्यः निजैः खकीयैः औषधैः कृतां संपादितां निवेद्य कथयित्वा, धनं हरते । रोगिजनाना-मिति शेषः ॥ ५३८ ॥

वयस्येति । हे वयस्य ! विश्वोपकारिषु सर्वजनोपकारकर्तृषु, सदौषधप्रयोगा-दिभिरिति भावः। वैद्येषु अवद्यानि दूषणानि न कलयेथाः दूषणानां वृथारोपं मा क्रविंत्यर्थः ॥ २३१ ॥

विश्वोपकारित्वमेवाह - मस्ते इति । रोगिण इति शेषः । मस्ते शिरसि दु:सहा सोद्धमशक्या या वेदना रोगोत्पन्नं दुःखं तया कवलिते प्रस्ते सति, स्वरे शब्दे च अन्तर्गलं कण्ठमध्ये एव ममे लीने सति, स्फुटतया कण्ठाद्वहिरप्रकटे सती-त्यर्थः । तनौ देहे च ज्वरो रोगविशेषः स एव पावकोऽमिस्तेन तप्तायां सत्यां तत एव हृषीकाणां चक्षुरादीन्द्रियाणां वजे समुदाये तान्ते निम्नगतत्वेन सम्यग्द्रीनायभावसंपन्ने च सति बन्धूनां मातृ-पितृ-भ्रातृ-पुत्रादिस्वजनानां जनै समुदाये दूने दु: खिते च सित अत एव कृतं प्रलपनं शोको येन तथाभूते च सित पुनः घैर्यं विधातुसुत्पादयितुं कलितं संपादितमामयानां शिरोवेदनानां प्रशसनं ज्ञान्तिर्येन तस्मात् वैद्यात् परोऽन्यः पुरुषः कः शक्तः समर्थः विद्यते ? अपि तु कोऽपि नास्तीत्यर्थः ॥ ५३९ ॥

१ 'न कल्पयेथाः. '२ 'दुस्तर. '३ 'ग्लाने'.

मा बोधि वैद्यर्कमथापि महामयेषु
प्राप्तेषु यो भिषिगिति प्रथितस्तमेव ॥
आकारयत्यिखल एव विशेषदर्शी
लोकोऽपि तेन भिषगेष न दूषणीयः ॥ ५४० ॥
कष्टमहो कृतोपकारेष्वगदङ्कारेषु कृतघ्न एव निर्विवेको लोकः ।
इत्थं हि कवयः कथयन्ति ॥ २३२ ॥
निर्वृत्ताध्वरकृत्य ऋत्विजमथोत्तीर्णापगो नाविकम्
युद्धान्ते सुभटं च सिद्धविजयो वोढारमाप्तस्थलः ॥
वृद्धं वारवधूजनं च कितवो निर्धृष्टतद्यौवनो
ध्वस्तातङ्कचयश्चिकित्सकमपि द्वेष्टि प्रदेयार्थिनम् ॥५४१॥

कष्टमिति । कृतोपकारेष्वप्यगदंकारेषु वैद्येषु विषये " अगदंकारो भिषग्वैद्यां चिकित्सके " इत्यमरः । निर्विवेकः विचाररहितः अत एव कृतं औषधादिना संपादितमारोग्यं हन्तीति कृतव्वः लोकः, इति अहो कष्टमन्याय्यम् ॥ २३२ ॥

उक्तार्थे वृद्धसंमितिमाह — निर्वृत्तेति । निर्वृत्तं समाप्तं अध्वरकृत्यं यज्ञकृत्यं यस्य सः जनः, प्रदेयं दक्षिणादिद्रव्यं पूर्वे प्रतिज्ञातं अर्थते याचते इति प्रदेयार्थं तं, एतदेव विशेषणं प्रतिद्वितीयान्तं योजनीयं द्वेष्टीति कियापदं च । ऋत्विजं यज्ञकर्तारे द्वेष्टि, उत्तीर्णा लिङ्कता आपगा नदी येन सः नाविकं कर्णधारं, सिद्धः विजयः शत्रो रुत्कर्षप्राप्तिर्यस्य सः, युद्धान्ते समरावसाने सुभटं वीरपुरुषं, आप्तं प्राप्तं स्थलं गन्तव्य स्थानं येन सः वोढारं वाहकं, निर्वृष्टं असकृदुपभोगेन विनाशितं तस्य वारस्रीजनस्य यौवनं तारुण्यं येन सः कितवो धूर्तः अत एव वृद्धं वारवधूनां वेश्यानां जनं समूहं

<sup>&#</sup>x27;न धातीर्विज्ञानं न च परिचयो वैद्यक्तनये ' इत्यादिनोक्तं दूषणं परिहर्तुमाह—मा बोधीति । अयं वैद्यः वैद्यकं शास्त्रं मा बोधि मा ज्ञासीत् ' बुध अवगमने ' इत्यस्मात् माङ्योगाहुङि अडागमाभावः ' दीप-जन-बुध- '' इत्यादिना विकल्पेन चिण्। तथापि आमयेषु रोगेषु प्राप्तेषु सत्सु विशेषदर्शी समयविशेषण कार्याकार्य-दृष्टा अखिल एव सर्वोऽपि जनः भिषक् वैद्यः इति यो लोके प्रथितः प्रसिद्धः तमेव आकारयित आह्वयति । तेन कारणेन एष भिषक् वैद्यः न दूषणीयः । अयं भावः— वैद्यक्रिया हि न तावत्सर्वकालमेव ग्रन्थज्ञानमवलम्बय तिष्ठति, किंतु विशेषतः अनुभवज्ञानमवलम्बते । ततश्च यदि केषांचित् गुरुपरंपरया रोगपरी-श्वणं तत्परिहर्त्रीषधिविज्ञानं च स्यात्, तदा न ग्रन्थावगतिरावश्यकी, तत एव च ताहशां दोषारोपोऽपि दृथैवेति ॥ ५४०॥

१ 'वैद्यक्तकलामयमामयेषु. ' २ ' युद्धचन्तं. ' ३ ' कुविटो ं ४ ' निर्विष्ट. '

#### अथ कविवर्णनम् ४६.

इति विमानमग्रतश्चालयन्नग्रतोऽवलोक्य सोपालम्भम्— कृ०—सखेऽत्र पश्य कवीनामेषां शास्त्रैर्विप्रतिषिद्धां चर्याम्॥२३३॥ श्रीनाथस्तवनानुरूपकवनां वाणीं मनोहारिणीम् कष्टं हा कवयः कद्येकुटिलक्ष्मापालसात्कुर्वते॥

दूरोपाहृतसौरसैन्धवपयो देवाभिषेकोचितम्

संसेके विनियुञ्जते सुमतयः शाकालवालस्य किम् ? ॥ ५४२ ॥ किंच—

स्तुवद्भवनिवर्तके सित हरो किवः सूक्तिभिः करोति वरवाणनीचरितवर्णनं गहितम् ॥ अनीतिरवनीपतिगृहशुनीतनुं मौक्तिकै-विभूषयति देवतामुकुटभागयोग्यैर्थथा ॥ ५४३॥

च, ध्वस्तो विनष्टः आतङ्कानां रोगाणां चयः समुदायो यस्य सः चिकित्सकं वैद्यं चापि द्वेष्टि ॥ ५४१ ॥

अथ कविवर्णनं सूचियतुमवतारयति— इतीति । सोपालम्भं सिनन्दम् ॥ सिख इति । हे सखे विश्वावसो ! अत्रास्मिन् देशे एषां कवीनां शास्त्रेविप्रतिषिद्धां निषिद्धां चर्यामाचारं परयावलोकय ॥ २३३ ॥

श्रीनाथिति । श्रीनाथस्य भगवतो लक्ष्मीपतेः स्तवने स्तुतौ अनुरूपं योग्यं कवनं शब्दिनवेशनचातुर्ये यस्याः सा तां अत एव मनोहारिणीं सहदयजनचित्ता-किषिणीं वाणीं एते कवयः कदर्याः कृपणाः "कदर्ये कृपण-खुद्र-िकंपचान-िमतं पचाः ।" इत्यमरः । कुटिलाः वकान्तः करणाश्च ये क्ष्मापाला भूपालास्तेषां सात्कुर्वतं अधीनां कुर्वन्ति । हा कष्टमिति खेदे । एतदेव दष्टान्तेन द्रवयति— दूरोपाह-तेति । दूरात् शतशो योजनप्रदेशात् उपाहतमानीतं सुरसिन्धोः गङ्गायाः इदं सौरसैन्धवं यत् पयः उदकं तत् अत एव देवस्य श्रीसेतुबन्धरामेश्वरादेः अभिषेके उचितं योग्यं सुमतयः सुबुद्धयो जनाः शाकस्य शाकतृक्षस्य आलवालं तस्य संसेके निषेचने विनियुन्नते उपयुन्नते किम् ? अपि तु नैवेत्यर्थः ॥ ५४२ ॥

स्तुविदिति । सुवतां सुतिं कुर्वतां जनानां भवनिवर्तके संसारनिवर्तके हरें। विष्णो सत्यपि कविः सृक्तिभिः मधुरवाणीभिः गर्हितं सद्भिर्निन्दं वरवर्णिन्याः श्वि-याधिरतस्य वर्णनं नेत्र-वदनाद्यवयवप्रशंसारूपं करोति । किंच कतिपये कवयः वि० — आन्तरध्वान्तहरयः कवयस्त्वया नाधिक्षेप्याः ॥ २३४॥ कामं वाचः कितचिद्फलाः सन्तु लोके कवीनाम् सन्त्येवान्या मधुरिपुकथासंस्तवाः कामदोग्ध्यः वित्तं कामं भवतु विफलं दत्तमश्रोत्रियेभ्यः पात्रे दत्तैभविति हि धनैर्धन्यता भूरिदातुः ॥ ५४४॥ कल्याणं भगवत्कथाप्रथनतः काव्यं विधातुः कवे-स्तस्येवाङ्गतया कचिद्रचयतः शृङ्गार-वीरादिकम् ॥ को दोषो भविता । यदत्र कविताशीलैः समाश्रीयते पन्था व्यास-वसुन्धराश्रुतिभवग्रन्थादिषु प्रेक्षितः ॥ ५४५॥

प्रत्यक्षं प्रन्थारम्भे मङ्गलादौ श्रीहरि-शिवादिवर्णनप्रसङ्गेऽपि बीभत्स-शृङ्गारादिवर्णनेन निजां वाणीं दूषयन्ति वास्तविकेश्वरसामध्ये निहुवते च । यथा भद्दनारायणेन वेणी-संहारनाटके मङ्गलाचरणतृतीयपये 'उत्तिष्टन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ—' इत्यादिना भगवत्या लक्ष्म्याः संभोगोत्थानं वर्णितं, तिंक भगवत्याः अन्यन्निरवयं माननीयं च चिर्चं नासीदेव १ परं तु तदेषां विषयवासनामिलनान्तःकरणानां कवीनां मनः कृतः प्रवेष्टुं शक्तोति १ इत्यलमस्तुतप्रवचनेन । अत्रापि दृष्टान्तमाह—अनीतिः नय-शिक्षणरहितः अवनीपती राजा यथा देवतानां मुकुटस्य किरीटस्य भागेषु प्रान्तेषु योग्यैश्चितैः, खिचतुमिति शेषः । मौक्तिकैः गृहे पालितायाः शुन्याः तनुं शरीरं विभूषयित । तथैवैतेषां कवीनां कृतिरिति भावः ॥ ५४३ ॥

आन्तरेति । आन्तरस्य मनोगतस्य ध्वान्तस्य अन्धकारस्य अज्ञानरूपस्येत्यर्थः । हरसः सूर्याः तत्सदृशा इत्यर्थः । कवयस्त्वया नाधिक्षेप्याः न निन्दनीयाः ॥ २३४ ॥

उक्तमेव स्पष्टयति— कामिति । लोके कवीनां कितिचित् वाचः वाण्यः स्त्रीवर्णनादिरूपाः कामं अफलाः निष्फलाः सन्तु । नैताद्दशः सर्वेऽपि कवय इत्यर्थः ॥ किंतु अन्याः स्त्री-राजादिवर्णनादितराः मधुरिपोः श्रीकृष्णस्य कथायाः संस्तवः सम्यक् स्तुतिः यासु ताः अत एव कामदोग्ध्रयः अभीष्टसद्गत्यादिप्रदात्र्यः वाचः सन्त्रेव । अत्रैतादृशो वाचः कालिदासस्य रघुवंश-कुमारसंभवादिकाः, माषस्य शिशुपालवधादिरूपाः, भवभूतेरुत्तररामचिरित्रादयश्चोद्याः । अत्रार्थान्तरं न्यस्यति—अश्रोत्रियेभ्यः अनिवृत्ते अर्थात् कुपात्रेभ्यः दत्तं स्वल्यागपूर्वकं परस्वतो-त्पादनपूर्वकं च समिपतं वित्तं द्रव्यं कामं विकलं भवतु । किंतु पात्रे सत्पात्रे अप्ति-होत्रादिसंपन्ने दत्तैः समिपतैः धनैः भूरिदातुः अतिशयदानकर्तुः पुरुषस्य धन्यता पुण्यवत्ता भवति हि एव ॥ ५४४ ॥

'सुवद्भवनिवर्तके—' इत्यादिनोक्तं स्त्रीवर्णनरूपं दोषमुद्धारयन्नाह— करुया-णिमिति । भगवतः श्रीविष्णोः कथानां राम-कृष्णाद्यवतारचरित्राणां प्रथनतः रच-नया करुयाणं निःश्रेयसकरं काव्यं रघुवंश-कुमारसंभव-शिशुपालवध-किरातार्जुनी- कु०— नरस्तुतेर्विधातारो न वस्तुत इमे बुधैः ॥
श्वावनीया इति कवीन् शास्त्राध्वन्यो विनिन्दित ॥ ५४६ ॥
वि०— धनचपलसकलपुरुषसाधारणियदं दूषणमिववेकिभिः कविवेव केवलमाधीयते ॥ २३५॥

यतः---

पद्यैहृद्यतमेः स्तुवन्ति कवयः प्रायेण पृथ्वीपती-नन्ये तान् स्तुवते वचोभिरचमत्कारैरसारैरपि ॥ पद्यारम्भणशक्त्यशक्तिविहितो भेदः कवीनां भव-त्यन्येषां च परं नरस्तुतिकृतो दोषस्तु सार्वित्रकः ॥ ५ ४ ७ ॥

पुनरिप दृषयित — नरेति । नरस्य मनुष्यस्य राजादेः स्तुतेः स्तवस्य विधा-। । । स्ति द्वे कवयः, अत एव वस्तुतः तत्त्वतः बुधैः पण्डितैः न श्लाघनीयाः न प्रशं-। नीयाः । इति हेतोः कवीन् शास्त्राध्वन्यः शास्त्रपथिकः ''अध्वनो यत्खौ'' इति सूत्रेण अलं गच्छिति' इत्सर्थे यत् प्रत्ययः । शास्त्रोक्तमार्गेण गन्तेत्यर्थः । विनिन्दिति ॥ ५४६ ॥

बारिभिः केवलं कविष्वेव, न लन्येषु आधीयते आरोप्यते ॥ २३५॥

पद्यैरिति । कवयः हृद्यतमैः अतिमनोहरैः रसालंकारादिपरिपूर्णत्वेनेत्यर्थः।
।द्यैः श्लोकैः पृथ्वीपतीन् राज्ञः प्रायेण स्तुवन्ति । प्रायप्रहणात् केचित् पद्यादेरचनप्रयत्नं विनैव स्तुवन्तीति ज्ञेयम् । अन्ये च तान् राज्ञः अचमत्कारैः उपभाद्यलंकाराभावात् आह्लादजननासमर्थैः अत एव असारेरिप वचोभिर्भाषणैः स्तुवते

क्षणमालोक्य सादरम्-

प्राचेतस-व्यास-पराशराद्याः प्राञ्चः कवीन्द्रा जगदञ्चितास्ते॥ गोष्ठी नवीनापि महाकवीनां पूज्या गुणज्ञैर्भुवनोपकर्त्री॥५४८।

तथा हि--

मावश्चोरो मयूरो मुररिपुरपरो भारविः सारविद्यः

श्रीहर्षः कालिदासः कविरथ भवभूत्याह्वयो भोजराजः ॥ श्रीदण्डी डिण्डिमारूयः श्रुतिमुकुटगुरुभै छैटो भट्टबाणः

रुयाताश्चान्ये सुबन्ध्वाद्य इह कृतिभिविश्वमाह्याद्यनित ॥५४९

तेषां स्तुतिं कुर्वन्ति । उभयोस्तारतम्यमाह — पद्यानां श्लोकानां आरम्भणे करा चाक्तिः सामध्ये अशक्तिरसामध्ये च ताभ्यां विहितः कृतः कवीनां अन्येषां मध्ये भेदः विशेषः अस्ति । परंतु नरस्तुतिकृतो दोषस्तु सर्वत्र कवि-तदितर-धन्चपळजनेषु भवतीति सार्वत्रिक एव, न तु कवीनामेवायं दोषः, प्रत्युत चमत्कारज्ञितो गुण एव संभवतीति ॥ ५४०॥

प्राचेतसेति । प्राचेतसः वाल्मीकिः, व्यासः सत्यवतीस्तः, पराशरश्च आद्याः प्रथमाः येषु ते प्राञ्चः प्राचीनाः अत एव कवीन्द्राः कविषु श्रेष्टाः ते प्रसिद्ध जगति अञ्चिताः पूज्याः, आसन्निति शेषः । तथा तत्पथसमाश्रयणात् नवीना अव चीनापि भुवनोपकर्त्रीं, विविधस्षष्टपदार्थगुण-दोषवर्णनेनेति शेषः । महाकवीन कालिदासादीनां गोष्टी सभा " समज्या परिषद्गोष्टी सभा— " इत्यमरः । गुण्डे जनैः पूज्या माननीया ॥ ५४८॥

'कवीनां नवीनापि गोष्ठी पूज्या ' इत्युक्तं तदन्तभूतानेव कांश्चित् प्रसिद्धाः नामतो निर्दिशति — माघ इति । माघः एतन्नामा कविः शिशुपालवधादिकाव कर्ता, चोरः एतन्नामा कविः, अस्यैव बिह्नण इति नामान्तरं श्रूयते । एतद्विषये अध्यमुद्रितपुस्तके टिप्पण्यामेवं वृत्तान्त उपलभ्यते — 'चोरपञ्चाशिकामिधमे काव्यमनेन कविना राजाज्ञकविधेयराजपुरुषकरिष्यमाणश्रूलारोपणप्राक्कालिकतद्व लब्धावसरे कालचौरलापदेशेन निमित्तेन विरचितम् 'इति । मयूरः, मुरिरपुर्मु रिनामा कविः खाख्ययैव नाटककर्ता, अपरः एभ्य अन्यः यः सारवित् काव्यनिम् णसामग्रीभूतसाहित्यालंकारादितत्त्वज्ञः भारविनामा किरातार्जुनीयादिकाव्यनिर्मात श्रीहषः वत्सराजचिरतादिकर्ता, कालिदासः कविकुलगुरुखेन प्रसिद्धः रघुवंश-कुमा संभव-मेघदूतादिकाव्यानां, अभिज्ञानशाकुन्तल-विकमोर्वशीयादिनाटकानां च निर्मात अत एवायं प्रथमं प्रथितुं योग्यः कविमालिकायां, परं छन्दोऽनुरोधान्न तथा कृ मिति वोध्यम् । अथ भवभूतिरिति आह्वयो नाम यस्य सः कविः मालतीमाधवन्य ररामचिरतादिनाटककर्ता, भोजराजः प्रसिद्धः, श्रीदण्डी दशकुमारचरितादिकवि

१ 'बिल्हणो.'

परं तु-

संपन्निमद्भावयोरनघयोः साहित्य-पाण्डित्ययोः सामध्यन्यजनोपकारकतयोः साम्राज्य-दाक्षिण्ययोः ॥ औदार्य-प्रियवादयोश्च कथयन्त्याचार-विज्ञानयोः सामानाधिकरण्यमेव विबुधोत्तंसप्रशंसास्पद्म् ॥ ५५०॥ इदं चावधेयम्—

ाणतचरणरेणुविष्णुचित्तः शठमथनरसो मुनिः स भूतः ॥

ाधुरकविरितोऽपरे च धन्याः कति न पुनन्ति ? जगन्ति सूक्तिपूरैः॥५५१॥

को वैतेषां कृतिभिर्जनानां लाभः इत्यपेक्षायामाह— परं त्विति । तुर्विरोध-पूचकः। तेन तत्कृतिषु वक्ष्यमाणप्रकारेण वर्णनमपेक्षितामिति तदर्थः।

संपदिति । अनघयोर्निदाँषयोः, एतत्प्रतिषष्ट्यन्तं योजनीयम् । संपदः भावः हक्म्याः सत्ता निर्मदस्य अहंकारराहित्यस्य भावश्व तयोः, भावशब्दस्य द्वनद्वानते प्रयमाणलात् प्रत्येकं संबन्धः । साहित्यं काव्यालंकारादिज्ञानं पाण्डित्यं अन्यजन-बोधजनकं व्याख्यातृत्वं च तयोः, सामर्थ्यं परपराभवशक्तत्वं अन्यजनेषु उपकार-कता च तयो:, साम्राज्यं सार्वभौमत्वं दाक्षिण्यं सरहत्वं च तयो:, औदार्यं दातृत्वं प्रेयवादः प्रियभाषणं च तयोः, आचारः शास्रोक्ताचरणं विज्ञानं शास्रज्ञानं च तयोश्व सामानाधिकरण्यमेकत्र स्थितिमेव विबुधोत्तंसानां ज्ञानिश्रेष्ठानां प्रशंसायाः स्ततेः आस्पदं स्थानं कथयन्ति । जना इति शेषः ॥ ५५० ॥

प्रणतेति । प्रणताः प्रकर्षेण नमस्कृताः अर्थाद्धक्तेः चरणरेणवः पादपांसवो यस्य सः तथाभूतः स चासौ विष्णुश्च भगवान् तस्मिन् चित्तं यस्य सः, सततं विष्णुध्यानतत्पर इत्यर्थः । शठानां कपटवादिनां मथने पराजये रस उल्लासो यस्य सः, सः प्रसिद्धः मुनिः मधुरकविः श्रीशठकोपमुनिरित्यर्थः । तस्यैवेदं नामान्तर-मिति भाति । भूतः जातः । इतः श्रीशठकोपमुनेः अपरे अन्ये श्रीशंकर-रामानु-जाद्यश्च धन्याः पुण्यवन्तः सन्तः सूक्तीनां मधुरभाषणानां अर्थात् भाष्यादिप्रवन्ध-हपाणां पूरै: प्रवाहै: कित जगन्ति लोकान् न पुनन्ति ? अपि तु बहव एतादशः

सन्तीत्यर्थः ॥ ५५१ ॥

डेण्डिमाल्यः, श्रुतिमुकुटगुरुवैदान्ताचार्यः, भहटः, भदृबाणः कादम्बर्यादियन्थ-कर्ता च, अन्ये उक्तेभ्य इतरे सुबन्ध्वादयः कवयः, आदिशब्देन जयदेवादि-गहणम् । ख्याताः प्रसिद्धाः सन्ति । ते कृतिभिः उपरिनिर्दिष्टस्वविरचितकाव्य-नाट-हादिग्रन्थैः इह लोके विश्वं आह्लादयनित आनन्दयनित ॥ ५४९॥

# अथ तार्किकवर्णनम् ४७.

कु० — पुरतो विमानं प्रस्थाप्य पार्श्वतो हृष्ट्वा — पश्येतानाग्रहिणः पुरुषान् य एते व्यर्थमेव न्यायग्रन्थसंततचिन्त नेन विश्वाम्यन्ति ॥२३६॥

तथाहि-

कर्म-ब्रह्मविचारणां विजहतो भोगापवर्गप्रदाम् घोषं कंचन कण्ठशोषफल्लकं कुर्वन्त्यमी तार्किकाः ॥ प्रत्यक्षं न पुनाति नापहरते पापानि पीलुच्छटा व्याप्तिनीवति नैव पात्यनुमितिनीं पक्षता रक्षति ॥ ५५२ ॥ किंच—

हेतुः किंच विशिष्टधीरनुमितौ न ज्ञानयुग्मं मरुत् त्वाचो नेति च मोहवादमुखरा नैयायिकाश्चेद्धधाः ॥

पश्येति । ये एते न्यायप्रन्थानां गादाधारी-जागदेशीत्यादितर्कशास्त्रप्रन्थान संततचिन्तनेन निरन्तरविचारेण विश्राम्यन्ति विरमन्ति । न लन्यत् किमपि कुर्वे न्तीत्यर्थः । अत एव आप्रहिणः वादप्रसङ्गे परमतानङ्गीकारपूर्वकं स्वमतस्यैव प्रति पादकान् एतान् दश्यमानान् पुरुषान् पश्यावलोकय ॥२३६॥

कर्मिति । अमी तार्किकाः तर्कशास्त्रविदः भोगः ऐहिकामुष्मिकसुखं अपवर्णमोक्षश्च तौ प्रददातीति तां कर्मणः ज्योतिष्टोमादिरूपस्य ब्रह्मणः परमात्मनश्च विचारणां मीमांसां, पूर्वमीमांसामुत्तरमीमांसां चेल्यर्थः । तत्र पूर्वमीमांसा कर्मकाण्डप्रति पादका ऐहिकामुष्मिकभोगप्रदा। उत्तरमीमांसा च जीव-ब्रह्मणोर्याथार्थ्यविचारप्रति पादका मोक्षप्रदा चेति ज्ञेयम् । विजहतस्त्यजन्तः सन्तः, कंचन निष्फलं अत एक्कण्ठशोष एव फलं यस्मात् स तत्फलकस्तं घोषं कलकलं कुर्वन्ति । निष्फलल्य मेवाह— प्रत्यक्षं चक्षुरादीन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रमाणचतुष्टयादेकतरं प्रमाणं न पुनारि न पवित्रीकरोति, पील्र्नां परमाण्नां छटा समूहः पापानि नापहरते न परि हरति, व्याप्तिः लक्षणादेर्लक्ष्यादौ प्रवृत्तिः नावति न रक्षति, अनुमितिः धूमादिदर्शे नेन पर्वतादौ वह्नचादेः कल्पनरूपा नैव पाति संरक्षति, पक्षता संदिग्धसाध्यवत्त्व न रक्षति । अत्र प्रत्यक्षादिशब्देन सर्वत्र तत्तिद्वचारो प्राह्यः ॥ ५५२॥

हेतुरिति। किंच अनुमितौ पर्वतो विह्नमान् इत्यादिरूपसंभावनायां विश् ष्टिस्य साध्यव्याप्तिमतो धूमादेर्लिङ्गस्य धीः पर्वतादौ सत्त्वज्ञानं तदेव हेतुः, ज्ञानये

१ 'भ्राम्यन्ति.'

मेषस्याण्डमियत्पलं बलिभुजो दन्ताः कियन्तस्तथे —

त्येवं सन्ततचिन्तनैः श्रमजुषो न स्युः ? कथं पण्डिताः ॥५५३॥ विशिष्य चैतस्य शुष्कतार्किकस्य रीतिर्विवेकिनामुपहासास्पद्म् १३७ शृणु तावत्—

न जिझत्यास्नायं स्पृशति न तद्ङ्गान्यपि सकृत् पुराणं नाधीते न गणयति किंच स्मृतिगणम् ॥ वद्न् शुष्कं तर्कं परपरिभवार्थोक्तिभिरसौ नयत्यायुः सर्वं निहितपरलोकार्थयतनः ॥ ९९४ ॥

अपि च---

प्रयत्नेरस्तोकैः परिचितकुतर्कप्रकरणाः परं वाचो वश्यान् कतिपयपदौघान्विद्धतः ॥

विद्वयाच्यो धूमः धूमवानयं च पर्वतः इत्यादिरूपयोः युग्मं द्वयं तु न हेतुः, मरुद्वायुः लाचः लिगिन्द्रियप्राद्यः न भवति । इत्युक्तरीत्या मोहसंपादकेन अमसंपादकेन वादेन मुखराः शब्दायमानाः नैयायिकाः न्यायशास्त्रविदः बुधाः पण्डिताश्चेत्
स्युः, तिर्हि मेषस्य अण्डं इयन्ति एतावत्परिमाणानि पलानि यस्य तत्त्रथाभृतं, पलं
ताम कर्षचतुष्टयरूपं तोलप्रमाणम् । एतदेक-द्व्यादिसंख्याकपलप्रमाणमित्यर्थः । तथा
बिलिभुजः काकस्य " काके तु करटारिष्ट-बिलपुष्ट-सकृत्प्रजाः । ध्वाङ्कात्मघोष-परभृद्दबिलिभुग्-वायसा अपि ।" इत्यमरः । दन्ताः कियन्तः कितसंख्याकाः सन्ति ?
इत्येवप्रकारेण संततं चिन्तनैर्विचारैः श्रमजुषः प्रयत्नकर्तारः जनाः पण्डिताः कथं
स्युः ? अपि तु उभयत्रापि फलाविशेषातस्युरेवेति भावः ॥ ५५३ ॥

विशिष्येति । विशिष्य विशेषतः एतस्य शुष्कतार्किकस्य निष्फलतर्कशास्त्रमतस्य रातिर्विवेकिनां इतरशास्त्रविवेचनशीलानां उपहासास्पदं परिहासास्पदं भवति ॥२३७॥

निति । असौ तार्किकः आम्रायं वेदं न जिन्नति नाभ्यस्यति, तस्य वेदस्याङ्गानि शिक्षादीनि सकृदेकवारमपि, किमु वारं वारं, न स्पृश्चिति नाधीते, पुराणं पाद्म-वैष्णवादिकं नाधीते, किंच स्मृतीनां मन्वादीनां गणं समुदायं न गणयित न मानयित । अत एव निहितं परित्यक्तं परलोकार्थे स्वर्गादिप्राप्त्यर्थे यतनं यत्नो येन सः तथाभूतः सन्, परस्यान्यशास्त्रवादिनः परिभवः पराभव एव अर्थः प्रयोजनं यासां ताश्च ता उक्त-यश्च ताभिः उपलक्षितं शुष्कं निष्फलं तर्के वदन् सन्, सर्वमायुर्जीवितकालं नयिति गमयित ॥ ५५४॥

प्रयत्नेरिति । किंच अस्तोकैर्बहुभिः प्रयत्नैः थमैः परिचितान्यभ्यस्तानि कु-तिसतानां तर्काणां प्रकरणानि वाद-जल्प-वितण्डादिपरिपूरितानि यस्ते परं वाचो वाण्याः वर्यान् खाधीनान् असकृत् परिशीलनादित्यर्थः । कतिपयानां त्रि-चतुर्णा सभायां वाचाटाः श्रुतिकटु रटन्तो घटपटान्

न लज्जन्ते मन्दाः स्वयमपि तु जिहेति विबुधः ॥ ५५५॥ वि० नवयस्य विविधोपकारविधायकान् नैयायिकान् मावमंस्थाः॥ शृण् तावत्—

मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिम् स्ते च संस्कृतपद्व्यवहारशक्तिम् ॥ शास्त्रान्तराभ्यसनयोग्यतया युनक्ति तर्कश्रमो न तनुते १ किमिहोपकारम् ॥ ५५६ ॥

तथाहि-

प्रायः काव्येर्गमितवयसः पाणिनीयाम्बुराशेः पारज्ञस्याप्यपरिकलितन्यायशास्त्रस्य पुंसः ॥ वादारम्भे वदितुमनसो वाक्यमेकं सभायाम् प्रह्वा जिह्वा भवति कियतीं पश्य कष्टामवस्थाम् ॥ ५५७॥

पदानां अविच्छिन्नावच्छेदक-प्रतियोग्यादिशब्दानां ओघान् विद्धतः प्रयोजयन्तः सन्तः, अत एव वाचाटाः बहुगर्ह्यवाचः "वाचाटो बहुगर्ह्यवाक् " इत्यमरः । सभायां श्रुतिकटु कर्णकटु यथा तथा घटपटान् शब्दान् रटन्तः सन्तः मन्दाः मृढाः एते नैयायिकाः खयं न लजनते, अपि तु विबुधः पण्डितः जिहेति लजते ॥५५५॥

वयस्येति । विविधाः नानाप्रकाराः ये उपकाराः शास्त्रान्तराभ्यासे बुद्धिवैश-द्यादयस्तेषां विधायकान् संपादकान् नैयायिकान् मावमंस्थाः वृथादूषणैस्तेषामपमानं मा कुर्वित्यर्थः ॥२३८॥ .

मोहामिति। तर्के तर्कशास्त्रे श्रमोऽभ्यासः मोहं बुद्धिभ्रमं रुणद्धि विनाशयित, बुद्धि च विमलीकुरुते मान्यत्वादिदोषपरिहारपूर्वकं निर्दोषीकरोति, संस्कृतानि श्रोढत्व-परिशुद्धत्वादिसंस्कारयुक्तानि यानि पदानि तेषां व्यवहारे भाषणे शक्ति सामध्ये सूते जनयित । शास्त्रान्तरस्य व्याकरणायन्यशास्त्रस्य अभ्यसने योग्य-तया युनिक्त उपयुज्यते। ततः इह लोके तदध्येतरि वा तर्कश्रमः उपकारं न तनुते न करोति किम्? ॥ ५५६॥

प्राय इति । काव्यैः काव्यप्रन्थाभ्यासैः गमितं यापितं वयो येन तस्य, जन्म-पर्यन्तं काव्याभ्यासशीलस्थेत्यर्थः । पाणिनीयस्य पाणिनिमुनिप्रणीतव्याकरणस्य अम्बुराशेः समुद्रस्य पारज्ञस्यापि आसमाप्तिव्याकरणशास्त्रनिष्णातस्यापीत्यर्थः । अप-रिकलितमनभ्यस्तं न्यायशास्त्रं येन तस्य पुंसः पुरुषस्य सभायां वादस्य पक्षद्रयस्थप-ण्डितानां पूर्वपक्षोत्तरपक्षरूपस्य आरम्भे एकं वाक्यमपि, न त्वधिकं, विदेतुमनसः

१ ' विविधोपाय.' २ ' योग्यतमं व्यनक्ति. '

किं बहुना— अपरीक्षितलक्षण-प्रमाणेरपरामृष्टपदार्थसार्थतत्त्वैः ॥ अवशीकृतजैत्रयुक्तिजालैरलमेतेरनधीततर्कविद्यैः ॥ ५५८॥

निरूप्य-

अद्भुतस्तर्कपाथोधिरगाधो यस्य वर्धकः ॥ अक्षपादोऽतमस्रृष्टस्त्वकलङ्कः कलानिधिः ॥ ५५९॥ पुनरालोच्य सन्ह्याधम्—

ज्ञानाव्धिरक्षचरणः कणभक्षकश्च

श्रीपक्षिलोऽप्युद्यनः स च वर्धमानः ॥

गङ्गेश्वरः राराधरो बहवश्च नन्या

यन्येर्निरुन्धत इमे हृदयान्धकारम् ॥ ५६० ॥

वक्तुमिच्छोः सतः जिह्ना प्रह्ना नम्रा, वाप्रहितेत्यर्थः । भवति । एतां कष्टां दुःख-प्रदां कियतीं अनिर्वाच्यामिति यावत् । अवस्थां पर्यावलोकय । हे कृशानो, त्व-मिति शेषः ॥ ५५७ ॥

अपरीक्षितिति । अपरीक्षितानि अनवलोकितानि अनभ्यस्तानीति यावत् । लक्षणानि असाधारणवस्तुधर्माः प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानादीनि च यैस्तैः अपराम्ष्टानि अविचारितानि पदार्थानां द्रव्य-गुणादीनां सार्थस्य समूहस्य तत्त्वानि यथा-स्थितस्वरूपाणि यैस्तैः अत एव अवशीकृतानि अस्वाधीनीकृतानि जैत्राणि जयशी-लानि युक्तीनां जालानि यैस्तैः एताहशैः एतैः अनधीता अनभ्यस्ता तर्कविद्या तर्कशास्त्रं यैस्तैः पुरुषेरलं पर्याप्तम् ॥ ५५८॥

अद्भुत इति । तर्कः न्यायशास्त्रमेव पाथोधिः समुद्रः अगाधः अतलस्पर्शः अद्भुत आश्चर्यकरश्च । यतो यस्य तर्कपाथोधेः वर्धकः तमसाऽन्धकारेण राहुणा अज्ञानेन च स्पृष्टः कृतस्पर्शः न भवतीत्यतमस्पृष्टः अक्षाणीन्द्रियाण्येव पादाः किरणा यस्य सः अक्षं नेत्रेन्द्रियं पादे चरणे यस्य सः गौतममुनिश्च अकलङ्कः निष्कलङ्कः निरपवादश्च "कलङ्कोऽङ्कापवादश्योः" इत्यमरः । कलानां षोडशभागानां चतुःषष्टिकलानां विद्यानां च निधिः चन्द्रः अस्ति ॥ ५५९॥

ज्ञानािधिरित । ज्ञानानां खर्गापवर्गसाधकशास्त्रावबोधानां अब्धिः समुद्रः सर्वज्ञ इत्यर्थः । इदमेव प्रत्येकमिसंबन्धनीयम् । अक्षचरणः श्रीगौतममुनिः षोडशपदार्थबोधकन्यायसूत्रकर्ता, कणभक्षकः कणादमुनिः सप्तपदार्थावबोधकसूत्रकर्ता,
श्रीपिक्षिलः, अपिः समुचायकः । उदयनः, स प्रसिद्धः वर्धमानश्च, गङ्गेश्वरः, शशधरः
एतेऽि पृथक्षृथग्यन्थकर्तारः । इत्यादयो नव्याः नृतनाः इमे अक्षचरणादय आ-

#### अथ मीमांसकवर्णनम् ४८.

कु०— अपरत्र व्योमयानमानयत्रप्रतो निर्वर्ण्य सोपालम्भम्— मीमांसकाः कतिचिद्त्र मिलन्ति वेद-प्रामाण्यसाधनकृतोऽपि न तेऽभिवन्द्याः ॥ उद्घोषितोऽप्युपनिषद्भिरशेषशेषी ब्रह्मेव नाम्युपगतः पुरुषोत्तमो यैः ॥ ५६१ ॥

विशिष्य च मीमांसकगोष्ठचां विश्वताः शबरादयः शबरा इव भग-वद्भक्तानां विनिन्दनीयाः ॥ २३९ ॥

ते मीमांसाशास्त्रलोकप्रसिद्धाः सर्वर्षीणां सेहिरे नैव सत्ताम् ॥ चैतन्यस्यापह्नवं देवतानां चक्रुर्विश्वं नश्वरं मन्यमानाः ॥ ५६२॥

चार्याः बहवः प्रन्थेः खखकृतैः शास्त्रप्रबन्धेः हृदयस्य अन्धकारं अज्ञानरूपं निरु-

मीमांसका इति । अत्रास्मिन् देशे कितिचित् मीमांसकाः जैमिनिमुनिप्रणीत-कर्मप्रतिपादकशास्त्रविदः मिलन्ति उपलभ्यन्ते । ते वेदस्य प्रामाण्येन वेदप्रमाणमनुस्त्येत्यर्थः । साधनं कर्मायनुष्ठानं कुर्वन्तीति तत्कृतोऽिप, अभिवन्याः नमस्कर्तु योग्या न भवन्ति । यतः उपनिषद्भिः श्रुतिशिरोभागैः अशेषस्य निस्तिलप्रपञ्चस्य मध्ये शेषी सत्तावान् सकलदृश्यप्रपञ्चविलयेऽप्येक एवाविनाशीत्यर्थः । अत एव ब्रह्म परब्रह्मरूपः पुरुषोत्तमो नारायणो भगवान् उद्घोषितः " आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्, नान्यत्किचनमिषत्, यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः, तमेव विदिलाऽितमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय " इत्यादिवचनैः यथार्थतया प्रतिबोधितोऽिप यैमीं-मांसकैः नाभ्युपगतः न स्वीकृतः, तत इति संबन्धः । कर्मैव जगजनमादिकारण-मिति हि मीमांसकानां सिद्धान्तः ॥ ५६१॥

विशिष्येति । मीमांसकानां गोष्ट्यां सभायां विश्रुताः प्रसिद्धाः शबरः शबर-स्वामी मीमांसासूत्रभाष्यकर्ता आदिर्मुख्यो येषां कुमारिलभद्दादीनां ते तदादयः शबराः किराता इव भगवद्भक्तानां विनिन्दितुं योग्याः विनिन्दनीयाः सन्ति ॥२३९॥

ते इति । ते पूर्वोक्ताः मीमांसाशाश्चेण, अत्र शास्त्रशब्दस्तज्ज्ञानपरः । तेन मी-मांसाशास्त्रज्ञानेनेत्यर्थः । लोके प्रसिद्धाः, पक्षे ते अभी किरातादयः मांसाशैः मांस-भक्षकर्जनैः अस्त्रैः बाणादिभिश्च सहिताः लोके प्रसिद्धाः इति च, सर्वर्षीणां व्यास-विस-ष्टादीनां सत्तां स्थितिं नैव सेहिरे नैव मर्षितवन्तः । तेषां कर्मानभिमानपूर्वकपरमा-

१ ' वीश्वरं. '

वि०— सखे! निखिलनिगमार्थनिर्धारणबद्धादरेषु मीमांसकेषु मा सा सत्रह्येथाः ॥ २४० ॥

शृणु—

आदी धर्मे प्रमाणं विविधविधिभिदां रोषतां च प्रयुक्तिम् पौर्वापयिधिकारौ तद्नु बहुविधं चातिदेशं तथोहम् ॥ बाधं तन्त्रं प्रसङ्गं नयनयनशतैः सम्यगालोचयद्भचो भिन्ना मीमांसकेम्यो विद्धति ? भुवि के साद्रं वेद्रक्षाम् ५६३

त्मैकचित्तत्वात्। यतः, एते मीमांसकाः नश्वरं विनाशवत् विश्वं मन्यमानाः सत्यत-याङ्गीकुर्वाणाः सन्तः, कचित् ' वीश्वरं ' इति पाठः। तत्पक्षे विश्वं वीश्वरं ईश्वरर-हितमित्यर्थः। देवतानां अमीन्द्रादियज्ञीयदेवानां चैतन्यस्य चिद्रूपपरमात्मनः अप-ह्रवं कृोपं चकुः कृतवन्तः। अमीन्द्रादीनामेव सत्यलान्नान्यचैतन्यस्यापेक्षेति तद-भिप्राय इति भावः॥ ५६२॥

सख इति । निखिलानां निगमानां वेदानां अर्थस्य निर्धारणं लौकिकनयसह-स्रपुरस्कारपूर्वकं निश्चयः तस्मिन् बद्धादरेषु कृतादरेषु मीमांसकेषु मा स्म संनहोथाः तान् दूषियतुं मोयुक्तो भव ॥ २४०॥

प्रथमं तावन्मीमांसकानां वेदरक्षकलादतीव वन्यलमाह— आदाविति । आदौ द्वादशाध्यायघटितमीमांसाशास्रस्य प्रथमाध्याये धर्मे चोदनालक्षणेऽर्थे प्रमाणं ''अग्निहोत्रं जुहोति, वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत '' इत्यादिवेदवाक्यरूपं, ततो द्वितीयाध्याये विविधाः अनेकप्रकारा ये विधयः नियम-परिसंख्यादयस्तेषां भिदां भेदं, ततस्तृतीये, एवमग्रेऽप्युक्तं सर्वे प्रत्यध्याये इति ज्ञेयम् । शेषतां अङ्गलं, प्रयुक्ति प्रयोगं च, पौर्वापर्यं पूर्विमिदं कर्म कर्तव्यं अनन्तरमिदामित्यादिकमः अधिकारो योग्यता च तौ, तदनु तदनन्तरं बहुविधमनेकप्रकारं अतिदेशं प्रकृतकर्मसाम्यं, तथा कहं कर्मभेदे मन्त्रादिविनियोग-विपर्ययादितर्के, बाधं उत्सर्गतः प्राप्तस्य अपवादं, तन्त्रं एकत्र करणेन प्रोक्तेन वा अनेकोपकारकं, प्रसङ्गं अर्थनिर्णयं च एतान् सर्वान् नयाः तत्तदिधकरणसिद्धशास्त्रवचनान्येव नयनानि लोचनानि तेषां शतैः सम्यक् आलोचयन्त्रोऽवलोकयन्त्रः मीमांसकेभ्यः भिनाः अन्ये भुवि के पण्डिताः सादरं श्रद्धया सहितं यथा तथा वेदस्य रक्षां तत्प्रतिपादितकर्मणां यथार्थनिर्णयेन आच-रण्ह्पां विद्यति कुर्वते ? प्रमाणादीनां यथार्थबोधने तावन्नान्ये मीमांसकेभ्यः शक्ता इति भावः ॥ ५६३ ॥

१ 'विशदमथ भिदाम्, ' 'प्रथितमथभिदां, ' 'विविधदुरभिधां. '

पश्य तावद्भगवत इव जैमिनिमुनेः शासनं वैदिकैः सर्वेरप्यनितक-मणीयम् ॥ २४१॥

तथाहि—

नैयायिका वा ननु शाब्दिका वा त्रयीशिरस्सु श्रमशास्त्रिनो वा ॥ वादाहवे बिभ्रति जैमिनीयन्यायोपरोधे सित मौनमुद्राम् ॥ ५६४॥ यच मीमांसकेषु दोषोद्घाटनं तद्जीनतः ॥ २४२॥

भगवद्नभ्युपगमनं दैवतचैतन्यनिह्नवश्चेषाम् ॥ कर्मश्रद्धावर्घकतत्प्राधान्यप्रदर्शनायैव ॥ ५६५ ॥

पुनरालोच्य सबहुमानम्-

आगमरूपविचारिण्यधिकरणसहस्रशिक्षितविपक्षे ॥

स्वामिनि जैमिनियोगिन्यपि रज्यति हृद्यमसादीयमिदम् ॥ ५६६ ॥

परयेति । भगवतः ईश्वरस्येव जैमिनिमुनेः मीमांसाशास्त्रपणेतुः शासनं शास्त्र-रूपाज्ञां सर्वैरिप वैदिकैर्वेदविद्धिः अनितक्रमणीयमनुस्त्रज्ञनीयम् ॥ २४९॥

नैयायिका इति । नैयायिकास्तार्किकाः वाथवा शाब्दिकाः शब्दशास्त्रविदः वैयाकरणा इत्यर्थः । ननु वा किंवा त्रयीशिरस्सु उपनिषत्सु श्रमशालिनः अभ्यास-शीलिनश्च, वेदान्तिन इत्यर्थः । वादः परस्परपूर्वपक्षोत्तरपक्षरूपः एव आह्वो युद्धं तस्मिन् जैमिनीयस्य मीमांसाशास्त्रस्य न्यायैः अधिकरणैः उपरोधे वाक्प्रतिबन्धे सित मौनमुद्रां विश्रति धारयन्ति । प्रमाणादीनां यथार्थावगमाभावात्र किमिप वक्तं शक्नुवन्तीत्यर्थः ॥ ५६४ ॥

यचेति । अत एव मीमांसकेषु यत् दोषाणां 'मीमांसकाः कतिचित्-' इत्यादि-पद्यद्वयप्रतिपादितानां उद्घाटनमारोपणं कृतं तत् अज्ञानतः याथातथ्येन तत्स्वरूपा-नवगमादित्यर्थः ॥ २४२ ॥

यदुक्तं 'ब्रह्मैव नाभ्युपगतः पुरुषोत्तमः ' 'देवतानां चैतन्यस्यापह्रवं चकुः ' इति दूषणद्वयं तदुद्धारार्थमाह — भगवदिति । एषां मीमांसकानां भगवतः परब्रह्मणः अनभ्युपगमनं अनङ्गीकरणं दैवतानां चैतन्यस्य निन्हवः अपलापश्चेति द्वयं कर्मणि यज्ञादिरूपे श्रद्धायाः आस्तिक्यबुद्धेः वर्द्धकं यत् तस्य यज्ञादिकर्मणः प्राधान्यं मुख्यत्वं तस्य प्रदर्शनायैव, न तु वस्तुत इत्यर्थः ॥ ५६५ ॥

आगमेति । आगमस्य वेदस्य रूपं विधि-अर्थवाद-मन्त्रविनियोगादिस्तरूपं विचारयित तच्छीलः आगमरूपविचारी तिस्मिन्, आगमैः "न जायते म्रियते वा विपश्चित्, अङ्गुष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः, तरित शोक-मात्मवित्, तत्त्वमित " इत्यादिश्चितिवचनैः रूपं स्वकीयं अविनाशिल-सिचदानन्दा-

१ 'तत्र तावदवधेहि, ' तदापाततः. '

किंच--

रांबर-कुमारिल-गुरवो मण्डन-भवदेव-पार्थसारथयः ॥ अन्ये च विश्वमान्या जयन्ति संत्रायमाणतन्त्रास्ते ॥ ५६७॥

## अथ वैयाकरणवर्णनम् ४९.

कु०— अस्त्वित विमानमन्यतो गमयन् पार्श्वतो दृष्ट्वा सोपहासम्— टिहुाणञ्-द्रयसच्चद्र ङिसङ्मोस्तिप्-तस्-झि-सिप्-थस्-थ मिब्— वस्-मस्-तानचि च ष्टुना ष्टुरत इञ् रारुछोऽट्यचोऽन्त्यादि टि॥ छोपो व्योविलि वृद्धिरेचि यचि भं दाधा ध्वदाम्नाज्झला—

वित्येते दिवसान्नयन्ति कतिचिच्छ ब्दान् पठन्तः कडून् ॥५६८॥

त्मकल मुक्तिप्रदलादिरूपं विचारयति सर्वत्र जगति संचारयतीति तस्मिनिति च, अधिकरणानां शास्त्रीयनयानां, अधिकेन परपराभवसमर्थेन रणानां युद्धानां च सहस्रेण शिक्षिताः अध्यापिताः, दण्डिताश्च विपक्षाः शास्त्रान्तरीयपूर्वपक्षाः शत्रवश्च येन तस्मिन्, खामिनि वेदोक्तकर्मणां याथार्थ्यवेत्तृलात्सकलपण्डितानामधिपतौ जैमिनिनामके योगिन्यप्येव, अपिरवधारणार्थकः । पक्षे खामिनि भगवति, जैमिनि-योगिनि चेल्यर्थः । अत्रापिः समुच्चायकः । इदमस्मदीयं मम हृद्यं मनः रज्यति रमते ॥ ५६६ ॥

' शवरादयो भगवद्भक्तानां विनिन्दनीयाः ' इत्युक्तं निराकरोति — शवरित । शवरः शवरस्वामी कुमारिलः गुरुः प्रभाकरश्च ते, मण्डनः मण्डनमिश्रश्च भवदेवः पार्थसारिश्रश्च ते, एते सर्वे मीमांसासूत्र-भाष्य-अधिकरणरत्नमालादियन्थकर्तारः । अन्ये ताताचार्य-अप्यदीक्षितादयो बोद्धचाः। ते च सम्यक् त्रायमाणं रक्ष्यमाणं तन्त्रं मीमांसाशास्त्रं येस्ते तथाभूताः सन्तः अत एव विश्वमान्याः सर्वलोकपूज्याः सन्तः जयन्ति सर्वोत्कर्षण वर्तन्ते । सकलवैदिककर्मप्रवर्तकलात् अन्येभ्यस्तर्कादिशास्त्रविद्ध्योऽपि मीमांसका एव मान्या इति भावः ॥ ५६७॥

िहु।णांक्जिति । 'टिहु।णव् द्वयसच्' इति "टिहु।णव्- द्वयसज्-द्वव्-मात्रच्-तयप्-ठक्-ठव् कव् करपः" इति पाणिनीयसूत्रैकदेशः, "चुद्व" " ङसि-ङसोः " 'तिप्-तस्-िझे ' इत्यप्येकदेशः । " तिप्-तस्-िझ-िसप्-थस् थ-िमप्-वस्-मस्-तातां-झ-थासाथां-ध्विमिड्-विह-मिहिङ्" इति सूत्रस्य । "अनिच च" " ष्टुना ष्टुः" "अत इव्" "श्रष्टोऽटि" " अचोऽन्त्यादि टि" " लोपो व्योविति"

१ ' शबर-कुमारिल-गुरवो मण्डनयन् समुद्रहति सुदृशम् । वर्णादीनां धर्मान् तुद्भा विभिवतप्रयुद्गेऽसौ. ' ( ? )

झोऽन्तैः शक्छोटि सेषो ध्यसि ससजुषो रुर्विरामोऽवसानम् छे चेति व्यर्थवाचः सदिस यदि सतां शाब्दिकाश्चेद्धधाः स्युः ॥ कि तैरेवापराद्धं? नट-विट-गणिकानृत्य-हस्त-प्रचारै-

स्तोधी तोधी तधीति त्तिट तिकट धिक् ताहधिक् तत्तकारैः ५६९

स्त्रैः पाणिनिकीर्तितेबहुतरैर्निष्पाद्य राब्दाविस् वैकुण्ठस्तवमक्षमा रचितुं मिथ्याश्रमाः शाब्दिकाः ॥ पक्त्वान्नं महता श्रमेण विविधापूपाप्रयसूपान्वितम् मन्दाग्नीननुरुन्धते मितबल्लानाद्यातुमप्यक्षमान् ॥ ५७०॥

"वृद्धिरेचि" "यचि भम्" "दाधा ध्वदाप्" "नाज्झलौ " इत्युक्तप्रकारान् एते वैयाकरणाः कतिचित् कद्वन् कठोरलात् श्रवणानर्हान् शब्दान् पठन्तः सन्तः दिवसान् नयन्ति गमयन्ति ॥ ५६८ ॥

झोन्त इति । "झोन्तः " "श्रष्टोऽटि " "शेषो घ्यसिख " "ससजुषोरुः " विरामोऽवसानम् " " छे च " इत्युक्तप्रकारेण व्यर्था निष्फला
वाचो येषां ते शाब्दिकाः वैयाकरणाः सतां पण्डितानां सदिस यदि बुधाः पण्डिताः
स्युः, तिई तैः प्रसिद्धैः नटाः नाट्यकर्तारश्च विटाः जाराश्च गणिका वेश्याश्च तेषां
नृत्यं हस्ता हस्तविक्षेपाः प्रचाराः पादविक्षेपाश्च तैः, नटानां नृत्यं, विटानां हस्ताः,
गणिकानां पादविक्षेपाश्चेति क्रमेण बोध्यम् । तथा तोधी तोधीत्यादिमृदङ्गादिवाद्यशब्दैः किमपराद्धम् १ नृत्यादिकर्तारोऽपि पण्डिताः कृतो न भवेयुरिति प्रश्नाभिप्रायः ॥ ५६९॥

स्त्रेरिति । पाणिनिना मुनिना कीर्तितैः रिचतैः बहुतरैः अष्टाध्यायपरिमितैः सूत्रैः सुप्-तिङ्-कृत्-तिद्धितादिप्रत्ययविधायकैः " ङचाप्प्रातिपदिकात् " " लः
कर्मणि च—" " तिप्-तस्-क्षि—" कर्तरि कृत् " " तस्यापत्यम् " " अत इत्र् "
इत्यादिभिः शब्दानां, अत्र शब्दपदं सुप्तिङुभयसाधारणम् । राम-कृष्ण-मुकुन्दादीनां,
भवति, एधते, नौमि, स्तौमि, इत्यादितिङन्तानां, वासुदेव-राघवप्रभृतीनां च आविलं
पिक्षं निष्पाद्य साधियत्वा, वैकुण्ठस्य भगवतो विष्णोः स्तवं स्तुतिं रचियतुं गद्य-पद्यादिचमत्कृतिजनकवचनैः कर्तुं अक्षमाः असमर्थाः, प्रकृति-प्रत्ययसंयोजनेन शब्दसिद्धिज्ञानेऽपि सम्यक् तदर्थानवगमादिति भावः । अत एव मिथ्या व्यर्थ एव
अमोऽभ्यासो येषां ते तथाभूताः शाब्दिकाः शब्दशास्त्रविदः वैयाकरणा इत्यर्थः ।
सन्तीति शेषः । एतदेवोपमानेन स्पष्टयति— विविधाः नानाविधाः ये अपूपाः
गोधूमादिपिष्टनिर्मिता भक्ष्यपदार्थाः तैः अग्रयं श्रेष्ठं सूपादिभिरन्वतं युक्तं च अन्नं

१ अयं श्लोको मुद्रितपुस्तके एव दृश्यते, अन्यत्रानुपलम्भात् प्रक्षिप्त इति भाति। २ 'वन्ध्यश्रमाः.'

वि॰ — महाँ भरणेषु वैयाकरणेषु भवान् मा सा कलयतु दोष-राकलम् ॥ २४३ ॥

यतः---

कृतदुरितिनराकरणं व्याकरणं चतुरधीरधीयानः ॥ बुधजनगणनावसरे किनिष्ठिकीयां परं जयित ॥ ५७१॥ पात अले विष्णुपदापगायाः पातं जले चापि नैयेऽवगाहम् ॥ आचक्षते शुद्धिद्माँ प्रसूतेरा च क्षते रागमधोक्षजे च ॥ ५७२॥ अपि च—

नृणामनभ्यस्तफणाभृदीशिगरां दुरापा बुधराजगोष्ठी ॥ अबुद्धचापश्रुतिपद्धतीनां युद्धक्षमेवोर्द्धतयोद्धमार्था ॥५७३॥

महता श्रमेण प्रयत्नेन पक्ला निर्माय मितं अल्पं बलं येषां तान् अत एव मन्दः अग्निर्जाठरो येषां तान् अत एव च आघातुं गन्धोपादानं कर्तुमिप, किमुत भोक्तं, अक्षमान् असमर्थान् जनान् अनुहन्धते अनुसरन्ति । तत्तुल्या इत्यर्थः ॥ ५७०॥ महीति । मह्याः पृथिव्याः आभरणेषु भूषणरूपेषु वैयाकरणेषु भवान् दोषस्य शक्लं खण्डमिप, किमुत संपूर्ण दोषं, मा स्म कल्यतु ॥ २४३॥

मह्माभरणलमेवाह— कृतेति । कृतं दुरितानां पापानां निराकरणं निवारणं येन तत्तथोक्तं, वेदाङ्गलादिति भावः । तदुक्तम् पाणिनीयशिक्षायाम्— "शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् । " इति । अत एव भगवान् पतञ्जलिरिष महाभाष्ये आह— " रक्षोहागमलध्वसंदेहाः प्रयोजनम्, एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सम्यक् प्रयुक्तः खर्गे लोके कामधुग् भवति " इति । व्याकरणं शास्त्रं चतुरा धीर्बु-द्वियस्य सः पुरुषः अधीयानः अभ्यस्यन् सन्, हेतौ शतृप्रत्ययः । बुधजनानां पण्डितजनानां गणनावसरे संख्यानसमये किनिष्ठिकायां परमत्यन्तं जयित सर्वोत्कर्षण वर्तते । अङ्गलिभिः पण्डितगणने प्रथमं वैयाकरण एव गण्यते पश्चात् नैयायिकाद्य इति भावः ॥ ५७१ ॥

पात अल इति । पत अलेः एत नामक मुनेः शेषावतारस्य अयं पात अलस्त-िस्मन्, तेन रचिते इत्यर्थः । नये व्याकरणमहाभाष्य रूपे शास्त्रे पातं प्रवेशं अभ्यास-मिस्पर्थः । तथा विष्णुपदापगायाः गङ्गायाः जले चापि अवगाहं स्नानं, अधोक्षजे भगवति विष्णो च रागं भक्तिं च आ प्रसूतेः जन्मारभ्य आ क्षतेर्मरणपर्यन्तं च शुद्धिं क्रमेण वाचिकीं शारीरीं मानसीं च पवित्रतां ददाति समर्पयतीति तथाभूतं आचक्षते कथयन्ति । पण्डिता इति शेषः ॥ ५७२॥

किंच नृणामिति । अनम्यस्ता अनधीता फणाभृतां सर्पाणां ईशस्य शेषाव-

१ 'त्रय्या. ' २ 'किनिष्ठिकामेत्र चैष रञ्जयित. ' ३ 'च.' ४ 'शुद्धिमथा प्रसूते. ' ५ 'रित्थमधोक्षजे च. ' ६ 'वोद्यतयोधसार्था. '

तथाहि—
नौङ्गीकृतव्याकरणौषधानामपाटवं वाचि सुगाढमास्ते ॥
किस्मिश्चिदुक्ते तु पदे कथंचित्स्वैरं वपुः स्विद्यति वेपते च॥ ५७४॥
कृ०— साक्षेपम्—

कथं सखे! शतकोटिपाणिनिगदितादिप पाणिनिगदितमेव व्याकरण-मौद्रियन्ते १ सन्तः ॥ २४४ ॥

वि०—पाणिनीयमेव हि व्याकरणं प्रयोगौपियकं प्रविशादप्रतीति-कारणमिति तत्रैवादरः पण्डितानाम् ॥ २४५ ॥

तारस्य पतञ्जलेः गीर्भाष्यरूपा वाणी यैस्तेषां नृणां पण्डितजनानां बुधराजानां पण्डितश्रेष्ठानां गोष्ठी सभा दुरापा दुष्प्रवेशा भवति । कथमिव । अबुद्धा अञ्चाता चापश्रुतेधनुर्वेदस्य पद्धतिर्मागों यैस्तेषां उद्धतः योद्धुमुयुक्तः योद्धृणां योधानां सार्थः समूहो यस्यां सा युद्धस्य समरस्य क्षमेव भूमिरिव ॥ ५७३॥

एतदेव स्पष्टयति— नाङ्गीकृतेति । नाङ्गीकृतं दढाभ्यासेन न स्वीकृतं व्याक-रणमेवीषधं यैस्तेषां जनानां वाचि वाण्यां अपाटवं वक्तृत्वाभावरूपमकौशलं सुगाढं दढतरं आस्ते वर्तते । ततश्च केनचित् पण्डितेनेति शेषः । कथंचित्, न तु सम्यक्, प्रकृति-प्रत्ययादिज्ञानयुक्तं किस्मिश्चित् पदे सुप्तिङन्तादिरूपे, उक्ते सित स्वैरं स्वच्छ-न्दं यथा तथा वपुः शरीरं स्विद्यति धर्मयुक्तं भवति । वेपते कम्पते च । व्याकर-णज्ञानाभावात् सुप्तिङन्तपदानां याथाध्यानवगमादिति भावः ॥ ५७४॥

कथिमिति । हे सखे ! शतकोटिर्वजं " शतकोटिः खरुः शम्बो दम्मोलिर-शनिर्द्वयोः । " इत्यमरः । पाणौ हस्ते यस्य सः तेन, इन्द्रेणेत्यर्थः । एतदुपलक्ष-णम् । तेन चन्द्र-काशकृत्मादयोऽपि व्याकरणप्रणेतारो श्रेयाः । निगदितात्प्रोक्तादपि पाणिनिना मुनिना एकेनैव गदितं प्रोक्तं व्याकरणं अष्टाध्यायपरिमितसूत्रपाठरूप-मेव, सन्तः पण्डिताः कथं आद्रियन्ते सत्कुर्वन्ति ? ॥ २४४ ॥

पाणिनीयमिति । हि यस्मात्कारणात् पाणिनेरिदं पाणिनीयं तत्प्रणीतमित्यर्थः । व्याकरणमेव प्रयोगाणां वैदिक-लोकिकानां औपियकं यथायुक्तं प्रकृति-प्रत्ययादि-योजनेन साधकतयोपयोगि, अत एव प्रकर्षण विश्वदायां निर्मलायां प्रतीतौ ज्ञाने कारणं भवति । एतिस्मन् ज्ञाते किस्मिश्चिदपि प्रयोगसाधने न व्याकरणान्तरस्यापेक्षेति भावः । इति हेतोः पण्डितानां तत्र पाणिनीयव्याकरण एवादरः सत्कारः ॥२४५॥

१ 'अस्वीकृत. '२ 'आद्रियते 'इत्येव कचिद्दृश्यते । ३ 'प्रायेणानौपाधिक.'

तथाहि-

स्त्रं पाणिनिबद्धं कण्ठे कलयेन् समुद्रहति सुदृशम् ॥ वर्णादीनां धर्मान्बुद्धा विधिवह्नुधः प्रयुद्धेऽसौ ॥ ५७५ ॥

### अथ वैदिकवर्णनम् ५०.

कृ०—अस्त्विति विमानमन्यतश्चालयन् पुरोऽवलोक्य—
सखे ! पश्य छान्द्सानेथेचापलेन विक्रीयमाणाम्नायान् ॥२४६॥
आः कष्टमप्रहृष्टाः शिष्टा अपि वित्तचापलाविष्टाः ॥
अध्यापयन्ति वेदानादाय चिराय मासि मासि मृतिम् ॥ ५७६॥
वि०—वयस्य मैवं वादीः ॥२४७॥
२५४१।
नाध्यापयिष्यन् निगमान् श्रमेणोपाध्यायलोका यदि शिष्यवर्गान् ॥
निर्वेदवादं किल निर्वितानमुर्वीतलं हन्त ! तदाभविष्यत् ॥ ५७७॥

स्त्रिमिति । पाणिना हस्तेन निबद्धं त्रिस्त्र्यादिकरणेन निर्मितं, पाणिनिना ऋषिणा बद्धं विरचितं च स्त्रं यज्ञोपवीतरूपं, प्रन्थरूपं च कण्ठे गले, मुखे च कल्यम् उपनयनविधिना, उच्चारणरूपेण च धारयन् सन्, अत्रोभयार्थेऽपि "लक्षण—हेलोः—" इत्यादिना हेतौ शतृप्रत्ययः । तेन सूत्रस्य यथाविधिधारणाद्धेतोरित्यर्थः । अन्यथाऽधिकाराभावात् । सुदृशं स्त्रियं, सुष्ठु ज्ञानं च, अत्र दृशिर्ज्ञांनार्थकः । समुद्रहृति पाणिप्रहृणविधिना स्वीकरोति, प्राप्तोति च । ततः असौ बुधः पण्डितः वर्णादीनां ब्राह्मणादीनां, आदिशब्देन ब्रह्मचर्याद्याप्रमप्रहृणम् । अक्षरादीनां च, अत्रादिपदेन शब्दादिप्रहः । धर्मान् अध्ययनाध्यापनादीन् हस्व-दीर्घ-पुँलिङ्ग-स्नीलिङ्गादींश्च बुद्धा ज्ञाला विधिवद्यथाविधि प्रयुद्धे आचरति, उच्चारयित च ॥ ५७५ ॥

सख इति । छान्दसान् केवलं वेदमन्त्रपाठकान्, न त्वर्थज्ञान्, अर्थचापलेन द्रव्यलोभेन विकीयमाणाः मासिकादिवेतनप्रहणेन अध्याप्यमानाः आम्नायाः वेदा यैस्तान् पश्य ॥२४६॥

एतदेव प्रपश्चयति आ इति । वित्तचापलेन धनलोभेन आविष्टाः कृतप्र-वेशाः, धनार्जनलालसायुक्ता इत्यर्थः । अत एव अप्रहृष्टाः संतोषरिहताः शिष्टा अपि वैदिकाः मासि मासि प्रतिमासं भृतिं वेतनमादाय चिराय संततं वेदान् अध्या-पयन्ति शिक्षयन्ति । आः कष्टमिति खेदे ॥ ५७६ ॥

नाध्यापयिष्यन्तिति । उपाध्यायलोकाः अध्यापकजनाः शिष्यवर्गान् निग-मान् वेदान् श्रमेण स्वोदरनिर्वाहार्थभृतिग्रहणयत्नेन यदि नाध्याययिष्यन् नाशिक्षयि-

१ क्रचित् 'कण्ठे' इति पदं न दृश्यते. २ 'धनचापलेन.'

कु०—विरुद्धमिदं भाषितं यद्वेदापाये सित न यज्ञाम्युद्यः स्यादिति॥ वि०—अवगच्छ तावदेतद्विरुद्धमेव ॥२४९॥

नाम्नायज्ञो मखे यस्मिन् यजमानतया स्थितः॥ तत्समागमतः सोऽपि नाम्ना यज्ञो भवेन्न किम् ?॥ ९७८॥

## अथ राजसेवकवर्णनम् ५१.

कु०—पुनरन्यतो दृष्ट्वा सोपहासम्— पश्यैतान् राजसेविनः परित्यक्तलोकद्वयसौरूयान् स्पष्टमोरूर्यान् पुरुषान् ॥२५०॥

ष्यन्, तर्हि तदा उर्वीतलं भूतलं निर्वेदवादं वेदपाठरहितं अत एव च निर्वितानं यज्ञरहितं "कतु-विस्तारयोरश्री वितानं त्रिषु तुच्छके।" इत्यमरः। अभविष्यत्
किल। अत्र "लिङ्किमित्ते लुङ् कियातिपत्तो" इत्यनुवर्तमाने "भूते च" इति कियाया
अनिष्पत्तिरूपेऽर्थे लुङ्। हन्तेति खेदे। "वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः" इत्यायनुशासनेन वेदानां यज्ञप्रवर्तकत्वात्तदभावे यज्ञानामप्यभावः ततश्च भूमो अत्रायनुत्पत्तेरतीव हानिः स्यादिति भावः। तदुक्तम्—" यज्ञाद्भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्नसंभवः।" इति। एतदभिप्रायकमेव भगवानप्याह गीतायाम्— "सहयज्ञाः प्रजाः स्रष्ट्वा
पुरोवाच प्रजापतिः। देवान् भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः।" इति।।५७७।।

विरुद्धिमिति । वेदानां अपाये नाशे सित यज्ञानां अभ्युद्यः उत्पत्तिः यथावि-ध्यनुष्ठानिमत्यर्थः । न स्यादिति यत् इदं विरुद्धं भाषितं कथितम् । स्मृत्यादाविप तिद्विधानादिति भावः ॥२४८॥

अवगच्छेति । एतत् वेदाध्यापनाभावे निर्वेदवादं निर्वितानं भूतलमित्याय-स्मत्प्रतिपादितमेव अविरुद्धं यथार्थे, तत्पुनरिति शेषः । अवगच्छ जानीहि ॥२४९॥

नाम्नेति । यस्मिन् मखे यज्ञे आम्नायज्ञः वेदिवत् यजमानतया यष्टृरूपेण स्थितः न भवेत्, तस्यावेदज्ञयजमानस्य समागमतः संसर्गाद्धेतोः सः यज्ञोऽपि न विद्यते आम्नायज्ञो वेदवेत्ता यस्मिन् तथाभूतः वेदिवद्यजमानरिहत इत्यर्थः । अथवा स यज्ञः नाम्ना संज्ञामात्रेणेव, न तु विधिना, यज्ञः वेदमन्त्रपाठाभावात् । न भवेत् किम् श अपि तु भवेदेवेति कृत्वा जगतो निर्वेदवादत्वेऽतीवमहती हानिः स्यादिति भावः ॥ ५७८॥

परयेति । परित्यक्तं लोकद्वयस्य ऐहिकामु िमकरूपस्य, तत्र यथाविधि कर्मानु-ष्ठानाभावात्परलोकस्य सततराजकार्यपरत्वाद्यथाकालं भोजन-सुखनिद्राद्यभावादितर-न्योकोपयोगाभावाक्तितरस्कारभाजनत्वाचास्यापि लोकस्येति बोध्यम् । सौढ्यं यैस्तान् १ अष्टं अभिव्यक्तं मौढ्यं मूर्खलं येषां तान् राजसेविनः पुरुषान् पश्य ॥२५०॥ नेषां संध्याविधिरैविकलो नाच्युताचीऽपि साङ्गा न स्वे काले हवननियमो नापि वेदार्थिचिन्ता ॥ न क्षुद्रेलानियतमशनं नापि निद्रावकाशो न द्वौ लोकावपि तनुभृतां राजसेवापराणाम् ॥ ५७९ ॥ वि०—दुस्सहैषा बहुजनपोषकाणामेषां निन्दा!॥ २५१ ॥ अशुभपुषि कलावप्यप्रमत्ताः स्वधर्मा— दनुदिनमुपकारानाचरन्तो बुधानाम् ॥ बहुजनपरिपुष्टो बद्धदीक्षास्त एते तनुसुखमपि हित्वा तन्वते राजसेवाम् ॥ ५८० ॥

एतदेव स्पष्टमाह— नैपामिति । एषां राजसेवापराणां जनानां संध्यायाः विधिरनुष्टानं अविकलः यथोक्तः न भवति, एषामिति प्रतिवाक्यं योजनीयम् । अच्युतस्य
भगवतो विष्णोः अर्चा पूजापि साङ्गा संपूर्णा न भवति । एतेन संध्या-पूजादिकं ययपि
एतैः कृतं तथापि तन्मनःपूर्वकं यथाविधि न भवति, किंतु कथमपि केवलमाचमनादिमात्रेण गन्ध-पुष्पादिमात्रसमपंणेन चेति बोध्यम् । तथा स्त्रे प्रातमध्याहादिशास्त्रविहिते काले हवनस्य औपासन-वैश्वदेवादेनित्यमागन्तुसाधनस्य कर्मणः नियमः नियताचरणरूपः "नियमस्तु स यत्कर्म नित्यमागन्तुसाधनस्य कर्मणः नियमः नियताचरणरूपः "नियमस्तु स यत्कर्म नित्यमागन्तुसाधनम् ।" इत्यमरः । न भवति । वेदस्य
अर्थचिन्ता अभिधेयविचारोऽपि न भवति । एतावता पारलोकिकसौख्याभावमुक्त्वा
ऐहलोकिकमाह—नेति । क्षुधः बुमुक्षायाः वेलायां नियतं सम्यक्पाचितं उदरप्तिपर्याप्तं वा अशनं भोजनं न, तथा भोजनोत्तरं निशायां वा निद्रायाः अवकाशः
अवधिः निश्चिन्ततया प्रातःकालपर्यन्तः कालो वा न अस्ति । एवं राज्ञः सेवापराणां
तनुभृतां जनानां द्वौ लोकावपि, द्वयोर्लोकयोरिप सौख्ये इत्यर्थः । न भवतः ॥५७९॥
दुःसहेति । बहुजनानां पोषकाणां यथोक्ततया तत्कार्यकरणादित्यर्थः । एषां

राजसेवकानामेषा लत्कृता निन्दा दुःसहा श्रोतुमशक्या ॥ २५१ ॥

अशुभेति । अशुभानि पापसंपादकानि कर्माणि पुष्णाति वर्धयतीति तत्पुषि कलौ युगेऽपि स्वधर्मात् स्वाचारात् अप्रमत्ताः स्वाचारे सावधानाः सन्त इत्यर्थः । बहूनां स्वकीयानां जनानां परिपुष्टौ परिपोषणे बद्धा स्वीकृता दीक्षा व्रतं यैस्ते एते राजसेवकाः अनुदिनं प्रतिदिनं बुधानां पण्डितानां उपकारान् आचरन्तः कुर्वन्तः सन्तः, तनुसुस्वं शरीरसुखं यथाकालं पर्याप्तभोजन-निद्रादिरूपमपि हित्वा त्यक्तवा राज्ञः सेवां तन्वते कुर्वन्ति । यथा कालं भोजन-निद्राद्यसेवनं संध्या-पूजाद्यनाचरणं चापि लोकोपकारार्थमेव ततश्चोत्तमलोकप्राप्तिरत्रापि मानश्चेति द्वयमपि सिध्यती-ति भावः ॥ ५८० ॥

१ 'भवति सकला. '

### अथ दिन्यक्षेत्रादिवर्णनोपसंहारः ५२.

सर्वाणि दिव्यक्षेत्राण्यवलोक्य साञ्जलिबन्धं कृशानुमुद्दिश्य—
गङ्गाझरीपरिचिताङ्कि जगन्निदानम्
रङ्गादिधामस्र चिरात्कृतसन्निधानम् ॥
विश्वं स्वतो विशदमेव विलोकमानम्
वन्दस्य वस्तु वरदार्तिहराभिधानम् ॥ ५८१ ॥
कृ०—नन्वत्र तृतीयचरणार्थो न मह्यं रोचते ॥ २५२ ॥
विलोचने विभोर्यस्य विख्याते पुष्पवत्तया ॥
साक्षात्कर्त्तुं स्फुटं सर्वं स शक्नोति? कथं हरिः ॥ ५८२ ॥

गङ्गिति । गङ्गायाः झर्या प्रवाहेण परिचितौ समाश्रितौ अङ्गी चरणौ यस्य तत्, पक्षे गङ्गाझर्या परिचिताः सततिवासरूपेणाश्रिताः अङ्गयः शिफा इव अङ्गयः जटा इत्यर्थः । यस्य तत् इति च, जगतो विश्वस्य निदानमादिकारणं उत्पादकमिति यावत् । अत एव विश्वं खस्रष्टं निखिलं जगत् खत एव विश्वदं सुप्रसन्नं यथा भवति तथा विलोकमानं रङ्गादिधामसु श्रीरङ्ग-द्वारावती-जम्बूकेश्वरप्रभृतिषु पुण्यक्षेत्रेषु चिरात् बहुकालपर्यन्तं कृतं संनिधानं सामीप्यं येन तथाभूतं अत एव वरदानि इच्छित-फलप्रदानि आर्तिहराणि तापत्रयादिपीडापरिहराणि च अभिधानानि हरि-श्रीकृष्ण-हरिशव-साम्बादीनि नामानि यस्य तत् वसति निखिलप्राणिनां मनसि इति वस्तु निखिलप्राणिमात्रान्तर्यामिरूपमिति यावत् । 'वस निवासे ' इति धातोः " वसेन्तुन्" इत्योणादिकस्तुन् प्रत्ययः । परमात्मरूपं वन्दस्व अभिवादय । हे कृद्यानो ! खिमिति शेषः ॥ ५८९ ॥

अत्रेति । अत्र श्लोके तृतीयचरणस्य 'विश्वं स्वतः ' इत्यादेः अर्थः स्वत एव जगदवलोकनकर्तृलरूपः मह्यं न रोचते ॥ २५२ ॥

विलोचन इति। यस विभोः प्रभोः विलोचने द्वे नेत्रे, अत्र द्विवचनेन तृतीयनेत्राभावः सूचितः । पुष्पं तदाकारो दृष्टिप्रतिबन्धकरः कनीनिकायां जायमानो रोग-विशेषः अस्ति ययोस्ते तयोभीवस्तत्ता तया, "पुष्पं विकास आर्तवे । धनदस्य विमाने च कुमुमे नेत्ररूज्यपि।" इति हैमः । पुष्पवन्तौ चन्द्र-सूर्यौ तद्र्पेण चेति । विख्याते प्रसिद्धे स्तः। सहरिः विष्णुः, न तु हरः, तस्य तृतीयलोचनस्य विद्यमानत्वादि-त्यर्थः । सर्वे विश्वं साक्षात् प्रत्यक्षं स्फुटं कर्तु स्पष्टतया दृष्टं कथं शकोति समर्थो भवति ? वस्तुतस्तु 'विलोचने विख्याते पुष्पवत्तया' इत्युपलक्षणम्। तेन श्रोत्रे दिशः, पादौ भूमिः, उदरमाकाशः, इत्यादि यथायथमूद्धम् । तेन च विश्वव्यापकतोक्ता । ततश्च य एवं तद्र्पतया व्यापकः सहरिः स्वस्मात् विश्वं पृथक् कर्तु कथं शकोतीति प्रश्नामिप्रायः ॥ ५८२ ॥

वि०—सूर्यचन्द्रलोचनतया सचमत्कारं चक्रघरं स्तुवानीय तुभ्यं न कुप्यामि । शृणु ताबदिदम् ॥ २५३ ॥

श्रेयस्तोयद्संप्रदायरिसकच्छायः सहायः श्रिय-श्चिन्तारत्नसपत्नवीक्षितलवश्चेक्रीयतामायतम् ॥ यो विश्वेन हि गात्रवान् हिमरुचाप्युष्णांशुना नेत्रवान् सुग्रीवेण च मित्रवान् कुश-लव-ब्रह्मादिभिः पुत्रवान् ॥५८३॥ सखे! संक्षिप्य वक्ष्यमाणं सारभूतिमममर्थं गृहाण ॥ २५४॥

सूर्य-चन्द्रेति। सूर्य-चन्द्रलोचनतया तद्रूपेणेत्यर्थः । सचमत्कारं अर्थद्वयबोधक-शब्दप्रयोगसहितं यथा तथा चक्रधरं विष्णुं स्तुवानाय तस्य स्तुतिं कुर्वते तुभ्यं न कुप्यामि । "कुध-दुह—" इत्यादिना चतुर्था । वस्तुतो दूषणाभावादित्यर्थः ॥२५३॥ श्रेय इति । तोयदस्य मेघस्य संप्रदायः रीतिः वर्णरूप इत्यर्थः । तस्मिन् रसिका छाया कान्तिर्थस्य सः, पक्षे तोयदानां संप्रदायो मार्गः व्योमरूपः स एव रसिकाः सिग्धाः छाया इव छायाः केशाः यस्य सः भगवान् व्योमकेशः शिव इत्यर्थः । श्रियः लक्ष्म्याः, अणिमाद्यष्टविधैश्वर्यस्य च " लक्ष्मी-सरस्वती-धा (?) त्रिवर्गसंपद्-विभृति-शोभासु । उपकरणवेशरचनाविधानेषु च श्रीरिति प्रथिता । " इति व्याडिः । सहायः पतिः, पोषकश्च अत एव चिन्तारतं चिन्तामणिः तस्य सपतः सहशः वीक्षितस्य अवलोकनस्य लवः लेशः कटाक्ष इत्यर्थः। यस्य सः भक्तेभ्य इष्टफलप्रद इत्यर्थः । आयतं विस्तृतं श्रेयः चेकीयतां भृशं करोतु । करोतेर्यङि "रीङ् ऋतः " इति रीङादेशः । कथंभूतः सः । यः प्रभुः विश्वेन गात्रवान् देहवान् " आत्मा वा इदमप्र एक आसीत्" " स भूमिं विश्वतो वृताऽत्यतिष्ठद्शाङ्गुलम् । पुरुष एवेदं सर्वे '' इत्यादिश्रुतिस्यः । हिरवधारणा-र्थकः । हिमा शीतला रक् कान्तिर्यस्य सः तेन चन्द्रेण, अपिः समुचायकः । उष्णाः अंशवः किरणाः, ज्वालाश्च यस्य तेन सूर्येण,अमिना चापि नेत्रवान् चन्द्रसूर्य-नेत्रो विष्णुः, अप्तिनेत्रः शिवश्चेत्यर्थः । सुप्रीवेण एतन्नामकवानरेण मित्रवान् स्नेह-संपादकः, रामावतारे इत्यर्थः । कुशः लवश्च, एतौ रामावतारोत्पन्नौ । ब्रह्मा च ते आदयः मुख्याः येषु इन्द्रादिषु तैः, पक्षे कुशलं कल्याणं वानित प्राप्नुवन्तीति कुशल-वाः अखण्डकल्याणसंपन्ना इत्यर्थः । ये ब्रह्मादयः आदिशब्देन विष्णु-शकादिमह-णम् । तैश्व पुत्रवान् पुत्रयुक्तः । एतादशमहासामध्यसंपनः शिवो विष्णुश्चेति बोध्यम् ॥ ५८३ ॥

सख इति । संक्षिप्य सर्वमप्येकीकृत्य अत एव सारभूतं वक्ष्यमाणं अनुपद्मेव कथ्यमानं अर्थमभिषेयं गृहाण शृणु ॥ २५४॥ [ यामुनतीर्थाश्रमिणौ रामानुजमुनिर्मुकुन्द्श्च ॥ आद्यं त्रिवेणुधरमधिकमन्यद्नताद्यमेकवेणुधरम् ॥ ५८४ ॥ कटाक्षळहरीमुहुःकविष्ठतामृतस्तोमया विळोचनयुगिश्रयं (या) विवृतसर्वदानत्रतम् ॥ गुकादिभिरुपासितं ग्रुभचरित्रभाजो जनाः समस्तभयवारणं शरणयन्ति नारायणम् ॥ ५८५ ॥ नाहं नापि च मत्सुतो न च सुरास्सर्वे अमी तत्त्वतो ध्यानादौ च सचेतसो मुनिगणा जानन्ति विष्णोः पदम् ॥ इन्धन्नाभिसरोजशायिष्टथुळस्वास्तारमाकर्णयन् शेते पन्नगसार्वभौमशयने श्रीपद्मनाभः श्रिया ॥ ५८६ ॥

इतः परं 'यामुनतीर्थ—' इत्यादयो द्वादश क्षोकाः अस्मत्संपादितादर्शपुस्तकेऽन्येषु पुस्तकेषु च नैवोपलभ्यन्ते । किन्तु अत्रत्यमुद्रितैकस्मिन् पुस्तके एव

हर्यन्ते । अत एव ते रामानुजीयमतपक्षपातिना केनचित्प्रक्षिप्ता एवेति भाति,
तेषु कतिचिदतीव विसंबद्धाः पूर्वापरसंबन्धरिहताश्च, कतिचिच सुसंबद्धाः इति ये

प्रतीतास्ते एवात्र मूले निवेशिताः, यथामित व्याख्याताश्चापि—यामुनेति ।

यामुनतीर्थेन एतन्नामकगुरुणा प्रोक्तः उपदिष्ट इति यावत्। आश्रमः चतुर्थः संन्यासः

अस्यास्तीति तदाश्रमी, यमुनैव यामुनं तच्च तत्तीर्थं च यामुनतीर्थं तत्र तत्संनिधावित्यर्थः । आश्रमः निवासः यस्यास्तीति तदाश्रमी तौ, एकः रामानुजमुनिः अन्यश्च

मुकुन्दः श्रीकृष्णः । द्वयोस्तारतम्यमाह— आद्यं प्रथमं श्रीरामानुजरूपं त्रिवेणुधरं

संन्यासाश्रमिलात् त्रिदण्डधरं अत एव अधिकं अन्यस्मात् श्रेष्ठं, अन्यन्मुकुन्दात्मकं

च एकस्यैव वेणोः वाद्यविशेषस्य धरं धारकं अत एव अन्तः छप्तः आद्य इति शब्दो

यस्मात् तथाभूतं, पूर्वस्मान्यूनमित्यर्थः । वस्तुतस्तु अन्तः प्रलयः आद्यः सर्गश्च

अर्थाजगतः तौ यस्मात् तत्, एतदुपलक्षणं स्थितरिप । तेन जगतः सर्ग-स्थिति
लयकरमित्यर्थः ॥ ५८४॥

कटाक्षेति । कटाक्षाणां अपाङ्गदर्शनानां लहरीभिः मुहुर्वारंवारं कवलितः प्रस्तः अमृतस्य स्तोमः निधिर्यया तया विलोचनयोर्नेत्रयोर्युगस्य द्वयस्य श्रिया विवृतं प्रकः टीकृतं सर्वदानस्य भक्तेभ्यः सर्वस्वार्पणस्य व्रतं येन तं शुकादिभिः, आदिशब्देन नारद-सनकादिमुनिग्रहणम् । मुनिभिः उपासितं सेवितं, समस्तानां सकलानां भयानां वारणं निवारणं यस्मात् तं नारायणं शुभानि कल्याणावहानि चरित्राणि भजन्तीति तद्भाजः, सत्कर्मकर्तार इत्यर्थः।जनाः शरणयन्ति शरणं कुर्वन्ति, स्वरक्षकं ज्ञात्वा भजन्तीत्यर्थः ॥ ५८५ ॥

नाहमिति । इन्धत् दीप्तिमत् यन्नाभिसरोजं नाभिकमलं तस्मिन् शायिनः निवासिनः अर्थाद्रह्मणः पृथुलं महान्तं उच्चैरुचारितमित्यर्थः । खास्तारं वेदमन्त्रयुक्तं -वर्णनोपसंहारः ५२ ] पदार्थचन्द्रिकाटीकासहिता ।

३०९

उपवीतिनमूर्ध्वपुण्ड्वन्तं त्रिजगत्पुण्यफलं त्रिदण्डहस्तम् ॥ 🗴 रारणागतसार्थवाहमीडे शिखया शेखरिणं पतिं यतीनाम् ॥ ९८७॥ कपर्दिमतकर्दमं कपिलकल्पनानाटकैः

कुमारिलकुभाषितैर्गुरुनिबन्धनग्रन्थिभिः ॥ 38 तथागतकथारातैस्तदनुसारिजल्पैरिप

प्रतारितमिदं जगत्प्रगुणितं यतीन्द्रोक्तिभिः ॥ ५८८ ॥ सावित्रान्वयसंभवेन भवता मुक्तइशरशाविषः

संवर्तोदितसप्तसप्त(प्ति)पटलीसब्रह्मचारी हठात्।। आस्वाद्य क्षितिजापहारिहृदयक्रीडार्तं मारुतम्

तत्संतोषकथाभिघानकुतुकी मन्ये जगाहे महीम् ॥ ५८९ ॥

नेजस्तवं आकर्णयन् श्रण्वन् पन्नगसार्वभौमशयने श्रीशेषशयने श्रीपद्मनाभः विष्णुः श्रया लक्ष्म्या सह शेते स्विपिति, तस्य विष्णोर्भगवतः पदं अहं न जानामि, मम सुतः त्रोऽपि न जानाति, किंच अमी ब्रह्मादयः सुरा देवा अपि न जानन्ति, किंतु ध्यानादौ । दूपैकतानचित्तवृत्त्यादौ आदिशब्देन धारणा-समाध्यादेर्प्रहणम् । सचेतसः सावधा-पन्तःकरणाः सुनिगणा एव तत्त्वतो जानन्ति ॥ ५८६ ॥

उपवीतिनमिति । उपवीतिनं यज्ञोपवीतयुक्तं, रामानुजीयसंप्रदाये संन्यासि-।।मपि यज्ञोपवीतधारणविधानात् । ऊर्ध्वपुण्डेण भाले ऊर्ध्ववार्तिगोपीचन्दनतिलकेन क्तं त्रिजगतः त्रैलोक्यस्य पुण्यफलं मूर्तिमत्, त्रयो दण्डाः 'वाग्दण्डोऽथ मनो-ण्डः कायदण्डस्तथैव च । यस्थैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते॥" इत्यनेन ांन्यासिनो विहितास्ते हस्ते स्वाधीना यस्य सः तं शिखया शेखरिणं शिरोभूषणयुक्तं ारणागतानां सार्थवाहं धनिकं अभीष्टपूरकत्वात्। यतीनां संन्यासिनां पति श्रीरामानुजं डे स्तौमि । एतद्वर्णनेन श्रीरामानुजयतीनां शिखात्यागो नोक्त इति भाति ॥५८०॥ कपदीति । कपर्दिनः शिवस्य यन्मतं शैवागमप्रोक्तं जटा-कौपीनादिधारणरूपं ाथाशास्त्राचारराहित्यादिकं च तेन कर्दमं कर्दमसदशकालुष्ययुक्तं, एतद्वर्णनं केवल-कदेशि पक्षपातयुक्तं तत्त्वविवेकसून्यं चेति ज्ञेयम् । कपिलस्य मुनेः कल्पनानाटकैः वृत्यादिप्राभाण्यानङ्गीकारपूर्वकं केवलं मनःकल्पितलोकमोहकैः सांख्यशास्त्रवचनरूपैः, क्मारिलस्य मीमांसाशास्त्रप्रवर्तकस्य कुत्सितैभीषितैः, ईश्वरास्तिलानङ्गीकारात् । अत व गुरूणि महान्ति बन्धनानि पुनःपुनर्जन्म-मरणादिरूपाणि येभ्यस्तथाभूतैर्प्रनिथिभिः त्सि हशैरित्यर्थः । तथागतस्य बुद्धस्य '' सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः खमरः। कथाशतैः, तदनुसारिणां बुद्धमतानुयायिनां जल्पैभीषणैश्चापि इदं जगत् तारितं विचतं, तत् यतीन्द्रस्य रामानुजस्य उक्तिभिः उपनिषद्भाष्यादियन्थरूपाभिः

साचित्रेति । हे राम! इति शेपः । सवितुः सूर्यस्यायं सावित्रः स चासावन्वयो

किर्षेण गुणितं व्यवस्थापितम् ॥५८८॥

द्लितदुरितजाले द्न्दशूकेन्द्रशैले
कवलितभवगन्धे कालिमा कश्चिद्निधे ॥
कुवलयमुद्रहारी कुझरेन्द्रोपकारी
मुनिहृद्यिवहारी मुक्तसंतोषकारी ॥ ५९० ॥
ध्यातं योगिकलाविलासरसिकैः शीतं द्यास्रोतसा
ख्यातं मौलिषु कृत्रिमेतरिगरां वातंधयक्ष्माधरे ॥
जातं धाम पराकरोतु जगतामातङ्कमङ्क्रितम्
वेतण्डेन्द्रविपद्विमोचनचणं क्रीतं रमाविभ्रमैः ॥ ५९१ ॥

वंशश्च तत्र संभव उत्पत्तिर्यस्य तेन भवता खया, दशाननवधेच्छयेति शेषः । शरो वाण एव आशीविषः सर्पः यो मुक्तः खशरासनात्प्रेरितः सः संवर्ते प्रलये "संवर्तः प्रलयः कल्पः " इत्यमरः । उदिताः उदयं प्राप्ता ये सप्त सप्तसंख्याकाः सप्तयोऽश्वा येषां ते " घोटके वीति-तुरग-तुरङ्गश्च-तुरङ्गमाः । वाजि-वाहार्व-गन्धर्व-ह्य-सैन्धव-सप्तयः । " इत्यमरः । सप्तसप्तयः सूर्याः तेषां पटली समुदायः तया सब्रह्मचारी सहशः सन्, हठात् प्रसद्य क्षितिजापहारिणः सीतापहर्त् रावणस्य हृदयकीडायां रत-मासक्तं मारुतं प्राणवायुं आस्वाद्य भक्षयित्वा, रावणप्राणमपहत्येत्यर्थः । तेन रावण-हृत्स्थवातास्वादनेन यः संतोषस्तस्माद्वेतोः कथाभिधानस्य श्रीरामचरितकथनस्य कृतुकं कोतुकं यस्यास्तीति तत्कृतुकी सन्, महीं पृथ्वीं जगाहे छलोड इति अहं मन्ये। स ए-वायं सांप्रतं रामानुजरूपेणावततारेति मन्ये इत्यर्थः ॥ ५८९ ॥

दिलतेति । दिलतं विनाशितं दुरितानां पापानां जालं समूहो येन तिसान् कवितः मिक्षतः विनाशित इति यावत् । भवस्य संसारस्य गन्धः संबन्धो येन तिसान् "गन्धो गन्धक आमोदे लेशे संबन्ध-गर्वयोः । " इति यादवः । दन्दश्केन्द्रशैले शेषाद्रौ कुवलयानां कमलानां मुदं हरतीति तथाभूतः कुञ्जरेन्द्रोपकारी गजेन्द्रोद्धारकः मुक्तानां संतोषं करोतीति तत्कारी अत एव मुनीनां मननशीलानां हृदयेऽन्तःकरणे विहर्तु शीलं यस्येति तथाभूतः किश्वदलौकिकः कालिमा नीलिमा श्रीनिवासरूपः इन्धे प्रकाशते ॥ ५९०॥

ध्यातमिति । दयायाः स्रोतसा प्रवाहेण शीतं अत एव योगिनां कलानां ध्यान्न-धारणादीनां ये विलासा आनन्दास्तेषु रसिकैः, सततं योगाभ्यासासक्ति चित्तेरित्यर्थः। ध्यातं कृत्रिमेतरगिरां वेदवाणीनां मौलिषु उपनिषत्सु ख्यातं प्रसिद्धं वेतण्डेन्द्रस्य गजेन्द्रस्य विपद्विमोचनेन प्राहकृतदुःखनिवारणेन वित्तं ख्यातमिति तच्चणं "तेन वित्तः—" इति चणप् प्रत्ययः । रमाया लक्ष्म्याः विभ्रमैर्विलासेः क्रीतं वशीकृतं वात् धयक्ष्माधरे शेषशैले जातमुत्पन्नं, वातंधयेत्यत्र "वात-शुनी-तिल-" इत्यादिवार्तिकेन वातोपपदस्य घेटः खश् "अहर्द्विषद —" इत्यादिना मुमाग्यभ्य । धाम तेजः अङ्करितमुत्पनं जगतां आतङ्कं तापं " रक्-ताप-शङ्कास्वान्तङ्कः " इत्यमरः । पराकरोतु दृरीकरोतु ॥ ५९१ ॥

नराः सुरा वा पशवः परेऽपि वा न निन्दनीयाः पुरुषेण भूष्णुना ॥ यैतोऽपि दोषप्रचुरे जगत्रये न सन्ति ते वीतगुणाः कलावपि ॥५९२॥ कु॰—अभ्युपगम्य—

दार्ट्याय गुणसमृद्धेर्दूषणभणितिः समस्तवस्तूनाम् ॥ अस्माभिरुपनिबद्धा सिद्धान्तस्येव पूर्वपक्षोक्तिः॥ ५९३॥

## कवेर्वाक्यम् ५३.

इति सकलजनानामीरयन्तौ ग्रुमं तौ मधुमथनपवित्रक्षेत्रसेवाकृतार्थौ ॥ अनुपथि दृढसख्यौ हन्त गन्धर्वमुख्यौ निजसदनमगातां निर्भरानन्दसान्द्रौ ॥ ५९४॥

नरा इति । भूष्णुना भवनशीलेन भूधातोः "ग्ला-जि-स्थश्च ग्रुः " इति चका-रात् ग्रुप्रत्ययः । " भूष्णुर्भविष्णुर्भविता वर्तिष्णुर्वर्तनः समौ । " इत्यमरः । पुरुषेण नराः मनुष्याः, वा चकारार्थकः । सुरा देवाश्च, पशवः, परे पक्ष्यादयोऽपि च न निन्दनीयाः । यतो यस्मात् कारणात् दोषैः प्रचुरे बहुलेऽपि जगत्रये त्रैलोक्ये अस्मिन् कलियुगेऽपि ये वीताः गताः गुणाः येषां तथाभूताः जनाः ते सर्वेऽपि न सन्ति । किंतु केचिद्धणयुक्ता अपि सन्तीत्यर्थः ॥ ५९२ ॥

अभीति । अभ्युपगम्य तदुक्तं सर्वमप्यङ्गीकृत्य—

दार्ह्यायेति । अस्माभिः उपनिबद्धा आरोपिता दूषणानां भणितिभीषणं सम-स्तानां सर्वेषां वस्तूनां पदार्थानां गुणसमृद्धेः दार्ह्याय दृढीकरणायेव भवति, न वस्तु-तः । कथमिव । सिद्धान्तस्य कस्यापि शास्त्रीयप्रमेयस्य दृढीकरणाय पूर्वपक्षो-क्तिरिव ॥ ५९३॥

एवं कथनीयमुक्त्वोपसंहरति—इति । इत्येवंप्रकारेण सकलानां जनानां शुमं कल्याणं, कचित् 'स्वभावान् 'इति पाठः । ईरयन्तो कथयन्तो अनुपथि प्रतिमार्गे मधोः एतन्नामकदैत्यस्य वसन्तस्य च । "मधु क्षोद्रे जले क्षीरे मधे पुष्परसे मधुः । दैत्ये चेन्ने वसन्ते च '' इति विश्वः । मथनः विनाशकः विष्णुः शिवश्च तयोः पवित्राणि यानि क्षेत्राणि श्रीरङ्ग-वाराणस्यादीनि तेषां सेवया कृतार्थों हढं सख्यं, मेन्नी ययोस्तौ अत एव निर्भरानन्देन अतिशयहर्षेण सान्द्रौ परिपूणों इन्तेत्यानन्दे । गन्धर्वाणां मुख्यौ कृशानु-चिश्वाचस् निजसदनं गन्धर्वलोकं अगातां जग्मतुः ॥ ५९४ ॥

१ 'यतोऽति.' २ 'अस्माकमुप.' ३ 'स्वभावान्.'

सकलकुरालिसच्चे सर्वदेवस्थलेषु

वजतु भिव विवृद्धि वत्सराचुत्सवश्रीः ॥
अपगतभवरोगैरध्वराणां प्रयोगैरिष्तलकुमकराणामस्तु भद्रं द्विजानाम् ॥ ५९५ ॥
जयतु जगति लक्ष्मणार्यपक्षो
जयतु वचः श्रुतिमौलिदेशिकानाम् ॥
जयतु विगमवर्तम निःसपत्नम्
जयतु विराय मूर्तिरञ्जनाद्रौ ॥ ५९६ ॥
प्रकाशदोषप्रचुरेप्यमुष्मिन् ग्रन्थे मदीये करुणानुबन्धात् ॥
प्रसादवन्तो न कृशानवन्तु परन्तु विश्वावसवन्तु सन्तः ॥५९७॥

सकलेति । सर्वदेवानां विष्णु-शिवादीनां स्थलेषु वत्सरायुत्सवानां वत्सरादि-तिथौ विहितानां ध्वजारोपणादीनां श्रीः शोभा सकलानां जनानां कुशलस्य कल्याण-स्य सिद्धचै भुवि विवृद्धिं व्रजतु गच्छतु । तथा अपगतः भवरोगः संसाररोगः येभ्य-स्तथाभूतैरध्वराणां यज्ञानां प्रयोगैरनुष्ठानैः अखिलस्य सर्वस्यापि जनस्य शुभकराणां कल्याणकराणां द्विजानां ब्राह्मणानां भद्रं कल्याणं अस्तु ॥ ५९५ ॥

जयत्विति । जगति लक्ष्मणार्यस्य श्रीरामानुजस्य पक्षो विशिष्टाद्वेतरूपः सिद्धा-न्तः जयतु, पक्षे लक्ष्मणस्य आर्यः ज्येष्टभ्राता श्रीरामः तस्य पक्षः शिवोपासनारूप-श्रेत्यर्थः । श्रुतिमौलिदेशिकानां वेदान्ताचार्याणां वचः उपदेशरूपं च जयतु सर्वोत्क-र्षेण वर्ततां, निःसपत्नं शत्रुरिहतं दुस्तर्कप्रतिपादनर्रहितिमिति यावत् । निगमवर्तम् वेदमार्गश्च जयतु, अञ्जनाद्रौ नीलपर्वते मूर्तिः श्रीनिवासरूपा चापि चिराय बहुकाल-पर्यन्तं जयतु सर्वोत्कर्षेण वर्तताम् । इति पद्यद्वयप्रतिपादितं शिष्टाचारपरिप्राप्तं प्रनथान्ते मङ्गलाचरणं बोद्धयम् ॥ ५९६ ॥

एवं समाप्तिमङ्गलं कृला विद्वत्प्रार्थनां विधत्ते—प्रकादोति । अमुष्मिन् मदीये मया रचिते विश्वगुणाद्दीनामि, प्रकाशाः प्रसिद्धाः दोषाः वस्तृनां कृशानुप्रतिपादिता इत्यर्थः। यस्मिन् तथाभूतेऽपि प्रन्थे करुणायाः दयायाः अनुबन्धात् संबन्धात् सन्तो विद्वांसः प्रसादवन्तः प्रसन्नान्तः करणयुक्ताः सन्तः न कृशानवन्तु कृशानुवत् नाच-रन्तु दोषबुद्धियुक्ता न भवन्त्वत्यर्थः। परन्तु सर्वे विश्वावसवन्तु विश्वावसुवद्धणमात्र- यहणतत्परा भवन्त्वत्यर्थः। 'विश्वावसवन्तु' 'कृशानवन्तु' इत्यत्र विश्वावसु-कृशानुश- ब्दाभ्यामाचारिक्षपि धातुत्वाह्रोट् तत्र च ''सार्वधातुक-'' इत्यादिना गुणः ॥५९७॥

१ ' सुप्रसन्नं.'

ति श्रीपञ्चमतभञ्जननिबन्धनविख्याततातयज्वभागिनेयवाजपेयसार्वप्रष्टासोर्यामादियाज्यात्रेयवंशमौक्तिकीभवद्प्पय्यायतनूभवश्लेष-यमकचक्रवार्तरघुनाथाचार्यतनयस्य श्रीनिवासकृपातिशयसंविदितनयस्य सीताम्बागभसंभवस्य श्रीमत्काञ्चीनगरवास्तव्यस्य महाकविश्रीमद्वेङ्कटाध्वरिणः
कृतौ विश्वगुणादर्शचम्पूः समासिमगात्॥

इति विशदमनीषाशालिना यज्वना वा विरचित इह काव्ये वेङ्कटाचार्यनाम्रा ॥ कृशतरमतियुक्तेनापि टीका कृतेयं सुगुण-सुकरुणास्तां पण्डिता मानयन्ताम् ॥ १ ॥ श्रेयः संप्रति संचिनोतु भगवान् श्रीमद्रणेशः प्रभु-र्दूने देवगणे द्विजकतुचये ध्वस्ते च दैत्यार्तितः ॥ आविभ्य तदातदार्तिहरणौत्सुक्याद्भवानीपते-दैंत्येन्द्रं परिभूय सिन्दुरमथो देवान् व्यधान्निर्वृतान् ॥ २ ॥ नमामि कमलालयापरिचिताङ्किमानन्ददं प्रभुं मुनिजनस्तुतं भुजगशायिनं र्यामलम् ॥ करोतु जनमङ्गलं हरतु पापसंघं नृणां स्वधर्मरतिमन्तरे जनयतु स्वभूः सर्वदा ॥ ३ ॥ जयित भगवान् भर्ता देव्याः शिवः शिवदः सतां श्रुतिपथमथारुन्धन् सर्वे यदा सुगतादयः ॥ यतिवरतनुं धृला बुद्धान् विजित्य च यस्तेदा श्रुतिहितमथो संविन्मार्गे निरज्जनमन्वधात् ॥ ४ ॥ अस्ति कृष्णापगासङ्गात् पावनी लोकरञ्जनी । राजधानी सुविख्याता पट्टवर्धनभूभृताम् ॥ ५ ॥ कुरुन्दवादनगरं कीर्तिमत्तत्र विद्यते ॥ श्रीमान् गणपतिस्तस्य पुरस्याधिपतिर्महान् ॥ ६ ॥ तस्याभ्रये पुरातिष्ठद्योगिवंशावतंसकः ॥ गणेशपण्डितः प्रज्ञाशाली सत्कर्मपेशलः ॥ ७॥ तत्सुतो ह्यकरोदेतद् व्याख्यानं बालतुष्टये ॥ इन्दुनेत्रवसुक्षोणीमिते (१८२१) शाके ह्यपूरि तत् ॥ ८॥ इति श्रीमत्पदवाक्यपारावारीणश्रीमद्योगिकुलावतंसश्रीमद्गणेशासूरि॰ सूनुना वालकृष्णशर्मणा विरचिता पदार्थचन्द्रिकाख्या श्रीविश्वगुणाद्रशचमपूर्व्याख्या समाप्तिमगात् ॥



#### श्रीः

## विश्वगुणाद्दीस्थपद्यानामकाराद्यनुक्रमेण सूची-

| श्रेकाङ्काः                           | पृष्ठाङ्काः | श्लोकाङ्काः              | पृष्ठाङ्काः |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| ५५५ अगूढगाढस्तन                       | २४५         | ३५९ अमून् प्रामान्       | १९६         |
| ४६ अङ्गान् वङ्गान् •••                | 89          | ११० अमृतं विबुधेभ्यो     | ७१          |
| २१ अङ्गानुषङ्गोदित                    | 960         | ५६ अमृतोत्साहशक्तीना     | ४३          |
| ७६ अच्छेर्द्विजेन्द्रेरमृताभि         | 908         | ४८१ अम्भोराशि वानरा      | २५८         |
| १७३ अजयज्ञोद्भवे तस्मिन्              | 944         | ३६५ अयज्ञाहिद्रव्या      | 988         |
| ३५ अज्ञानामविराम                      | ८५          | १२२ अयुक्तं युक्तं वा    | ७७          |
| १९० अञ्चाम चिञ्चातर                   | २६१         | २९२ अर्वन्तमास्ये        | १६५         |
| ८६ अत्र देहमपवित्र                    | ५७          | १४२ अलं मङ्खु सहर्तु     | . 68        |
| १६१ अत्र वसन्तः सन्त                  | 940         | ३३६ अल्पोऽपि काञ्च्या    | १८६         |
| ३९ अत्रापि सन्ति बहवः                 | ८७          | १६२ अवनावतीतपवनाश्व      | 36          |
| १५९ अद्भुतस्तर्कपाथोधि                | २९५         | २० अवेमव्यापाराकलन       | 99          |
| ५६ अद्भुतोत्साहशक्तीनां               | ४३          | ३०७ अन्यादाश्रयता        | १७२         |
| ३८२ अद्य प्रतं पिक्रमं                | २०८         | ७२ अशिलाप्राणदपदै        | . ४८        |
| २८२ अधः करोत्यादिम                    | 949         | ५८० अग्रुभपुषि कला       | , ३०५       |
| ४३२ अधिगतनिगमाङ्गोपि                  | २३५         | १२७ असत्क्षयार्थाभ्युदय  | . 69        |
| ३०३ अनपायरमो विष्णुः                  | 909         | ५३१ असुखमथ सुखं वा       | . २८१       |
| १८१ अनभ्यस्य वेदानहो                  | 908         | १२५ अंसे सलीलमधिरोप्य    | . 69        |
| २३८ अनल्पकं धरायां हि                 | १३४         | (२) [ अंसौ चेदुदकुम्भ]   | . २४६       |
| २०९ अनायासमाह्या                      | . 929       | ४७९ अस्तोकदिपरिप         | . २५७       |
| ४०६ अन्यद्दुतमुद्भूत                  | . २२३       | ७१ अस्त्रामास तृणं       | . ४७        |
| ५०२ अन्याय्यमस्ति कि                  | . २६५       | ५७६ आः कष्टमप्रहष्टाः    | . ३०३       |
| ५५८ अपरीक्षितलक्षण                    | . 284       | ११९ आकिंचन्यादति         | . ७६        |
| १३३ अपारैर्व्यापारैरह                 | . 68        | ९७ आक्रान्तासु वसुंधरासु | . ६४        |
| ४५४ अपि हन्त चोल                      | . २४५       | ४६७ आघाता बत             | . २५१       |
| २१६ अपुण्यधौरेय                       | . १२४       | ५६६ आगमरूपविचारि         | . २९८       |
| ७३ अब्रह्मास्त्रीकृततृणेर्            |             | २५१ आचारस्य दवीयसां      | . १४५       |
| ६८ अभिषिक्तो यथावच                    | •           | २५६ आचार्याः पुरुषा      | . १४७       |
| ४२ अभीष्टघटकः क्षिता ४४२ अभ्यर्णेऽस्य | 220         | ५६३ आदौ धर्मे प्रमाणं    | . २९७       |
| ४९९ अभ्यस्तवेदमौलिभ्यः                |             | १८३ आबालस्थविरं स्थि     | . 900       |
| ४४८ अभ्रं लिहानहह                     |             | 30                       | . १६७       |
| २५३ अमलमतिषु लोके                     |             | ११ आशापालेषु पाशा        |             |
|                                       |             |                          |             |

| स्रोकाङ्काः                | प्रहाङ्काः | श्लोकाङ्काः                 | प्रमङ्गाः |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| २७८ आशामीशानव              | 940        | १३१ कत्यौषधीः कति           | 63        |
| १६१ आश्रयितव्यो नरपति      | 96         | ९२ कन्यां कामप्युद्ह्य      | Ę٩        |
| ५०३ इच्छन्तु हन्त          | २६५        | ५८८ कपर्दिमतकर्दमं          | 309       |
| १२१ इच्छेयसु सुखं          | ७७         | ५३ करुणारसकल्लोल            | ४२        |
| २०८ इतस्तावद्रावव्यतिकर    | 939        | १६५ कर्णाटदेशो यः पूर्व     | 900       |
| ५९४ इति सकलजनाना           | 399        | ३५६ कर्णानन्दकरस्फुरन्      | 984       |
| ३३ इदं बदरिकाश्रमस्थल      | 39         | ४१४ कर्तृ व्याकरणस्य        | २२६       |
| २६५ इयं काञ्ची काञ्ची      | 947        | ५५२ कर्म-ब्रह्मविचारणां     | 232       |
| ३१५ इयं हि सर्वमङ्गला      | 908        | २८३ कल्पन्ते कामरामा        | 960       |
| १९६ इष्टप्राप्तिमनिष्टभङ्ग | 998        | ५४५ कल्याणं भगवत्कथा        | 266       |
| २४१ इष्टात्स्वबान्धव       | 934        | ३८ कल्याणोल्लाससीमा         | 33        |
| ३२९ ईशः करस्थीकृत          | % १८३      | ३४४ कविलस्य गाम्भीर्य       | 990       |
| ४३१ उम्ररिपुनिम्रह         | २३४        | ५३८ कषायैरुपवासैश्च         | २८५       |
| ९०९ उचैःश्रवःप्रदातुर्     | ७०         | १३० कंसं ध्वंसयते मुरं      | 62        |
| २३९ उच्छिष्टान्यतिदूरतः    | 938        | ३८९ कहारोत्पलतल्लजो ः       | 292       |
| (४) [ उत्कर्षे चरमाश्रमी]  | 938        | २१ काकः शोकं व्यस्जद        | 90        |
| ३९५ उद्गच्छदच्छतम          | २१७        | ४८० काकुत्स्थकोपचिकतः       | २५७       |
| १३४ उपनयन-विवाहा           | 68         | ३१२ काश्चीनगरविभूषा         | 904       |
| ५८७ उपवीतिनमूर्ध्वपुण्ड्   | ३०९        | ३३८ काश्रीनाम्नि पुरे       | 966       |
| ४७२ उपस्कारै: स्फारेरुप    | २५४        | २ काश्चीमण्डलमण्डनस्य       | 2         |
| २४४ उपादेयं प्राज्ञै       | १३६        | ३१४ कान्तो विरूपाक्ष इति    | १७६       |
| २२२ उपेत्य वीक्षावन        | १२७        | ४१८ कान्त्येव हन्त कृत्यापि | २२७       |
| ४६९ उषस्येव स्नानादुचित    | २५३        | ३० कामं जनाः केऽपि          | 30        |
| ३७४ ऋक्सामयोश्च यजुषां     | २०४        | ५४४ कामं वाचः कतिचिद        | 266       |
| ३६८ ऋिविग्वशुद्धि          | २०१        | २२४ कामादिवैरिगण            | 926       |
| १८२ एकादश्यां कालयोर्      | 900        | ३५३ कालुष्यलेशविधुरा        | 988       |
| १०० एतद्देश्यप्रचुर        | ६६         | ८२ काशीसकाशीभवदिन्द्र       | 48        |
| ९५ एताहरो कलियुगेऽपि       | £ 3        | ४४० किं किं न जीर्यति       | २३८       |
| २६० एषा कैरविणी            | 988        | ४२९ किं दर्पदायकधनो         | २३३       |
| २२३ एषा भूतपुरी            | १२७        | १९९ किमप्युपादाय दिशन्      | 994       |
| ५० ककुत्स्थकुलपर्याय       | 89         | १३६ कुक्षेः पूर्वे यवन      | 64        |
| ५८५ कटाक्षलहरीमुहुः        | ३०८        | ४६१ कुटीषु गोपीरुचिरासु     | २४८       |
| ४९५ कठिनशठनरेन्द्र         | २६२        | ६६ कुम्भकर्णमदाम्भोघि       | ४५        |
| २११ कण्ठोपरि कण्ठीरव       | १२२        | १०८ कुम्भजपीतोत्सष्टं       | 60        |
| २४६ कतिचिदलसाः             | 987        | ४१२ कुवखुहानात् सद्दु       | २२५       |
|                            |            |                             |           |

| १९९ कुरालीमनाथवकः १९९ १२ कृतिद्रद्यपोषणं १०० ५०१ कृतदुरितनिराकरणं २०१ ४९४ कृतदुरितनिरोधानां २६२ ४५ कृत्ता सेतृं किळ ३८ ६ कृशानुरकृशासूयः ४४ १२३ कृष्णालेषनिर्वार्थि ५८ ५०४ कृतन पङ्गुलोचन ४६६ ५०४ कृतन पङ्गुलोचन ४५६ ४८८ कोलं भुनि कोलं २०० १५० कृतान समागतिन्दिर्भा ४६६ २२० कोलं भुनि कोलं २०० १५० कृतान समागतिन्दिर्भा ४६६ २३ कृशात्यागकृतिऽपितेन २०० १५० कृतात्यागकृतऽपितेन २०० १५० कृत्रात्यागकृतऽपितेन २०० १५० कृत्रात्यागकृत्वाक्ति २०० १५० कृत्रात्यावाक्ति २०० १५० कृत्रात्वाविकातुरगा: २३० १५० कृत्रात्वाविक | श्लोकाङ्काः               | वृष्ठाङ्काः | श्लोकाङ्काः               | पृष्ठाङ्काः |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| पुष्प क्रताहुरितनिराकरणं २०१ ४९४ क्रताहुरितनिरोधानां २६२ ४५ क्रला सेतुं किळ २८२ ४५ क्रला सेतुं किळ २८२ १५० क्रताहुरितनिरोधानां ४८२ ६० क्रानुरक्रशास्यः ४८२ व्याप्ताधे त्यजन्तो १३१ ४८८ वक्षास्त क्ररकाषुरी २६० ५०४ केचन पङ्कजलोचन ४६६ ५०० केचन पङ्कजलोचन ४६६ ५०० केचन पङ्कजलोचन ४५५ १५० केचन क्रथरापराध २५३ ४८८ वक्षास्त क्ररकाषुरी १६० १५० को वा कल्पतरोर्गुणः ६६० १६० केचन समागतिसन्धुनि १६० १६० केक्षार्थि ववेदेश्यो १६० १६० कियासार्थितवेदेश्यो १६० १६० केक्षार्थि क्रयनेदेश्यो १६० १६० कियासार्थितवेदेश्यो १६० १६० कियासार्थितवाक्ष १६० कियासार्थितवाक्ष १६० कियासार्थितवाक्ष १६० कियासार्थितवाक्ष १६० १६० कियासार्थितवाक्ष १६० १६० कियासार्थितवाक्ष १६० क्षान्वविक्ष कियासा १६० क्षान्वविक्ष क्षान्वविक्ष १६० क्षान्वविक्ष कियासा १६० क्षान्वविक्ष किया                 | ३१९ कुरालीमनाथवकः         | 909         | ६२ गृधराजस्य नाकादि       | 88          |
| ४९४ कृतदुरितनिरोधानां २६२ ४५ कृततुरितनिरोधानां २६२ ४५ कृततुरितनिरोधानां २६२ ४५ कृततुरितनिरोधानां २६२ ४५ कृततां सहसा जहायूरः ४५ २३ कृष्णाक्षेपविशेषिता ४८ ५६ ५०४ कृचन पङ्कललोचन ४६६ ५०० कृचन पङ्कललोचन ४६६ ५०० कृचन पङ्कललोचन ४६६ ५०० कृचन पङ्कललोचन ४५३ ४८८ चकास्ति कृरकापुरी २६० ५०० कृचन कृष्णाक्षेपविशाल ४५५ २५० कृष्णे कृषि कृष्णे २५० २६० कृष्णे कृषि कृष्णे २६० २६० कृष्णे कृषि कृष्णे २६० २६० कृष्णे कृषि कृष्णे २६० २६० कृष्णे कृष्णे वृष्णे २६० २६० २६० वृष्णे २६० २६० २६० वृष्णे २६० २६० वृष्णे २६० २६० २६० वृष्णे २६० २६० २६० वृष्णे २६० २६० वृष्णे २६० २६० वृष्णे २६० २६० २६० वृष्णे २६० २६०                                                                                                     | १२ कृतित्रिदशपोषणं        | 90          | ४५२ गृहे गृहे पश्य        | २४४         |
| ४५ कला सेतृं किळ ३८ ६ क्शानुरक्शास्यः ४४ १२२ घण्टाघोषं त्यजन्तो १३१ १२३ घण्टाघोषं त्यजन्तो १३१ १२३ घण्टाघोषं त्यजन्तो १३१ १८२ कत्त्वन पङ्कललोचन १६६ १८० केचिचक्रधरापराध १५३ १८० कोळ युवि कोळ १८० १४० कियासार्थतवेदेश्यो १८० १३९ च्वां चेच्चं १९० १४० कियासार्थतवेदेश्यो १८० १३९ च्वां चेच्चं १९० १८० कियासार्थतवेदेश्यो १८० १८० केचालक्रमाक्रतेऽपितेन १८० १८० केचालक्रमाक्रतेऽपितेन १८० १८० क्षेत्राच्याक्रतेऽपितेन १८० १८० क्षेत्राचाक्रतेऽपितेन १८० १८० क्षेत्राचाक्रतेविताक्ष १८० १८० काममहासन्विताक्ष १८० १८० वाममहासन्विताक्ष १८० १८० वाममहासन्विताक्ष १८० १८० वाममीरक्षव्यक्षायम् १८० १८० वाममीरक्षव्यक्षायम् १८० १८० वाममीरक्षव्यक्षायः १८० १८० विद्याक्षव्यक्षव्यक्षव्यक्षायः १८० १८० वाममीरकेषाव्यक्षव्यक्षव्यः १८० १८० वाममीरकेषाव्यक्षव्यः १८० वाममीरकेषाव     | ५७१ कृतदुरितनिराकरणं      | ३०१         | १५८ गोदावरीविमलतीर्थ      | 90          |
| २३२ घण्टाषोषं त्यजन्तो १३१ १२३ इष्णाक्षेषविशेषिता ७८ १०४ केचन पङ्कललोचन १६६ ४७१ केचिचक्रधरापराध १५३ ४६२ कोपाटोपदशाविशाल १५३ १६२ कोपाटोपदशाविशाल १५५ १६२ कोलं भ्रुवि कोलं १०० १५० को वा कल्पतरोगुंणः ९६ १५० कियासार्थितवेदेभ्यो १५० १३० कियासार्थितवेदिक्वे १५० १३० कियासार्थितवेदिक्वे १५० १३० कियासार्थितवेदिक्वे १५० १३० खानलम्मसहस्तः १०० १४० गङ्गासर्थितविति १५० १४० गङ्गासर्थितविति १५० १४० गङ्गासर्थितविति १५० १४० गङ्गात्रक्वाविकातुरगा: १३० १४० गङ्गात्रक्वाविकात्वे १५० १४० गङ्गात्रक्वाविकात्वे १५० १४० गङ्गात्वेदिक्वेते १५० १४० तत्तेह्वेतिचाति १५० १४० तत्तेह्वेतिचाति १५० १४० तत्तेह्वेतिचाति १५० १४० तत्तेह्वेतिचाति १५० १४० तत्तेह्वेतिचात्वेद १५० १५० तत्तेह्वेतिचात्वेद १५० १५० तत्तेह्वेतिचात्वेद १५० १५० तत्तेह्वेतिचात्वेद १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४९४ कृतदुरितनिरोधानां     | २६२         | १५४ प्रामे प्रामे निवसति  | 38          |
| १२३ कृष्णाक्षेविवशिषता ४८८ चकास्ति कुरुकापुरी १६० ५०४ केचन पङ्कललोचन १६६ ४८५ केचिचक्रभरापराध १५३ १९० चन्द्रालोकचया १९० १९० केचिचक्रभरापराध १९० १९० केचिचक्रभरापराध १९० १९० केले भुवि कोलं १९० १५० को वा कल्पतरोग्रंण: ९६ ५८५ केले भुवि कोलं १९० १९० कियासार्थितवेदेभ्यो १६० १३० कियासार्थितवेदेभ्यो १९० १९० क्षितेपद्धितिक १९० १९० विराय संद्धत्युवयो १९० १९० क्षापलम्भतहात १९० १९० विराय संद्धत्युवयो १९० १९० क्षापलम्भतहात १९० १९० क्षापल्या क्षापलम्भतहात १९० १९० क्षापलम्भत्य क्षापलम्भत्य १९० १९० क्षापलम्भत्य १९० १९० क्षापलम्भत्य क्षापलम्भत्य १९० १९० क्षापलम्बद्ध १९० १९० क्षापल्याव्य १९० १९० क्षापलम्बद्ध १९० क्षापलम्बद्ध १९० १९० क्षापलम्बद्ध १९० क्षापलम्बद १९० क्षापलम्बद १९० क्षापलम्बद १९० क                                                     | ४५ कृला सेतुं किल         | 36          | २१८ घटिकाचलं वपु          | 938         |
| प०४ केचन पक्क जलोचन १६६ ४७१ केचिचक घरापराघ १५३ १६२ कोपाटोपदशाविशाल १४९ ३८७ कोलं भुवि कोलं २१० १५७ को वा कल्पतरोग्र्रंणः १६ ५०७ कियासार्थितचेदेभ्यो १६० २३ क्रेशत्यागकृतेऽपिंतेन ११ १५७ कियासार्थितचेदेभ्यो ११० २३ क्रेशत्यागकृतेऽपिंतेन ११ १५७ कियासार्थितचेदेभ्यो ११० २३ क्रेशत्यागकृतेऽपिंतेन ११ १५७ कियासार्थितचेदेभ्यो ११० २३ क्रेशत्यागकृतेऽपिंतेन ११० २३ क्रेशत्यागकृतेऽपिंतेन ११० १५० कियासार्थितचेदिन ११० १५० कियासार्थितचेदिन ११० १५० कियासार्थितचेदिन ११० १५० क्रेशत्यागकृतेऽपिंतेन १९० १५० क्रेशत्यागकृत्यागकृतेऽपिंतेन १९० १५० क्रेशत्यागकृत्यागि १९० १५० ग्राल्याविण्याविण्याविण १९० १५० ग्राल्याविण्याविण १९० १५० ग्राल्याविण्याविण १९० १५० ग्राल्याविण १९० १५० व्याविण्याव्याविण १९० १५० ग्राल्याविण विण्याविण १९० १५० ग्राल्याविण ग्राह्याव्य १९० १५० ग्राल्याविण ग्राह्याव्य १९० १५० ग्राल्याविण ग्राह्याव्य १९० १५० ग्राल्याविण १९० १८० ग्राल्याविण १९०                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६ कृशानुरकृशासूयः         | ४           | २३२ घण्टाघोषं त्यजन्तो    | 939         |
| ४७१ केविचक्रधरापराध २५३ १९० वन्द्रालोकचया १९० ४६२ कोपाटोपदशाविशाल २४० १४९ वम्मूनियमनेन वा ८८० कोलं भुवि कोलं २९० १५० को वा कल्पतरोर्गुणः ९६ १२९ वित्रं वित्रं ८९० १३० कियासार्थितवेदेभ्यो २६० २३ क्रेशत्यागकृतेऽपितेन २१० १०० कियासार्थितवेदेभ्यो २६० १०० कियासार्थितवेदेभ्यो २६० १०० कियासार्थितवेदेभ्यो २६० १०० कियासार्थितवेदेभ्यो २६० १०० कियासार्थितवेदेभ्यो १९० १०० कियासार्थितवेदेभ्यो १९० १०० कियासार्थितवेदेभ्यो १०० कियासार्थितवेदेभ्यो १०० १०० कियासार्थितवेदेभ्यो १०० १०० कियासार्थितवेदेभ्यो १०० १०० कियासार्थितवेदेभ्यो १०० १०० कियासार्थेतवेदेभ्यो १०० १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेतवेदेशेत्रे १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेतवेदेशेत्रे १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्येतवेदेशेते १०० कियासार्थेते १०० कियासार्थेतवेदेशेते १०० कियासार्थेते १०० कियासार्थेते १०० कियासार्थेतवेदे १०० कियासार्थेते १०० कियासार्येते १०० कियासार्थेते १०० कियासार्थेते १०                             | १२३ कृष्णाश्लेषविशेषिता   | 96          | ४८८ चकास्ति कुरुकापुरी    | २६०         |
| ४६२ कोपाटोपदशाविशाल २४९ २८० कोलं भुवि कोलं २९० १५० को वा कल्पतरोर्गुणः ९६ ५२९ वित्रं वित्रं ००० १५०० फियासार्थितवेदेभ्यो २६० १३९ वित्रं वित्रं ००० १५०० फियासार्थितवेदेभ्यो २६० १३९ वित्रं वित्रं ००० १५०० फियासार्थितवेदेभ्यो २६० १५० फियासार्थितवेदेभ्यो २१० १५० कियासार्थितवेदेभ्यो २१० १५० विराय संस्त्युद्धभो १५९ १५० द्वितिश्रद्धितींज २१० १५० विराय संस्त्युद्धभो १५० १५० व्याग्तिश्रद्धिमा १५० व्याग्तिश्र्मिमस्मित्वावि १६० जनन-मरण-काधि-व्याधि १३०२ व्याग्तिस्मावन्तिवाद्ध १५० जम्भदम्भहरक्षेमा १५० जम्भदम्भहरक्षेमा १५० जम्भदम्भहरक्षेमा १५० जम्भदम्भहरक्षेमा १५० जम्भद्यम्भहरक्षेमा १५० जम्भद्यमुद्धमुना १५० जम्भद्यमुन्य १५० जम्भद्यमुद्धमुन्य १५० जम्भद्यमुन्य १५० ५६० जम्भद्यमुन्य १५० ५६० जम्भद्यमुन्य १५० ५६० व्याक्षमुन्य १५० ५६० व्याक्षमुन्य १५० ५६० विष्युम्भद्यमुन्य १५० ५६० विष्युम्भद्यमुन्य १५० १६० विद्यमुन्य १५० १६० विद्यमुन्य १५० १६० विद्यमुन्य १५० १८० विद्यमुन्य १५० विद्यमुन्य १५० विद्यमुन्य १५० विद्यमुन्य १५० १८० विद्यमुन्य १५० १८० विद्यमुन्य १५० १८० विद्यमुन्य १५० विद्यमुन्य १५० १८० विद्यमुन्य १५० विद्य                                                                     | ५०४ केचन पङ्कजलोचन        | 2 ६ ६       | (५) [ चतुर्वेदाध्यायी ]   | 938         |
| ३८७ कोलं भुवि कोलं २१० १५० को वा कल्पतरोर्गुणः ५६ १२९ चित्रं चित्रं ००० १५० फियासार्थितवेदेभ्यो २६७ १३९ केत्राद्धराम्र्रिभरार्त २५९ १३५ कक्तन समागतिसन्धुनि १९० १८८ चोरस्य चौर्य ८१९ १८८ द्वेरस्य चौर्य १८९ १८९ व्योतिह्य क्ष्माप्य १९९ १९९ व्योतिह्य द्वेरस्य १९९ १८९ व्योतिह्य क्षमार्य १९९ १८९ व्योतिह्य क्षमार्य १८९ १८९ द्वेरम्पत्य १९९ १८९ द्वेरम्पत्य १९१ १८९ द्वेरम्पत्य १९१ १८९ द्वेरम्पत्य १९१ १८९ द्वेरम्पत्य १९९ १८९ द्वेरम्पत्य १९१ १८९ द्वेरम्पत्य १९१ १८९ द्वेरम्पत्य १९१ १८९ द्वेरम्पत्य १८९ १८९ द्वेरम्पत्य १९१ १८९ द्वेरम्पत्य १९१ १८९ द्वेरम्पत्य १९१ १९                                                         | ४७१ केचिचक्रधरापराध       | 243         | १९० चन्द्रालोकचया         | 990         |
| १५७ को वा कल्पतरोर्गुणः १६ ५२९ चित्रं चित्रं १५९ ५०० क्रियासार्थितवेदेभ्यो १६० १०० क्रियासार्थितवेदेभ्यो १६० १०० क्रियासार्थितवेदेभ्यो १६० १०० विराय संस्टस्युदधो १४९ १०३ क्षितिभृद्धिनिंज १२२ १०३ क्षितिभृद्धिनिंज १०३ १०३ क्षितिभृद्धिनिंज १०३ १०३ क्षितिभृद्धितिंज १०३ १०३ क्षितिभृद्धितिंज १०३ १०३ क्षित्रम्पिन्याधि १०३ १०३ क्षित्रम्पिन्याधि १०३ १०५ मङ्गास्तर्भावितािक्ष १०५ १०५ मङ्गास्तर्भावितिवािक्ष १०५ १०५ मङ्गास्तर्भाविति १०५ १०५ मङ्गास्तर्भाविति १०५ १०५ मङ्गास्तर्भाविति १०५ १०५ मङ्गास्तर्भाविति १०५ १०५ मङ्गानिभ्यस्यत्वती १०५ १०५ मङ्गानिभ्यस्यत्वते १०५ १०५ क्षान्यस्यस्य १०५ १०५ वत्तद्वेद्वान्य १०६ १०५ वत्तद्वेद्वान्य १०५ १०५ वत्तद्वेद्वान्य १०६ १०५ वत्तद्वेद्वान्य १०५ १०५ वत्तद्वान्य १०५ १०५ वत्तद्वान्य १०५ १०५ वत्तद्वान्य १०५ १०५ व                         | ४६२ कोपाटोपदशाविशाल       | 288         | १४१ चमूनियमनेन वा         | 66          |
| प०७ कियासार्थितवेदेभ्यो २६७ २६ केशात्यागकृतेऽपिंतेन २९ १७ विराय संस्र्युद्धो १४९ ३५४ क्रचन समागतसिन्धुनि १९४ १०३ क्षितिभद्भिनिंज २२२ २६ जोन-मरण-काधि-व्याधि २३ २०३ खंजीकृताखिलह्दां २०३ २६ जान-मरण-काधि-व्याधि २३ १०३ खंजीकृताखिलह्दां २०३ २६ जान-मरण-काधि-व्याधि २३ १०३ खंजीकृताखिलह्दां ४४ ५८ जम्भशासनजीवातुर् ४३ ५८ गङ्गाझरीपरिचिताक्वि २०६ ५८ गङ्गासर्जीविकातुर ४० १८० गङ्गाझरीपरिचिताक्वि २०६ १०० जहोरपत्यं जगतः ७९ १०० गङ्गान्दिम्पर्य १०० ३२१ गङ्गा-सिन्धु-सरस्वती १८० ३५० जाग्रत्येव शिरांचि १०० ३५० गङ्गान्दिम्पर्य १०० १६० ज्ञानाव्धिरक्षचरणः १०० १६० ज्ञानाविधरक्षचरणः १०० १६० ज्ञानाविधरक्वचरणः १०० १६० ज्ञानाविधरक्वचरणः १०० १८० ज्ञानाविधरक्वचरणः १८० १८० ज्ञानाविधरक्वचरणः १८० १८० ज्ञानाविधरक्वचरणः १८० १८० ज्ञानाविधरक्वचरणः १८० १८० ज्ञानाविधरक्वचयः १८० ज्ञानाविधरक्वचयः १८० ज्ञानाविधरक्वचयः १८० ज्ञानाविधरक्वचयः १८० १८० ज्ञानाविधरक्वचयः १८० ज्ञानाविधरक्वचयः १८० ज्ञानाविधरक्वचयः १८० ज्ञानाविधरक्वचयः १८० ज्ञानाविधरक्व        | ३८७ कोलं भुवि कोलं        | 290         | ३५८ चाहगुणैः सन्मणिभिर्   | 988         |
| २३ क्रेशस्यागकृतेऽर्पितेन २१ १० चिराय संग्रत्युद्धी ८१ ३५४ कचन समागतिसन्धुनि १९४ १२८ चोरस्य चौर्य ८१ ४०३ क्षितिभृद्धिनिज २२२ ३०२ छागालम्भसहस्रतः २०२ २८४ क्षेमारम्भनिदान १६१ तनन-मरण-काधि-व्याधि २३ २१४ तम्भद्रमहरक्षेमा १२३ ६१ त्यर-दूषणिकम्पाक ४४ ५८ तम्भशासनजीवातुर् ४३ ५८१ गङ्गाक्षरीपरिचिताङ्कि २०६ १९१ जम्भशासनजीवातुर् ४३ ५८१ गङ्गाक्षरीपरिचिताङ्कि २०६ १९१ जम्भशासनजीवातुर् ४१ ५८१ गङ्गाक्षरीपरिचिताङ्कि २०६ १९१ जम्भशासनजीवातुर् ४१ १८१ गङ्गाक्षरीपरिचिताङ्कि २०६ १९१ जम्भशासनजीवातुर् ५९१ १९६ जाम्भरयेव शिरांसि १९१ ३२४ गङ्गातरङ्गाविलिभः १८० ३५० जामत्येव शिरांसि १९४ ३२१ गङ्गानिसन्धु-सरस्वती १९३ २५० जामनिध्यक्षचरणः २९५ ४८२ गजिन्द्रबुद्ध्या नलसेतु २५८ १८० गम्भीरशब्देन १६८ श्रानिःशास्त्रमहोदधी २८० १६८ गम्भीरशब्देन १९८ १५८ ज्योतिःशास्त्रमहोदधी २८० १६९ ग्रान्त्र वितारि १९८ १६९ क्षोन्तः श्रष्टि शेषो २०१ १६८ ठिद्वाणब्-द्वयसन्बद्ध २९९ १६८ विद्वाणब्-द्वयसन्बद्ध २९९ १८९ गाम्भीर्येकावलम्ब १९६ १८९ तत्त्रहेनिवासि १९९ १८९ वाम्भीर्येकावलम्ब १९६ १८९ तत्त्रहेनिवासि १९९ १८९ गाम्भीर्येकावलम्ब १९६ १८९ तत्त्रहेनिवासि १९९ १८९ गाम्भीर्येकावलम्ब १९६ १८९ तत्त्रहेनिवासि १९९ १८९ गाम्भीर्येकावलम्ब १९६ १९६ तत्त्रहेन्तवादकादेह १९९ १९८ गाम्भीर्येकावलम्ब १९६ १९६ तत्त्रहेन्तवादकादेह १९९ १९६ तत्त्रहिन्तवादकादेह १९९ १९६ तत्त्रहिन्तवादकादेह १९६ १९६ तत्त्रहिन्तवादकादेह १९६ १९६ तत्त्रहिन्तवादकादेह १९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५७ को वा कल्पतरोर्गुण:   | ९६          | १२९ चित्रं चित्रं •••     | < 9         |
| ३५४ कचन समागतसिन्धुनि १९४ १२८ चोरस्य चाँयै ८१ ४०३ क्षितिभृद्धिर्निज २२२ २८४ क्षेमारम्भनिदान १६१ २६ जनन-मरण-काधि-च्याधि २३ ३७३ खजीकृताखिलहृदां ४०३ २१४ जम्भदम्भहृरक्षेमा १२३ ६१ खर-दूषणिकम्पाक ४४ ५८ जम्भशासनजीवातुर् ४३ (१०) [ खलकृतपरिभाषा ] १४१ ५८६ जयतु जगति लक्ष्मणार्थ ३१२ ५८१ गङ्गाझरीपरिचिताङ्कि ३०६ १९१ जम्भशासनजीवातुर् ४९ ४४५ गङ्गातुषङ्गायमुना २४० १९१ जारान् चोरान् ५९ ४४५ गङ्गातुषङ्गायमुना १४० त्रारान् चोरान् १४४ ३५२ गङ्गातरङ्गाविलिभः १८० ३५० जारान् चोरान् १४४ ४८३ गजेन्द्रबुद्धा नलसेतु २३३ ५६० जानाविधरक्षचरणः २९५ ४८३ गजेन्द्रबुद्धा नलसेतु २५८ ४६० गम्भीरशब्देन १६८ ४६० जयोतिःशास्त्रमहोदधो २४२ ४६३ गरु गरु गिलन् कमपि २३५ १६० जोतिःशास्त्रमहोदधो २४२ १६० गम्भीर्थेकावरु कमपि १३५ १६० होन्तः श्रू छोटि शेषो २०० १६० गाम्भीर्थेकावरु कमपि १९० १६८ ठिक्नुण्यु-द्वयसच्चुद्द २९९ १८९ गाम्भीर्थेकावरु १९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५०७ क्रियासार्थितवेदेभ्यो | २६७         |                           |             |
| ४०३ क्षितिभृद्धिर्निज २२२ ३७२ छागालम्भसहस्रतः २०२ २८४ क्षेमारम्भनिदान १६१ २६ जनन-मरण-काधि-च्याधि २३ ३७३ खजीकृताखिलहदां २०३ ५१४ जम्भदम्भहरक्षेमा १२३ ५८ वाङ्गाझरीपरिचिताङ्कि १४५ ५८ जम्भशासनजीवातुर् ४३ ५८१ गङ्गाझरीपरिचिताङ्कि २०६ १९६ जयतु जगति रुक्मणार्थ ३१२ १९१ गङ्गाझरीपरिचिताङ्कि २०६ १९१ जहारपत्यं जगतः ७९ ४४५ गङ्गानुषङ्गाद्यमुना २४० ३०४ जाप्रत्यं दीरांचि १७१ ३२२ गङ्गानिसन्धु-सरस्वती १८० २५० जारान् चोरान् १४४ ३५१ गङ्गा-सिन्धु-सरस्वती १९३ ५६० ज्ञानाविधरक्षचरणः १९४ ४८३ गजेन्द्रबुद्धा नरुसेतु २५८ ४५० ज्योतिशास्त्रमहोदधो २८० ४५० गम्भीरज्ञच्देन १६८ ४५० ज्योतिशोमस्तोम २४३ ५२० गह्नगुहाविदारि १३५ ५६९ ङ्गोन्तः श्रभ्छोटि शेषो २४२ १६९ मोन्तः श्रभ्छोटि शेषो २०० ५६८ ठिद्वाणज्ञद्यसम्बुद्ध २९९ ५६४ डिण्डीरखण्डान्वय २९९ ५८४ डिण्डीरखण्डान्वय २५९ १८४ वानुं क ईष्टे श्रितराम ४३ १८४ डिण्डीरखण्डान्वय २५९ १८४ गाम्भीर्येकावरूम्बे १३६ १८५ तत्ताह्गुत्तमपदे १९३ १८६ तत्ताह्मुत्तमपदे १९६ १८६ तत्ताहम्ब्यूत्तम्वयः १९३ १८६ तत्ताहम्ब्यूत्तम्ब्यूत्तम्वयः १९६ १८६ तत्ताहम्ब्यूत्तम     | २३ क्रेशत्यागकृतेऽर्पितेन | 29          | १० चिराय संस्रत्युदधौ     | 98          |
| २८४ क्षेमारम्भनिदान १६१ तनन-मरण-काधि-व्याधि २३ ३७३ खबीकृताखिलहदां २०३ ६१ खर-दूषणिकम्पाक ४४ ५८ जम्भशासनजीवातुर् ४३ ५८१ गङ्गाझरीपरिचिताङ्कि ३०६ १९६ जयतु जगति लक्ष्मणार्थ ३१२ ५८१ गङ्गाझरीपरिचिताङ्कि ३०६ १९१ जम्भशासनजीवातुर् ५९ ४४५ गङ्गानुषङ्गायमुना २४० ३०४ जाम्रत्येव शिरांसि १८० ३५१ गङ्गानिस्धु-सरस्वती १८० २५० जारान् चोरान् १४४ ४२३ गजेन्द्रबुद्ध्या नलसेतु २५८ ५६० ज्ञानाव्धिरक्षचरणः २९५ ४८३ गजेन्द्रबुद्ध्या नलसेतु २५८ ५६० ज्ञानाव्धिरक्षचरणः २९५ ४८३ गजेन्द्रबुद्ध्या नलसेतु २५८ ४५१ ज्योतिशास्त्रमहोदधौ २८० ४६० गहनगुहाविदारि १३८ ३२३ ज्वलनाकलनाद् १८१ २६० ग्राङ्गानिदारि १३२ ५६० श्रोन्तः श्रम्छोटि शेषो २४३ ३१० गहनगुहाविदारि ५१० ५६० श्रोन्तः श्रम्छोटि शेषो ३०० ५६८ छिष्टाणब्-द्वयसम्बद्ध २९९ ४८४ ढिण्डीरखण्डान्वय २९९ ४८४ विण्डीरखण्डान्वय २९९ ४८४ विण्डीरखण्डान्वय २५९ १८५ तत्त्तहेशनिवासि १९९ १८५ तत्त्तहेशनिवासि १९९ १८५ तत्त्तहेशनिवासि १९९ १८५ तत्त्तहेशनिवासि १९९ १९६ तत्त्तहेस्ताटकादेह ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३५४ क्रचन समागतसिन्धुनि   | . 988       | १२८ चोरस्य चौर्य          | 69          |
| ३७३ खजीकृताखिलहदां ४०३ ६१ खर-दूषणिकम्पाक ४४ (१०) [ खलकृतपरिभाषा ] १४१ ५८१ गङ्गाझरीपरिचिताङ्कि ३०६ ४४५ गङ्गानुषङ्गायमुना २४० ३२२ गङ्गातरङ्गावलिभिः १८० ३२२ गङ्गातरङ्गावलिभिः १८० ३५१ गङ्गा-सिन्धु-सरस्वती १९३ ४८३ गजेन्द्रबुद्ध्या नलसेतु २४२ ४८३ गजेन्द्रबुद्ध्या नलसेतु २५८ २९७ गम्भीरशब्देन १६८ ४५१ ज्योतिःशास्त्रमहोदधो २४३ ४८३ गरुनो गिलन् कमपि २३५ ५२८ ज्योतिःशास्त्रमहोदधो २४३ २९० गह्नगुहाविदारि १६८ ४५१ ज्योतिष्टोमस्तोम २४३ २९० गह्नगुहाविदारि १३५ २९० गाङ्गानि वारि ५१ २९० गाङ्गानि वारि ५१ ५६८ हिष्डाणज्-द्रयसमुद्ध २५९ ४८१ तत्तहेशनिवासि २५९ २०१ गाम्भीर्येकावलम्बे ११६ ३५० तत्ताहगुत्तमपदे १५९ २०१ गाम्भीर्येकावलम्बे ११६ ३५० तत्ताहगुत्तमपदे १९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४०३ क्षितिभृद्धिर्निज     | २२२         | ३७२ छागालम्भसहस्रतः       | २०२         |
| ६१ सर-दूषणिकम्पाक ४४ (१०) [ खलकृतपिरभाषा ] १४१ ५८१ गङ्गाझरीपरिचिताङ्कि ३०६ ४४५ गङ्गानुषङ्गाद्यमुना २४० ३२२ गङ्गातरङ्गाविलिभः १८० ३२२ गङ्गान्तरङ्गाविलिभः १८० ३५१ गङ्गा-तिन्धु-सरस्वती १९३ ४८३ गजेन्द्रबुद्ध्या नलसेतु २५८ ४८३ गजेन्द्रबुद्ध्या नलसेतु २५८ २९७ गम्भीरशब्देन १६८ ४५१ ज्योतिःशास्त्रमहोदधौ २४२ ४३३ गरुडो गिलन् कमिप २३५ ५६० गङ्गानुहाविदारि १६८ ४५१ ज्योतिःशास्त्रमहोदधौ २४२ २९० गङ्गानुहाविदारि १३५ ५६९ झोन्तःश्रम्छोटि शेषो २४२ २९० गङ्गानुं क ईष्टे श्रितराम ५० ४५१ तत्त्रहेशनिवासि २५९ २०१ गाम्भीर्येकावलम्बे ११६ ३५० तत्त्ताह्युत्तमपदे २५९ १८२ तत्त्राह्यम्मपदे १९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २८४ क्षेमारम्भनिदान       | 959         | २६ जनन-मरण-काधि-व्याधि    | य २३        |
| (१०) [ खलकृतपरिभाषा ] १४१ ५९६ जयतु जगित लक्ष्मणार्थ ३१२ ५८१ गङ्गाझरीपरिचिताङ्कि ३०६ १९१ जहोरपत्यं जगतः ७९ ४४५ गङ्गानुषङ्गायमुना २४० ३०४ जाम्रत्येव शिरांसि १७१ ३५२ गङ्गातरङ्गाविलिभिः १८० २५० जारान् चोरान् १४४ २६० ग्राचाबिकानुरगाः २३३ ५६० ज्ञानाविधरक्षचरणः २९५ ४८३ गजेन्द्रबुद्धा नलसेतु १५८ ५८० ज्योतिःशास्त्रमहोदधौ २८० ४५१ ज्योतिशास्त्रमहोदधौ २८० ४६१ ज्योतिशास्त्रमहोदधौ २८० ४६१ ज्योतिशास्त्रमहोदधौ २८० ४६१ ज्योतिशास्त्रमहोदधौ २८० ४६१ ज्योतिशास्त्रमहोदधौ २४३ ५६० ग्रह्मगुहाविदारि १३५ ३२३ ज्वलनाकलनाद् १८१ ५६९ झोन्तः श्रष्ट्छोटि शेषो ३०० ५६८ ठिद्धाणञ्-द्वयसच्चद्व २९९ ४८४ विण्डीरखण्डान्वय २९९ ४८४ विण्डीरखण्डान्वय २९९ ४८४ विण्डीरखण्डान्वय २९९ १८५ तत्त्रहेशनिवासि १०० गाम्भीर्थैकावलम्बे १९६ ३५० तत्ताहगुत्तमपदे १९३ १९८ गायत्री सहसा जहद १०५ ५९ तत्ताहक्ताटकादेह ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३७३ खजीकृताखिलहदां        | २०३         | २१४ जम्भदम्भहरक्षेमा      | , १२३       |
| पटन गङ्गाझरीपरिचिताङ्कि ३०६ १११ जहोरपत्यं जगतः ७१ ४४५ गङ्गानुषङ्गाद्यमुना २४० ३०४ जाग्रत्येव शिरांसि १७१ ३५२ गङ्गातरङ्गावलिभिः १८० २५० जारान् चोरान् १४४ ४२८ गजिन्द्रबुद्ध्या नलसेतु २५३ ५६० ज्ञानाव्धिरक्षचरणः २६५ ४८३ गजेन्द्रबुद्ध्या नलसेतु २५८ ५२८ ज्योतिःशास्त्रमहोदधो २८० ४५० गम्भीरशब्देन १६८ ४५१ ज्योतिष्टोमस्तोम २४३ ४६० गह्नगुहाविदारि १३५ ३२३ ज्वलनाकलनाद् १८० १६० गाङ्गानि वारि ५१ ५६८ द्विष्टाणञ्-द्वयसच्चद्व २९५ ४६० गाङ्गानि वारि ५१ ५६८ द्विष्टाणञ्-द्वयसच्चद्व २९५ ४८४ विष्टीरखण्डान्वय २९५ ४८४ विष्टीरखण्डान्वय २९५ ४८१ तत्त्त्वेशनिवासि १९६ ३५० तत्तादगुत्तमपदे १९३ १८० गाम्भीर्थेकावलम्बे १९६ ३५० तत्तादगुत्तमपदे १९३ १९८ गायत्री सहसा जहद् १०५ तत्तादक्ताटकादेह ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६१ खर-दूषणिकम्पाक         | ४४          | ५८ जम्भशासनजीवातुर्       | , ४३        |
| ४४५ गङ्गानुषङ्गाद्यमुना २४० ३०४ जाम्रत्येव शिरांसि १७१ ३२२ गङ्गातरङ्गाविलिभिः १८० २५० जारान् चोरान् १४४ ३५० गङ्गान्सिन्धु-सरस्वती १९३ ५६० ज्ञानािब्धरक्षचरणः २९५ ४८३ गजेन्द्रबुद्ध्या नलसेतु २५८ ५२८ ज्योतिःशास्त्रमहोदधौ २८० १६० गम्भीरशब्देन १६८ ४५१ ज्योतिष्टोमस्तोम २४३ ४६३ गरुडो गिलन् कमि २३५ ३२३ ज्वलनाकलनाद १८१ ३२३ ज्वलनाकलनाद १८१ शोङ्गानि वारि ५१ ५६९ शोन्तः श्रष्ट्छोटि शेषो ३०० ५६० गाङ्गानि वारि ५१ ५६० हिण्डीरखण्डान्वय २९९ ४८१ नाम्भीर्येण गदाधरस्य ५३ १८५ तत्त्रहेशनिवासि १०८ १८५ तत्त्रहेशनिवासि १०८ १८५ तत्त्रहेशनिवासि १०८ १८५ तत्त्रहेशनिवासि १०८ गाम्भीर्येकावलम्बे १९६ ५९ तत्ताहक्ताटकादेह ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (१०) [ खलकृतपरिभाषा ]     | 989         | ५९६ जयतु जगति लक्ष्मणार्य | ३१२         |
| ३२२ गङ्गातरङ्गाविलिभिः १८० २५० जारान् चोरान् १४४ ३५० गङ्गा-सिन्धु-सरस्वती १९३ ५६० ज्ञानां हषदादिमत्त्व १९५ ४८३ गजेन्द्रबुद्ध्या नलसेतु २५८ ५२८ ज्योतिःशास्त्रमहोदधौ २८० १६० गम्भीरशब्देन १६८ ४५१ ज्योतिष्टोमस्तोम २४३ ४६३ गरुडो गिलन् कमिप २३५ ३२३ ज्वलनाकलनाद् १८१ २२० गहनगुहाविदारि १२२ ५६९ झोन्तः शश्छोटि शेषो ३०० ५६० गाङ्गानि वारि ५१ ५६८ दिद्वाणञ्-द्वयसचुद्ध २९९ ४८४ डिण्डीरखण्डान्वय २५९ ४८४ डिण्डीरखण्डान्वय २५९ १८९ गाम्भीर्येकावलम्बे ५३ १८५ तत्ताहेशनिवासि १९६ १८० गाम्भीर्येकावलम्बे १९६ १८५ तत्ताहेशनिवासि १९३ १८५ तत्ताहेशनिवासि १९३ १८८ गायत्रीं सहसा जहद् १०५ ५९ तत्ताहक्ताटकादेह ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५८१ गङ्गाझरीपरिचिताङ्गि   | ३०६         |                           |             |
| ३५१ गङ्गा-सिन्धु-सरस्वती १९३ १२ जीवानां दृषदादिमत्त्व १९४२ र गजित्विकातुरगाः २३३ ५६० ज्ञानाि ध्यरक्षचरणः १९५४ १८० गम्भीरशब्देन १६८ ४५१ ज्योतिःशास्त्रमहोद्धौ २८० ४५१ ज्योतिःशास्त्रमहोद्धौ २४३ ४३३ गरुडो गिलन् कमिप २३५ ३२३ ज्वलनाकलनाद् १८१ २१० गहुनगुहािवदािर १२२ ५६९ झोन्तः श्रश्छोटि शेषो ३०० ५६८ ठिद्वाणञ्-द्वयसच्चद्व २९९ ४८४ डिण्डीरखण्डान्वय २५९ ४८४ डिण्डीरखण्डान्वय २५९ १८५ तत्त्वहेशिनवािस १०८ गाम्भीर्येकावलम्बे ११६ ३५० तत्ताद्वगत्तमपदे १९३ ५९ तत्ताद्वगत्तमपदे १९३ ५९ तत्ताद्वगत्वादेह ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४४५ गङ्गानुषङ्गाद्यमुना   | 280         |                           | 909         |
| ४२८ गजिशिबिकातुरगाः २३३ ५६० ज्ञानाब्धिरक्षचरणः २९५ ४८३ गजेन्द्रबुद्धा नलसेतु २५८ ५२८ ज्योतिःशास्त्रमहोदधौ २८० २९७ गम्भीरशब्देन १६८ ४५१ ज्योतिष्टोमस्तोम २४३ ४३३ गरुडो गिलम् कमपि २३५ ३२३ ज्वलनाकलनाद् १८१ २१० गहुनगुहाविदारि १२२ ५६९ झोन्तः शश्छोटि शेषो ३०० ५६० गहुनगुहाविदारि ५१ ५६८ ठिष्टुाणञ्-द्वयसच्चद्व २९९ ४८४ डिण्डीरखण्डान्वय २९९ ४८४ डिण्डीरखण्डान्वय २५९ १८५ तत्त्रहेशनिवासि १०८ गाम्भीर्थेकावलम्बे ११६ ३५० तत्ताहगुत्तमपदे १९३ १८८ गायत्रीं सहसा जहद् १०५ ५९ तत्ताहक्ताटकादेह ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३२२ गङ्गातरङ्गावलिभिः     | 960         |                           |             |
| ४८३ गजेन्द्रबुद्धा नलसेतु १५८ ५२८ ज्योतिःशास्त्रमहोदधौ १४० १५० गम्भीरशब्देन १६८ ४५१ ज्योतिष्टोमस्तोम १४३ १३३ गहडो गिलन् कमिप १३५ ३२३ ज्वलनाकलनाद १८९ २१० गहनगुहाविदारि १२० ५६९ झोन्तः शश्छोटि शेषो १०० ५६० गिङ्गानि वारि ५१ ५६८ ठिङ्गाणञ्-द्वयसच्चद्व १९९ ४८४ डिण्डीरखण्डान्वय १५९ १८५ तत्तदेशनिवासि १०० १८५ तत्तदेशनिवासि १०० १८५ तत्ताहगुत्तमपदे १९३ १०० तत्ताहगुत्तमपदे १९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३५१ गङ्गा-सिन्धु-सरस्वती  | 983         |                           |             |
| २९७ गम्भीरशब्देन १६८ ४५१ ज्योतिष्टोमस्तोम २४३ ४३३ गहडो गिलन् कमि २३५ ३२३ ज्वलनाकलनाद १८९ २१० गहनगुहाविदारि १२२ ५६९ झोन्तः शश्छोटि शेषो ३०० ७६ गाङ्गानि वारि ५१ ५६८ ठिट्टाणञ्-द्वयसच्चद्व २९९ ४९ गातुं क ईष्टे श्रितराम ४० ४८४ डिण्डीरखण्डान्वय २५९ ८१ गाम्भीर्येण गदाधरस्य ५३ १८५ तत्त्त्वेशनिवासि १०८ गाम्भीर्येकावलम्बे ११६ ३५० तत्ताद्दगुत्तमपदे १९३ ५९ तत्ताद्दगुत्तमपदे १९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४२८ गजिशिबिकातुरगाः       | २३३         | •                         |             |
| ४३३ गहडो गिलन् कमिप २३५ ३२३ ज्वलनाकलनाद् १८१ २१० गहनगुहाविदारि १२२ ५६९ झोन्तः शश्छोटि शेषो ३०० ५६ गाङ्गानि वारि ५१ ५६८ ठिट्टाणञ्-द्वयसच्चद्व २९९ ४९ गातुं क ईष्टे श्रितराम ४० ४८४ डिण्डीरखण्डान्वय २५९ ८० गाम्भीर्येण गदाधरस्य ५३ १८५ तत्त्तदेशनिवासि १०८ गाम्भीर्येकावलम्बे ११६ ३५० तत्तादगुत्तमपदे १९३ ५९ तत्तादक्ताटकादेह ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४८३ गजेन्द्रबुद्धा नलसेतु | २५८         | 1                         |             |
| २१० गहनगुहानिदारि १२२ ५६९ झोन्तः शश्छोटि शेषो ३०० ७६ गाङ्गानि वारि ५१ ५६८ ठिट्टाणञ्-द्वयसच्चद्व २९९ ४९ गातुं क ईष्टे श्रितराम ४० ४८४ डिण्डीरखण्डान्वय २५९ ८१ गाम्भीर्येण गदाधरस्य ५३ १८५ तत्त्तदेशनिवासि १०८ गाम्भीर्येकावलम्बे ११६ ३५० तत्ताद्दगुत्तमपदे १९३ ५९ तत्तादक्ताटकादेह ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २९७ गम्भीरशब्देन          | १६८         |                           | •           |
| ७६ गाङ्गानि वारि ५१ ५६८ ठिक्टाणञ्-द्वयसच्चद्व २९९ ४९ गातुं क ईष्टे श्रितराम ४० ४८४ डिण्डीरखण्डान्वय २५९ ८१ गाम्भीर्येण गदाधरस्य ५३ १८५ तत्त्तहेशनिवासि १०८ गाम्भीर्येकावलम्बे ११६ ३५० तत्ताहगुत्तमपदे १९३ १७८ गायत्रीं सहसा जहद् १०५ ५९ तत्ताहक्ताटकादेह ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४३३ गरुडो गिलन् कमपि      | २३५         |                           |             |
| ४९ गातुं क ईष्टे श्रितराम ४० ४८४ डिण्डीरखण्डान्वय २५९ ८१ गाम्भीर्येण गदाधरस्य ५३ १८५ तत्त्तदेशनिवासि १०८ २०१ गाम्भीर्येकावलम्बे १९६ ३५० तत्तादगुत्तमपदे १९३ १७८ गायत्रीं सहसा जहद् १०५ ५९ तत्तादक्ताटकादेह ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१० गहनगुहाविदारि         | १२२         |                           | . ३००       |
| ८१ गाम्भीर्येण गदाधरस्य ५३ १८५ तत्तदेशनिवासि १०८<br>२०१ गाम्भीर्येकावलम्बे १९६ ३५० तत्तादगुत्तमपदे १९३<br>१७८ गायत्रीं सहसा जहद् १०५ ५९ तत्तादक्ताटकादेह ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७६ गाङ्गानि वारि          | 49          |                           | . 288       |
| २०१ गाम्भीर्येकावलम्बे १९६ ३५० तत्तादगुत्तमपदे १९३<br>१७८ गायत्रीं सहसा जहद् १०५ ५९ तत्तादक्ताटकादेह ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४९ गातुं क ईष्टे श्रितराम | 80          |                           | . २५९       |
| १७८ गायत्रीं सहसा जहद् १०५ ५९ तत्ताहक्ताटकादेह ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ८१ गाम्भीर्येण गदाधरस्य   | ५३          |                           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २०१ गाम्भीर्यैकावलम्बे    | 998         |                           | . १९३       |
| ४६ गुरावसत्योक्तिनिरास ३९ ३ तत्स्रतस्तर्कवेदान्त ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७८ गायत्रीं सहसा जहद्    | 904         |                           | . ४३        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४६ गुरावसत्योक्तिनिरास    | ३९          | ३ तत्सुतस्तर्कवेदान्त     | . 3         |

| श्लोकाङ्काः                  | पृष्ठाङ्काः | श्लोकाङ्काः               | वृष्ठाङ्काः |
|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| ५१९ तद्विष्णोः परमं पदं      | २७५         | १५० दु:खं च जन्मदुरितं च  | ९२          |
| ३४८ तनयार्थनया               | 988         | ३२ दुरितभरितक्षीबक्ष्माप  | 26          |
| ११६ तप्तस्वर्णसवर्ण          | ७४          | १७० दुरितमवनतानां         | 903         |
| ३७१ तप्ताभ्यां शङ्ख-चकाभ्यां | . २०२       | ६५ दुर्निरोधधुनीनाथ       | 84          |
| ४९३ तस्मिन्मतिर्मेऽसु        | २६२         | ३०५ दुर्वादिनो विष्णु     | 909         |
| १९७ तातेत्यामच्य             | 9.98        | ५१४ दश्यं मिथ्या दृष्टि   | २७२         |
| २७१ तापत्रयप्रश्मना          | 948         | २४२ दष्टं बन्ध्वितरैः     | 934         |
| ४८७ तापं विद्यम्पति          | २६०         | (३) [ दष्टे झटित्यखिल ]   | १३८         |
| २५७ तापादिभिः सपापां         | 986         | १४५ देवक्षोणीसुरहितकृते   | 90          |
| ३३१ तारकारिं वहन्            | 968         | ४७३ देवागारनिषेविणः       | २५५         |
| ३६० तीरे तीरे स्फुरति        | 990         | ३३७ देवौ द्वावधिकाञ्चि    | 960         |
| ३६१ तुण्डीरमण्डल             | 990         | ११८ देशे देशे किमपि       | ७५          |
| २२६ ते मीमांसाशास्त्र        | 926         | १४३ देशे देशे लम्पटाः     | 68          |
| ५६२ ते मीमांसाशास्त्रलोक     | २९६         | ३३४ दैत्येभ्यो न वरान्    | 968         |
| ९८ खजतु विहितमेत             | ६५          | १४९ दोषेभ्यो नैव भेतव्यं  | . 83        |
| २८६ त्रिदशाकलितस्रेह         | 9 6 3       | ३८८ द्राधिष्ठं कुहनावराह  | २११         |
| ३११ त्रैविकमस्त्रिपथगा       | 908         | २६९ द्विपाचलमुपाश्रितं    | १५३         |
| ८४ दत्तं साधुमुदे यदेकमपि    | 4 ६         | २२० द्विरेफवणी सुमनोरमां  | 924         |
| ३३३ दला वरं दानव             | 964         | ३३० धत्ते महो मूर्धि      | 968         |
| १९५ दधती चिराय सुदती         | 993         | ४२५ धन्यंमन्यतया तृणीकृत  | २३१         |
| १८४ दनुजिमदिमिषेकैः          | 906         | ४४ धिक्कृत्यैव दशास्यदर्प | ३७          |
| ३१३ दन्तश्रीस्तव दश्यते      | १७५         | १५१ धुनोति निबिडं तमः     | ९३          |
| ७० दयासमुदयालये              | ४७          | ५९१ ध्यातं योगिकलाविलास   | ३१०         |
| ३४० दरानुषङ्गं च गदा         | 966         | ६९ ध्यायामि राममि         | ४६          |
| ३०० दर्पाविष्टकुद्दष्टि      | 958         | ३६२ न ऋ विक्संपत्तिर्     | 986         |
| ५९० दलितदुरितजाले            | ३१०         | (१) [न केशेषु स्नेहो ]    | २४६         |
| ३९ दशाननकुशासन               | ३४          | ४३६ नगरूपमुपैति           | २३७         |
| ४२० दातुर्द्वारि य एष        | २२८         | २३७ न गाहन्ते गङ्गामपि    | 933         |
| ११४ दारुणि संनिहिताय         | , ७३        | ५५४ न जिघ्रत्याम्रायं     | २९३         |
| ५९३ दार्ह्याय गुणसमृद्धेर्   | 399         | ५३२ न दैवं न पित्र्यं     | २८२         |
| ४९१ दिशन् श्रिताना           | २६१         | ५३७ न धातीर्विज्ञानं      | २८४         |
| २८७ दीपप्रकाशसंज्ञा          | . १६२       | ४९६ ननु श्रठकोपाय लं      | . २६३       |
| ३८० दीप्रोतिप्रभमाश्रित      | , २०७       | ४४३ नन्दत्कंदर्पदर्प      | . ३३९       |
| ५२६ दीर्घवकनखरं              | २७९         | १५९ नमामि गिरिनन्दिनी     | , ९७        |
| ३३२ दीर्घायुर्मुनिसूनवे      | 964         | ५४६ नरस्तुतेर्विधातारो    | . २८९       |

| श्लोकाङ्काः                  | पृष्ठाङ्काः | श्लोकाङ्काः                  | विष्ठाङ्काः |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| ५९२ नराः सुरा वा पशवः        | 399         | ५२५ पक्षीकृत्य गिरीशं        | २७८         |
| ४५६ नवार्तवमहोत्सवे          | २४५         | ४ पद्यं यद्यपि विद्यते       | n n         |
| ४०४ न विधौ शुभरङ्ग           | २२२         | ५४७ पद्यैर्ह्यतमैः स्तुवन्ति | 268         |
| ५०० न संध्यासु स्नानं        | २६४         | १८८ पन्थानमनुहन्धानः         | 990         |
| ४८२ न सागरोऽसौ नभ            | : २५८       | १९२ पन्नगेषु च नगेषु         | 992         |
| ४४७ नागवहीमतहीिभः            | २४१         | ४५० पद्मिन्याकर्षोचित        | २४३         |
| ५७४ नाङ्गीकृतव्याकरणौ        | ३०२         | २७४ पद्मोल्लासविधायिनि       | १५६         |
| ९३ नाधीतेऽत्र जनो            | ६१          | ३३५ पम्पातरङ्गशिशिरा         | 965         |
| ५७७ नाध्यापयिष्यन्           | ३०३         | ४७६ पयोधिमध्ये प्रवमान       | २५६         |
| १४७ नानाजातिभवा              | 99          | ३५ परमहिमयुतत्वात् प्राप्त   | ३१          |
| २९१ नानाम्रायपरिश्रमं        | १६४         | ४१० परवित्तजिहीर्षया         | <b>२</b> २४ |
| ५७८ नाम्रायज्ञो मखे 🕠        | ३०४         | २७७ परं वेगं सरस्वत्या       | 940         |
| ५२३ नास्तिक्यमावहति          | २७७         | ५११ पराशरभुवा शास्त्रं       | २७१         |
| १०६ नास्त्येषामुपयुक्तता     | ६९          | ४६५ परिगतसहकारैः             | २५०         |
| ५८६ नाहं नापि च मत्सुतो      | ३०८         | ४८९ परिदृष्टवते सहस्र        | २६१         |
| १६० निगमपाठनिराकृत           | ९७          | ३९३ परिशोभिताम्रपार्शा       | 290         |
| ५२० नित्यं कर्म समाचरन्ति    | २७६         | ३८६ पाठीनीयं कामठं 💎 🐽       | 290         |
| ४०९ नित्यं काञ्चनसिन्धु      | २२४         | ५७२ पातञ्जले विष्णुपदाप      | ३०१         |
| २४८ नित्यं हेयगुणावधूनन      | १४३         | ४५८ पातिव्रत्यमुपेत्य        | २४७         |
| ३०९ नित्यानपायिप्रमदो        | १७३         | ४७४ पातुं पातिकनो जनान्      | २५५         |
| ३१० नित्योन्नतोऽपि           | 9.08        | ८ पान्थान् दीनानहह           | દ્          |
| ४३८ निबिरीसगुणस्तोमैर्       | २३७         | १०३ पामरैरप्यपेयानां •••     | , ६७        |
| १९८ नियन्ता जन्तूनां         | 994         | ५१५ पारंपर्यत आगतो           | २७२         |
| ६४१ निर्वृत्ताध्वरकृत्य      | २८६         | ३८१ पिनाकिनीं पर्य           | २०७         |
| ३१६ निवस्तां वा कृत्ति       | 900         | १६४ पिबन्तु मदिराममी         | 38          |
| ११३ निवेदितस्यात्र रमा       | ७२          | ३९४ पीताम्बरालंकृत           | , २१७       |
| २९६ निशमयति यः               | १६७         | (९) [पुण्यश्लोकः पर ]        | 989         |
| ९१ नीचैर्दुर्यवनैः शुनीभिरिप | ६०          | २०७ पुर: पुरो घनं वनं        | 970         |
| १२६ नीत्वा राधिकया           | 60          | ३७६ पुरातनानां हि            | . २०५       |
| ५७३ नृणामनभ्यस्त             | ३०१         | १५२ पूताङ्गानां पुण्यगङ्गा   | 93          |
| ३७५ नैतद्विभाति नगरं         | २०४         | २८८ प्रकटितद्शावतारे         | १६३         |
| ५६४ नैयायिका वा ननु          | २९८         | ५९७ प्रकाशदोषप्रचुरे         | 397         |
| २३० नैषां न्याय्य इह         | 930         | २०६ प्रकाशबहुपाद             | 999         |
| ५७९ नेषां संध्याविधिर        | ३०५         | ६४ प्रगल्भवालिजीमूत •••      | , ४५        |
| ४६३ न्यस्तपादः सुमनसां       | 788         | २०३ प्रचण्डविश्वकण्टक        | 996         |
|                              |             |                              |             |

| श्लोकाङ्काः                   | पृष्ठाङ्काः | श्लोकाङ्काः                 | पृष्ठाङ्काः |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| ५५१ प्रणतचरणरेणु              | २९१         | ७८ भागीरथीं प्राप्य         | ५२          |
| ४०१ प्रणिपतिकर्मीकुर्मः       | 220         | ७९ भागीरथीं यः पद्धधी       | ५२          |
| १६६ प्रतिनगरमिहारामाः         | 900         | १४ भानुभानुदलदङ्ज           | 92          |
| १६७ प्रतिमधुबिन्दु मिलिन्दाः  | 900         | ५३३ भानोः शीतकरस्य          | २८२         |
| ५०८ प्रत्यक्षगोचरमशेष         | २६८         | ६० भागवाप्रहदावाप्ति        | ४३          |
| ८७ प्रदोषवत्प्राप्त इह        | 46          | २४० भाले शुद्धमृद्ध्वं      | १३४         |
| ५३० प्रमोदे खेदे वा           | २८१         | १८९ भाषा-वेषाचारेर्         | 990         |
| ५५५ प्रयत्नेरस्तोकैः          | २९३         | १८० मिक्षां कष्टमटन्ति      | 905         |
| १३ प्रशस्तगुणसिन्धवे          | 99          | १०२ भुवनकदनकुद्ध्यद्वृद्ध   | ६ ७         |
| २६४ प्रसहा न हरन्त्यमी        | 949         | २७२ भुवनवहनशीला             | 944         |
| ३९१ प्रहसति भवशोषकरी          | २१६         | १७३ भूभृत्यस्मिन् पक्षि     | . १०३       |
| २१५ प्रह्लादमाह्लादियतुं      | 923         | ५०६ भूयोदोषैरिप परिवृतः     | . २६७       |
| ४१९ प्राक्पर्यङ्कमधि          | २२८         | ३३९ भेत्ता गोप्ता च         | . 966       |
| ५४८ प्राचेतस-व्यास-पराशरा     | 290         | २९० भेदाभिदाविषय            | . १६४       |
| २७९ प्राजापत्यमखान्तराय       | 946         | ५०५ भोगायैव नितम्बनी        | . २६६       |
| ३७७ प्राज्ये हन्त धने         | २०५         | (८)[ मजन् जनः खचरण          | ] 988       |
| ५७ प्राणप्रतिष्ठा क्रिष्टानां | , ४३        | ४५९ मणिमयफणितल्पे           | . २४८       |
| ३९८ प्रातः प्रातः प्रयसि      | २१९         | ५१७ मदनजनके वीतातक्के       | . 258       |
| ८८ प्रातः प्रातर्जाहवी        | . ५८        | २१७ मनुष्यतिर्यक्ल          | . 928       |
| ९० प्रातर्हन्त कृताप्रवोऽपि   | ६०          | ३१ मन्देतरस्मरमलीमस         | . २७        |
| १०१ प्रातरशीतजले निमन्य       | . ६६        | ३५२ मम दुग्धनदी             | . 988       |
| ५५ अ प्रायः कार्व्येगीमत      | . 288       | ५३९ मस्ते दुःसहवेदना        | . २८५       |
| २३६ प्रायो येषां सकृदकरणे     | . १३३       | १३२ महाराष्ट्राभिख्यो       | . 63        |
| २०० प्रियसहचरी छक्ष्मीः       | . 998       | ५४९ माघश्वोरो मयूरो         | . 290       |
| ५१ प्रौढपङ्किरथागार           | . ४२        | ४३० मातस्ते मधुसूदन         | •           |
| ९९ प्रीढेषु गौडेषु च •••      | . ६५        | २९ मांधाता च भगीरथश्च       | . 25        |
| ३४१ फणिपतिसरस्फुरन्ती         | . 969       | २६७ माधुर्याध्ययनोपसन       |             |
| २४३ बकुलविभूषणेन              | . १३६       | १५५ मा नाम यक्षत मखे        | . 84        |
| ४९७ बकुलाभरणीयानां 🕠          |             | २४० मा बोधि वैद्यक          |             |
| २७ बालले वा तरुणिमनि व        | त २४        | १४४ मायाचुश्रुतया           |             |
| ७ ब्रह्मचर्यव्रतोत्सर्ग       | ٠ 4         | ५१० मिथ्यार्थावेदकलात्      |             |
| ५६५ भगवदनभ्युपगमनं 👵          | . 396       | ५३६ मिथ्योषधेईन्त           |             |
| ३०२ भयार्तजीवातुदया           | . 900       | ५६१ मीमांसकाः कतिचिदत्र     |             |
| २५५ भवजलिधनिमजत्              | . १४७       | ३२७ मुक्ताश्रिता विष्णु     |             |
| ३७ भवसागरशोषणेन               | • ३२        | २३१ मुध्रन्तः पश्चयज्ञान् . | 939         |

| पृष्ठाङ्काः | श्लोकाङ्काः                             | पृष्ठाङ्काः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 996         | १७५ रजतपीठपुरं ननु                      | 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २९४         | १०५ रत्नाकरोऽपि च                       | Ęć                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २२७         | ३१७ रमणीयः सं हि                        | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 984         | २४७ रहस्यव्याख्यानैः                    | 982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 943         | २८ रामः क्षेमस्य दाता                   | २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 932         | २२७ रामानुजाय गुरवे                     | 929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १३७         | २२८ रामानुजौ यामुनतीर्थ                 | 979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ७३          | १५६ रोमावल्या तपनस्रतया                 | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३०          | ४२७ लक्ष्मीकटाक्षपूरः                   | २३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6           | ४८ लक्ष्मीं वक्षिति विभ्रद              | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 909         | ४७७ लङ्कापुरावासि                       | २५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 902         | ४७५ लङ्कापुरे पङ्किमुखेन                | २५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २६९         | १८ लीलालोलतमां रमा                      | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २३६         | १२४ छिण्ठला नवनीत                       | ७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २६९         | ४४९ लोलदीर्घदला बृहत्तर                 | २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 903         | (७) [ वद रहिस पदाम्बु ]                 | 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 954         | २१२ वरकेतुस्थतार्क्ष्याय                | 973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 240         | ४१५ वरगुणगणसीमा                         | २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 904         | २७० वरदं भो भज                          | 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ES          | ३८३ वरा वराहरूपिणी                      | 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 932         | ४३ वर्षीयानिप जानकीसहचरो                | 3 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २०२         | ४६६ वारस्रीकुचमर्दिभिर्                 | २५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २४६         | ८५ वाराणिस लिय सदैव                     | 4 ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ३०८         | ४७ वालिनि बलोर्मिमालिनि.                | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 99          | ३४५ विकचरुचिरपुण्डरीक                   | 989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>£ 3</b>  | २३४ विदुषामपि मोह                       | 933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 280         | ५३५ विदैवज्ञं ग्रामं                    | २८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ५५          | ५४ विद्याविहरणोद्यानं                   | ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ८६          | ४७० विधिवद्विधिवद्वा                    | २५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 88          | ६७ विभीषणस्य साम्राज्य                  | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २२९         | १४८ विमलचरिता विश्वा                    | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 200         | ४९८ विरक्तेरास्थानी                     | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २२३         | ५२९ विलिखति सदसद्वा                     | 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २३९         | ५८२ विलोचने विभोर्यस्य                  | ३०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २२२         | ५१३ विविधदुरितवात                       | २७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | १९८ १०५ रजतपीठपुरं ननु १९४ १०५ रजापीठपुरं ननु १९५ १०५ रामानु स हि १९५ १५६ रामानु जाय गुरवे १३० रमणीयः स हि १३० रमानु जाय गुरवे १३० रमानु जाय गुरवे १३० १५६ रोमावल्या तपनमुत्रया १३० ८०६मी वक्षासि विश्रद १०९ ४०७ टङ्कापुरावासि १३६ १८० टिलालोलतमां रमा १३६ ८०६ लोलहीर्घदला वृहत्तर १०३ १८० लोलहीर्घदला वृहत्तर १०३ वरकेतुस्थतार्क्याय १५० वरदं भो भज १५० वरदं भो भज १८३ वरा वराहरूपिणी १८३ वर्षाणिस लिय सदैव १८५ विकचक्तियरपुण्डरीक १३५ विद्वाविहरणोद्यानं १४५ विद्वाविहरणोद्यानं १४६ विद्वाविहरणोद्यानं |

# विश्वगुणाद्शस्थपद्यानां—

| श्लोकाङ्काः                     | विष्ठाङ्काः | श्लोकाङ्काः                | पृष्ठाद्वाः |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| १९३ विविधनिगमसारे               | 992         | ४७८ शुद्धाः संश्रितधर्म    | २५६         |
| ३४७ विश्रुताश्रितवात्सल्यं      | 982         | २६३ शौचत्यागिषु हूण        | 940         |
| ५ विश्वावलोकस्पृह्या            | 8           | ३६३ शौचं नाचरितुं          | 996.        |
| २८५ विश्वाह्रादकरीं             | 959         | ४०२ स्यामोत्तुङ्गपयोधरो    | २२१         |
| १७४ विष्णुपद्याकलनया            | १०३         | ५२४ श्रिताभव्यमार्गा       | 205         |
| २१९ वीक्षारण्यामिदं वदन्ति      | 924         | ४२ श्रीनाथस्तवनानुरूप      | २८७         |
| ५३४ वृद्धि-हासौ पुष्पवन्तोप     | २८३         | ३०८ श्रीमानपि खयं दैत्यात् | १७३         |
| ९ वृष्टिं घृष्टिभिरा            | ७           | ३०१ श्रीमान् गभीरतर        | 900         |
| २८१ वेगवतीसेतुतया               | 949         | ४०० श्रीरङ्गे शोभते यस्य   | २२०         |
| १६८ वेद-वैदिकविद्वेष            | 909         | २८९ श्रीरङ्गेश्वरशासना     | 963         |
| १३८ वेदव्यासः स इह              | ८६          | १ श्रीराजीवाक्ष            | 9           |
| २९८ वेदान्ताचार्यशब्दो          | १६८         | २२९ श्रीरामानुजदर्शनैक     | 930         |
| २९४ वेदान्तार्थविशोधितं         | 988         | ४३७ श्रीवल्लभदासेभ्यः      | २३७         |
| २९९ वेदान्तार्यगिरः             | 988         | ४१३ श्रुतसुरनुतिघोषे       | २२५         |
| १९४ वैकुण्ठेऽपि निरुत्कण्ठ      | 993         | ५१६ श्रुतीरध्येतारः        | २७३         |
| १९ वैकुण्ठो महता                | 98          | ५८३ श्रेयस्तोयदसंप्रदाय    | ३०७         |
| १२० व्यापारान्तरमुत्स्रज्य      | ७६          | ४१ श्रेयांसि भूयांसि       | ३५          |
| ४४६ व्यालाधिपेशयशुभ             | २४१         | ११५ सकर्पूरस्वादुक्रमुक्   | ७३          |
| ११७ व्रीडामारव्यतिकर            | ७५          | ५९५ सकलकुशलसिद्धचै         | 393         |
| ४३९ राकाद्यर्थे हिव             | २३८         | ३४३ सकलजगतामीशानो          | 990         |
| २८० शतमखमणिस्तोम                | 949         | ४० स जयति चित्रचरित्रो     | 38          |
| ५६७ शबर-कुमारिल                 | 388         | २२५ स जयित रामानुज         | 936         |
| ६३ शबरीचित्तकुमुद               |             | १७७ सततमकृतसंध्योपास्ति    | 908         |
| ३२० शशाङ्कमौलिः सहकार           |             | १०४ संततं क्रन्दते सर्वो   | ६८          |
| ८९ शस्त्रेजींवति शास्त्रमुज्झति | 48          | ३८४ सदावदातिनम्रगा         | २०९         |
| २४ शास्त्रं भूरि निजस्वरूप      | २२          | ४६८ सद्मखादरतोऽपिंतानि     |             |
| ७४ शिथिलितभवखेदा                |             | ४२३ सद्यो वैगुण्यमायान्ति  |             |
| १६९ शिरः पुरारेर्द्विजराज       | 909         | २५८ सद्वंशप्रभवश्चरित्र    |             |
| ३२४ शिवशिरसि शीतभानुः           | 969         | ५०१ संन्यासाश्रममाश्रितो   |             |
| ३१८ शिवाक्ष्यालोकितः कामो       | 906         | ४२४ संपत्तिः किंपचानानां   |             |
| २५९ शिष्यार्पितेन शुचिना        | . 988       |                            | २०६         |
| ३६४ शिष्टेभ्यः प्रतिगृह्य       |             | ५५० संपन्निर्मदभावयो       |             |
| ५२७ शीतोष्णजृम्भणसहेषु          |             | ४११ सपर्यो विरुद्धादिप     |             |
| ३४९ शुकस्तुतो हंसमयूर           |             |                            |             |
| १४० शचीभृताः स्नानैः            | . 60        | ४२६ संभोगारम्भजृम्भन्      | . २३२       |

| <b>स्रोका</b> ङ्काः            | पृष्ठाङ्काः | श्लोकाङ्काः                  | पृष्ठाङ्काः   |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| २०२ समग्राहि हरेवेंदैः         | 990         | ५५ सौजन्य-वादान्यकयोः        |               |
| ३०६ समन्तरूढद्रम               | १७२         | ३२५ सौवर्णभूधरमपि            | 962           |
| २५४ सम्यक्शिष्यजनं             | १४६         | ५४३ स्तुवद्भवनिवर्तके        | 760           |
| २४५ स यासां व्याकर्ता •••      | १३७         | २१३ स्थिरशङ्कादिचिहाय        | 973           |
| ८० सरस्रत्या क्षिष्टा          | ५३          | ४६० स्नाला सहासुताजले        | 286           |
| ५१२ सर्वज्ञमज्ञ इति            | २७१         | ४५३ स्नान्ति प्रातरिध        | २४४           |
| ३२८ सर्वतोमुखसमृद्धि           | १८३         | ५२१ स्मरहरपरिचर्या           | २७७           |
| (२) [सर्वाभ्यहितवैष्णवाङ्कि]   | 936         | ४३४ खज्येष्ठेप्रयंहर्याश्रित | <b>२</b> ३६   |
| ३६९ सवैंवेंदेः स्मृतिगणयुतैः   | २०१         | २५२ खयं तरितुमक्षमः          | 988           |
| २०५ सर्वोत्तुङ्गः श्रितशुभगुहः | 998         | २५ खगींकोभिरदोनिवासि         | 23            |
| ५२ संसारमार्गसंचार             | ४२          | ३९२ खर्णवन्तं विदुः कान्तं.  | •             |
| ३६ साकेताय नमः पुराय           | ३२          | (६) [ स्वातच्यं परिवर्जयन्   | •             |
| ३५७ साध्वग्रेसरयूपेतः          | 988         | १६ स्वानुज्ञामनवाप्य         | 93            |
| ३९६ सारङ्गिडम्भ                | २१८         | १८६ खामिनि विनियुक्तानां     | 909           |
| ३९९ सारङ्गहाष्ट्रं कथमु        | २१९         | ४१६ खामिनीं स्तोमि           | <b>२२</b> ७   |
| १२२ सा रुद्रभक्तिर्            | २७७         | २७६ स्वावज्ञानसमु            |               |
| ५८९ सावित्रान्वयसंभवेन         | ३०९         | २२१ स्वेक्षासाध्यजगजनिः      |               |
| ७७ सा सर्वतोमुखवती             | 49          | १५ स्वेनादौ निखिलं           | ,             |
| १६६ सुमनोजनतास्थानं            | १५२         | २४९ हला मार्गे द्विजादीन     | 988           |
| १९१ सुरभितमतमाल                | 999         | ३९० हन्त रङ्गपुरसंगत         |               |
| ४२ सुर्यौवतोपगीतः              | 968         | ४२१ हन्तुर्बन्धुजनान्        | 775           |
| १५३ सुशोभनक्रमकरैः             | 98          |                              | 7 5 7         |
| २२६ सृक्ष्मिसतां ग्रुकलामे     | १८२         | 2                            | <b>141 62</b> |
| ५७५ सूत्रं पाणिनिबद्धं         | ३०३         |                              |               |
| ४७० सूत्रैः पाणिनिकीर्तितैर्   | ३००         | ३९७ हंसा निष्कुट             | 296           |
| 19८ सूर्यादारोग्यमिच्छेत्      | २७५         | ३६६ हिंसाकृत् प्रसः          | 300           |
| २७५ सेवेऽनन्तसरः               | १५६         | ३६७ हिंसान्तरेष्विव          | २००           |
| ४०८ सोयं यद्यपि हृद्य एव       | 1           | २६२ हूणाः करुणाहीना          | 940           |
| ३८५ सोयं हेयप्रत्यनीकोपि       | 290         | ५५३ हेतुः किंच विशिष्टधी     | २९२           |

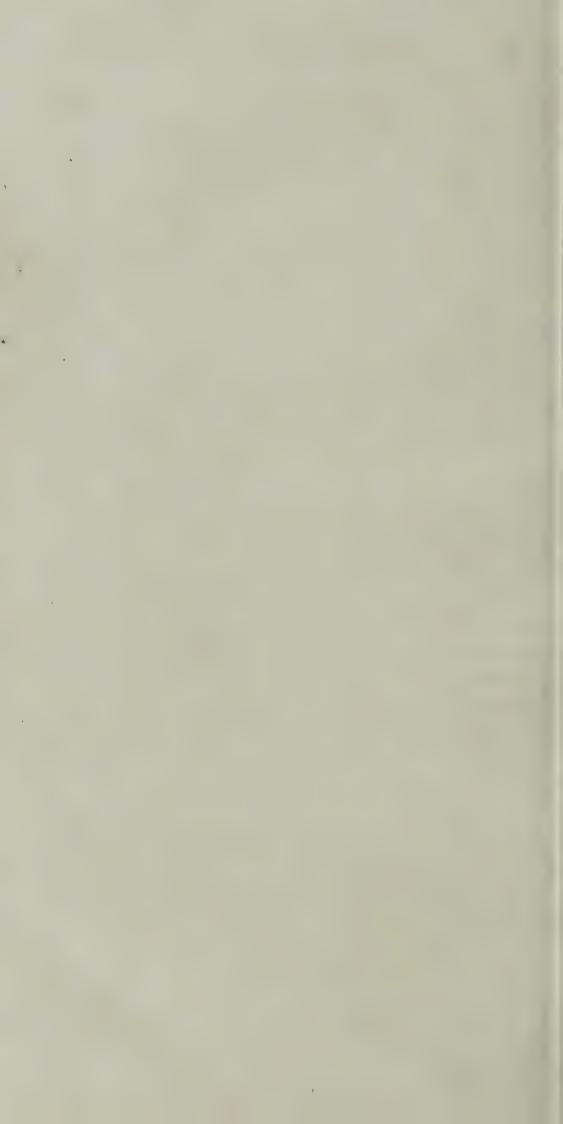

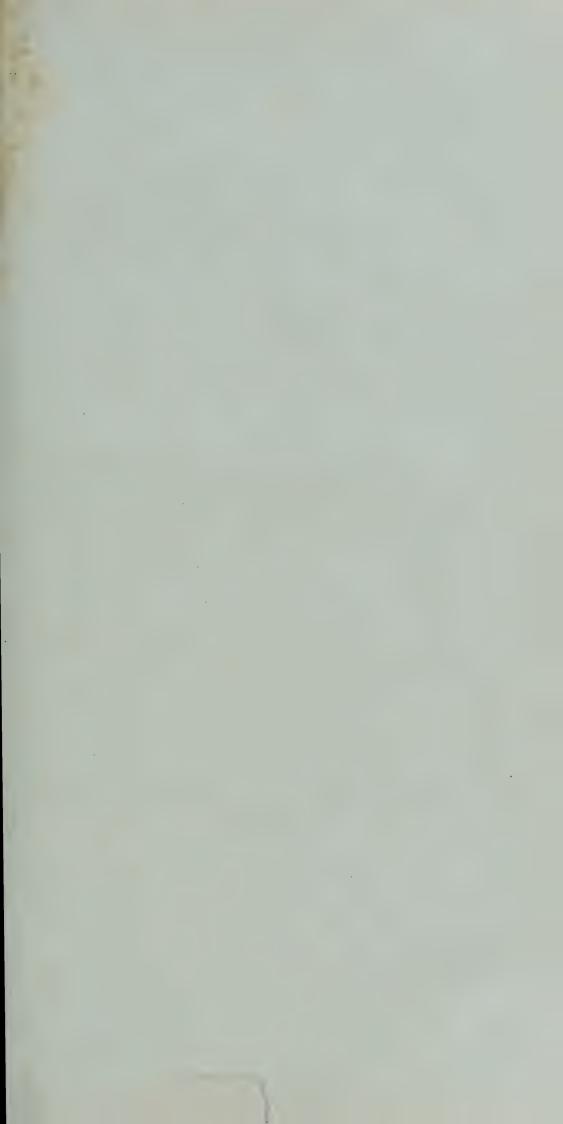

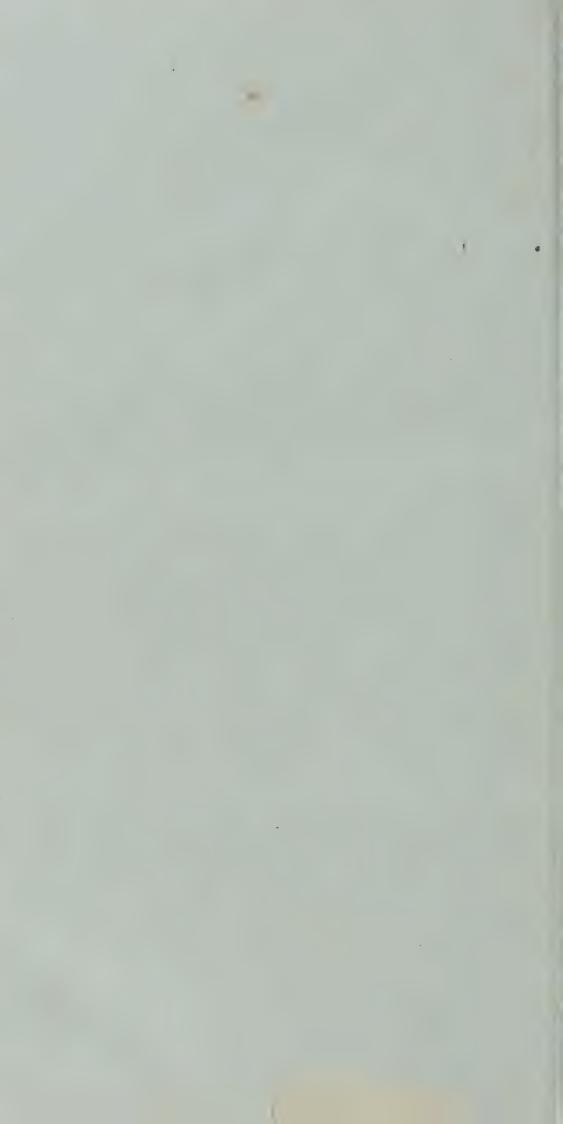

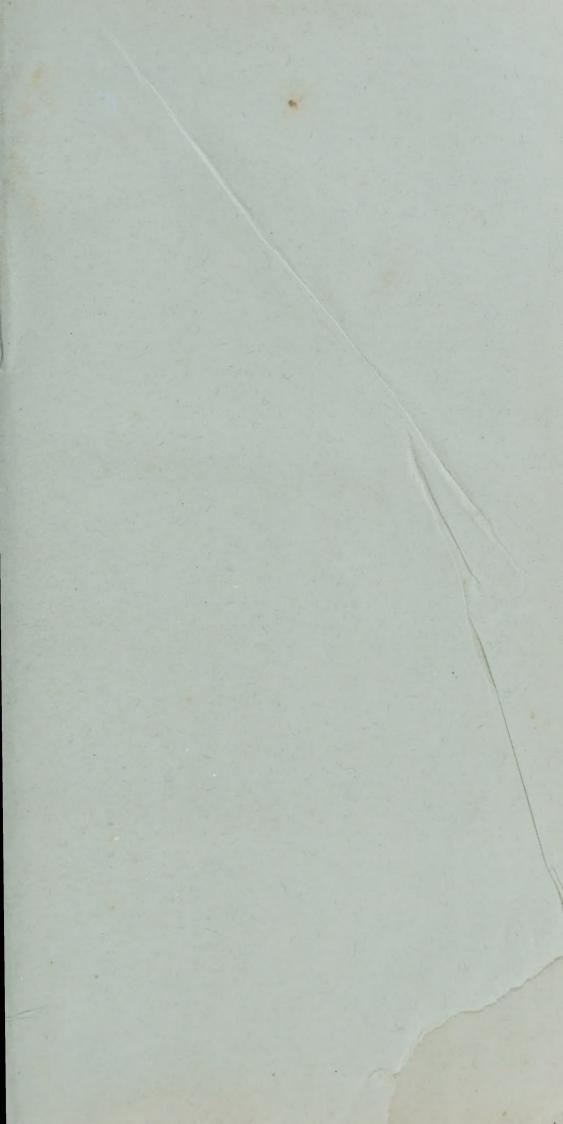





